प्रकाशक हिंदुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद

> प्रथम संस्करण मृल्य क्री

> > सुद्रक श्रार० डी० श्रीवास्तव शारदा प्रेस, प्रयाग

### श्रद्धेय

महामहोपाध्याय पंडित बालकृष्ण मिश्र प्रिंसिपल, श्रोरियण्टल कालेज, हिन्दू विश्व-विद्यालय, काशी

तथा

प्रोफेसर रामचंद्र दत्तात्रेय रानडे अध्यक्त, दर्शन-विभाग; डीन आँव द फैंकल्टी आँव आर्टस्, प्रयाग विश्व-विद्यालय

को

जिनके चरणो मे बैठकर लेखक ने भारतीय दर्शन का पूर्वी श्रौर पश्चिमी ढंग से श्रध्ययन किया है

> यह प्रयास सादर साम्रह समर्पित है।

श्रयि गुरुवरा विद्या-विज्ञान-वारि-सरोवराः , सुगुग्राकलहंसाना कान्ताश्रयाः करुगोर्मयः ! इह खलु भवद्भिः सोढव्या निजान्तेवासिना-मिष समिषक भिन्नाः स्वीयाम्बुजोत्पलवुद्धयः॥

शोभन-गुण-रूपी कलहंसों के सुंदर श्राश्रय, करुणा-तरगों से युक्त, विद्या-विज्ञान-रूपी जल के सरोवर गुरुवरो ! श्रपने से श्रत्यंत भिन्न होते हुए भी श्रपने शिष्यों की कमल-रूपी बुद्धियां (विचार या सिद्धांत) जो कि श्रापके ही ज्ञान-जल से उत्पन्न हैं, श्राप सहन करें, यह प्रार्थना है।

#### FOREWORD

The following pages embody a systematic course of studies in some of the more important branches of Indian philosophical thought It is in a sense the first attempt of its kind in Hindi, nay in many of the Indian vernacu-Isolated writings, both critical and expositional but mostly historical, bearing on isolated historical problems or isolated systems of ancient and medieval Indian thought have appeared from time to time in the vernacular, but a comprehensive study embracing different schools is rarely to be found. The fact is that students of general Indian philosopy, equally interested in all its branches and with the necessary equipment of a direct knowledge of the source books in original supplemented by an acquaintance with the modern methods of criticism and analytical approach, are few in number. And exponeuts in Hindi are fewer still For even those who have the requisite qualification to handle the subject successfully employ English as their medium of expression, being probably prompted to do so by a desire to command, or to appeal to, a wider and in some respects a more appreciative circle of readers. The consequent loss to Hindi literature is evident. The author is, therefore, to be sincerely congratulated on the great pains he has taken to bring out the results of his studies in Hindi. the vernacular of the province.

Indian philosophy, including the earlier unsystematic speculations in the Upanishads and the canonical literature of the Jains and the Buddhists, derives its interest not only from its diversity, antiquity and continuity, but also from its breadth of vision and in some phases from its dialectical subtleties. The present work which is intended, as an introductory hand-

book, for the use of general readers, cannot, of course, be expected to show in its pages all the qualities which characterise Indian thought as such and mark it out as a unique contribution to the culture of the world. The author has, nevertheless, succeeded in bringing together within the brief compass of a small compendium most of the leading topics of the different popular systems with such discussion and comment as are deemed necessary for a faithful and lucid interpretation.

Apart from the original treatises in Sanskrit, the writer has utilised on occasions the important works in English boaring on the subject. The short bibliographical note, at the end of the book, will prove useful for further reference, but it seems to me that a slight expansion of this note in the light of the latest publications in the different spheres of Indian philosophical enquiry would have added to the value of the book.

In the interest of thoroughness, it appears to me, a brief survey of the prominent S'aiva and S'akta systems as well as of the Pancharātra school should have found a place, in the manner of the Nimbāika and other minor Vais'ṇava systems in the supplementary chapter. The omission will not, however, be so keenly felt as the work purports to be a popular manual, with its scope confined to the better known systems

The author wields a facile pen and knows how to marshal his arguments well. He has an admirable command of the data of his knowledge and is always critical in his outlook. It is to be hoped that the work which represents the first attempt in an altogether unexplored field will be received with great sympathy by the Hindi reading public and be highly appreciated by the students of Indian philosophy.

BENARES

GOPI NATH KAVIRAJ

# पूर्व-वचन

इस "इतिहास" को आज प्रकाशित रूप में देख कर कुछ मिश्रित सी प्रमन्नता होती है। इसे लिखे गए काफी समय बीत चुका, तब से अब तक, रिसर्च के बहाने लगातार भारतीय दर्शन का ही अध्ययन करते रहने के कारण, आज यह पुस्तक पहले से भी अधिक अपूर्ण प्रतीत होती है।

भारतीय मस्तिष्क का एक गुरा या दुर्गेश जो मुक्ते सदैव खटकता रहता है, वह है उसकी मंदगामिता या त्र्यालस्य । इस सर्वतीमुखी कर्मण्यता श्रीर 'स्पीड' के युग मे "गजगामिनी" श्रीर "स्थितप्रज" का श्रार्दश सर्वत्र सदैव श्रीर सव के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता। हम भारतीय जैसे विश्व के विराट् परिवर्तनों से प्रभावित होने के लिये बने ही नहीं हैं। दासता का हंटर भी हमें सजग नहीं कर सका है। श्राज भी हम स्वयं सोचने का कष्ट नहीं उठाना चाहते। हमारे "प्रगति-शील" साहित्यिक या तो वेदान्त या कार्लमार्क्स या समय-समय पर दोनों के अनुयायी होने में अपने को धन्य समभते हैं। जीवन के विषय में एक श्रपना दृष्टिकोण बनाने की महत्त्वाकाड्क्षा, कम-से-कम हिन्दी-लेखकों में, नहीं दिखाई पड़ती। परन्तु चिन्तन के क्षेत्र में जूठे विचारों से कोई 'महान्' नहीं बन सकता। यही कारण है कि आज हिन्दी में कोई बहुत ऊँची कोटि का किव या उपन्यासकार नहीं है। गान्धीवाद ने प्रेमचन्द को और रवीन्द्र-वाद ने कतिपय छायावादी कवियों को अपनी विचार-धारा श्रीर शैली से प्रमावित करके 'सेकन्डरेट' लेखक बना डाला। दर्शनों का अध्ययन विचार-त्रेत्र में एक 'भसीहा" खोजने के लिए नहीं है, इस पर इस पुस्तक में विशेष जोर दिया गया है।

हिन्दी के साहित्य की, विशेषतः दर्शन-साहित्य की, दशा दयनीय है। शंकर के 'भाष्य', काएट की 'किटोक ऋाँव् प्योर रीज़न' छौर बर्गसा के 'किएटिव-इवोल्यूशन' जैसे प्रन्थ हिन्दी में कब लिखे जाएँगे ? इस समय तो हिन्दी को भारतवर्ष का प्राचीन साहित्य उतना ही ऋलम्य है, जितना कि योच्प का ऋाधुनिक साहित्य। 'गीता प्रेस' ने प्राचीन प्रन्थों के कुछ ऋनुवाद निकाले हैं, पर दार्शनिक दृष्टि से नहीं, धार्मिक दृष्टि से। हमारी भाषा में दार्शनिक ग्रन्थ लिखने का सब से ऋषिक श्रेय आर्य-समाजी विद्वानों को है, पर उन का दृष्टिकोण प्रायः साम्प्रदायिक है। इमारे देश की भाषाओं में दर्शन, विज्ञान, राजनीति, ऋर्थशास्त्र, इतिहास ऋादि विषयों पर योच्प की किसी भी समृद्ध भाषा का शताश भी साहित्य नहीं है। जब तक देशी भाषाएँ यूनिवर्षिटी-शिक्षा का माध्यम नहीं बन जातीं, तब तक उनमें उच्चतम कोटि का साहित्य दुर्जंभ ही रहेगा।

इस पुस्तक में प्रायः उन्हीं दार्शनिक सप्रदायों का सिन्नवेश है जिनका अंग्रेजी इतिहासों में वर्णन रहता है। इस विषय में मैंने प्रा० हिरियना के सिक्षस इतिहास का अनुकरण किया है। कुछ वैष्णव संप्रदायों का थोड़ा-सा विवरण इस लिए दे दिया है कि उनका हिन्दी साहित्य से विशेष सम्बन्ध है। कविराज जी ने बतलाया कि सुक्ते शैव और शाक्त दर्शनों का सिक्षप्त परिचय और देना चाहिए था। वस्तुत. सुक्ते इन दर्शनों का विशेष परिज्ञान नहीं है। दूसरे, पुस्तक का आकार धीरे-धीरे अधिक बढ़ जाने का भय था। मंडन मिश्र की "ब्रह्मसिद्धि" का जि़क न किया जाना अवश्य ही खटकनेवाली बात है। लेखकों और अन्यों के काल-निर्णय के क्ताड़े मे मै प्रायः नहीं पड़ा हूँ, इन विवादों के लिए इस छोटी पुस्तक मे स्थान न था। देवेश्वर सुरेश्वर से भिन्न हैं, इस नवीन अनुसंधान को, कविराज जी की इच्छानुसार, "सशोधन और परिवर्धन" के अन्तर्गत सिन्नविष्ट कर दिया गया है।

• सिक्षत होते हुए भी यह इतिहास, दो-एक किमयों को छोड़ कर, अपने मे पूर्ण है। जो कुछ लिखा जाय वह लम्या न होते हुए भी स्पष्ट हो, इसका मैने काफी ध्यान रक्खा है। चार साढ़े चार सौ पृष्ठों में भारत के विस्तीर्ण दर्शन-साहित्य का विवर्ण देना कठिन बात है, फिर भी, विभिन्न दर्शनों की कोई महत्त्वपूर्ण वात छूट न जाय, इसका भरसक प्रयत्न किया गया है। दर्शनों के प्राचीनतम अन्यों का उद्धरणों-सहित परिचय इस पुस्तक की अपनी विशेषता है। मूल-प्रत्यों में पाठकों की अभिक्षित्र उत्पन्न करना ही इसका उद्देश्य है।

जो श्रपने व्यक्तित्व का श्रग होते हुए भी श्रपने-से भिन्न कहे श्रीर समक्ते जाते हैं, उन विश्ववद्य दार्शनिकों के विचारों के इस सकलनात्मक ग्रन्थ के लिए मैं उन्हीं को धन्यवाद क्या दू ? पर स्वसे ज़्यादा तो यह पुस्तक उन्हीं को है। उनके श्रांतिरिक्त, 'सहायक-ग्रन्थों की सूची 'में जिन-जिन विद्वान् लेखकों के नाम हैं, उन सब का मैं श्रृणी हूं। इस सूची की दो-चार पुस्तकों का नाम पद-संकेतों में नहीं श्रा सका है, इसका कारण लिखते समय उनका मेरे पास सिर्फ नोट रूप में वर्त्तमान होना था।

इस पुस्तक के लिखने मे मुक्ते दो महानुभावों से विशेष प्रोत्साहन मिला है, डा॰ मगलदेव शास्त्री, प्रिंसिपल संस्कृत कालेज, बनारस श्रीर पडित श्रमरनाथ का, वाइस-चान्सलर, प्रयाग विश्व-विद्यालय। शास्त्री जी की सादगी-भरी ऋजुता श्रीर सहृदयता किसे मुग्ध नहीं करती १ पंडित का के व्यक्तित्व के दो गुणों—उनकी श्रसाधारण क्रियाशीलता श्रीर श्रपने विद्यार्थियों का उदय देखने तथा उसमें सहायक होने की श्राकाक्षा श्रीर तत्परता—को मैने सदैव विस्मय श्रीर मूक प्रशंसा की हिट से देखा है। कविराज जी के श्राशीर्वाद को तो मै उनके दर्शन का फल मानता हूँ। उन्होंने जितने ध्यान से सम्पूर्ण पुस्तक को पढ़ा है, श्रीर त्रुटियों की श्रोर इगित किया है, वह उनके श्रसीम वात्सस्य

का द्योतक है। इन लोगों के लिए उपयुक्त धन्यवाद भविष्य में साहित्य-सेवा करते रहने की प्रतिका ही है।

कविराज जी के अंग्रेज़ी में लिखे प्राक्कथन का हिंदी अनुवाद पुस्तक के अंत में दे दिया गया है।

इस इतिहास के प्रथम भाग की पायलु-लिपि तैयार करने में मुक्ते श्रीरामरतन भटनागर 'इसरत' एम० ए० से विशेष सहायता मिली है जिसके लिये में उतका कृतज हूँ। अन्य कई मित्रों ने भी प्रूफ संशोधन और अनुक्रमिण्का आदि बनाने में मदद की है। उन सब का मैं ऋणी हूँ।

प्रयाग -विश्व-विद्यालय १५ ऋगस्त, '४१

देवराज

## विषय-सूची

#### प्रथम भाग

भूमिका—दर्शनशास्त्र की ग्रावश्यकता; दर्शनशास्त्र क्या है; दर्शन-शास्त्र ग्रीर विभिन्न विज्ञान; दर्शनशास्त्र की शाखाएं; भारतीय दर्शन-शास्त्र की विशेषताएं; ग्राशावाद या निराशावाद; ज्ञान की महिमा, मतभेद, साधना की एकता, सगीत-मयता। (१७-३५)

पहला ऋध्याय—ऋग्वेद—ऋग्वेद की ऋचाएं; ऋग्वेद क्यों पढ़ें ऋग्वेद का समय; ऋग्वेद का परिचय; ऋग्वेद का वाह्य आकार; ऋग्वेद की विषय-वस्तु; ऋग्वेद के देवता; वरुण, सौर-मंडल के देवता, ऊपा; इन्द्र; अग्नि; एक-देववाद की स्रोर, नासदीय-सूक्त, पुरुष-सूक्त। (३६-५५)

दूसरा श्रध्याय—उपनिपदो की श्रोर—ग्रारंभिक, ब्राह्मण्-युग; कर्म-सिद्धान्त, वर्णाश्रम-धर्म। (५६-६०)

अध्याय तीसरा—उपनिषद्—उपनिषदों का परिचय; उपनिषदों के लेखक या विचारक, उपनिषदों की प्रसिद्धि; बृहदारययक, छादोग्य; ईश और केन; ऐतरेय; तैित्तरीय, कौपीतकी, कठ, मुंडक और श्वेताश्वेतर; प्रश्न, मैत्री और माहूक्य, पराविद्या या ब्रह्मविद्या—उसके साधन, जिज्ञासु कौन है; सप्रपच और निष्प्रपच ब्रह्म, उपनिषद् और मायावाद, उपनिषदों का मनोविज्ञान; मानसिक दशाओं का वर्णन, उपनिषदों का व्यवहार-दर्शन कर्ता की स्वतत्रता, कर्म और सन्यास, मोक्ष; उपनिषदों मे रहस्यवाद; उपनिषदों मे मारतीय दर्शनों का मूल, न्याय और वैशेषिक, साख्य का मूल; योग का मूल, मीमासा; शैवमत और उपनिषद्; गीता का मूल, श्रीरामानुज-दर्शन, शाकर वेदात। (६१-९९)

चौथा श्रष्ट्याय—विच्छंद श्रौर समन्वय—मगवद्गीता—उप-निषदों के बाद की शताब्दिया; श्रास्तिक विचार-धाराएं; व्यावहारिक मतभेद, नास्तिक विचारक; चार्वाक-दर्शन; पुराखकश्यप; श्राजितकेशकं-बली; पकुध काच्छायन; खंजयबेलद्वपुत्त; मक्खली गोसाल; महाभारत श्रौर गीता; गीता का महत्त्व; गीता का तत्वदर्शन या श्रोटोलोजी; गीता की व्यावहारिक शिक्षा; गीता श्रौर योग; गीता श्रौर ज्ञान-मार्ग; भक्ति-मार्ग। (१००-११८)

पॉचवां श्रध्याय—जैन-दर्शन— श्रारंभिक; नास्तिक का श्रर्थ; भगवान महावीर; जैन-साहित्य; जैनधर्म श्रीर श्रन्य दर्शन; बेाधि-पंचक; जैनियों का तत्वदर्शन या श्रोटोलोजी; जैनियों का व्यवहार-दर्शन; जैनियों का श्रनीश्वरवाद, स्याद्वाद, श्रालोचना। (११९-१३८)

ह्या अध्याय—भगवान् बुद्ध श्रीर श्रारमिक बौद्धधर्म— श्रारमिक; साहित्य, बुद्ध का जीवन; बुद्धकालीन भारत, बौद्धधर्म श्रीर उपनिपद्, भगवान बुद्ध की शिक्षा, दुःख की व्यापकता; दुःख का कारण, प्रतीत्य समुत्पाद या पटीच्च समुप्पाद; नैरात्म्यवाद; क्षणिकवाद की श्रालोचना; पुनर्जन्म; बुद्ध की शिक्षा की अनेक व्याख्याए; निर्वाण; बौद्धधर्म श्रीर ईश्वर, निर्वाण-प्राप्ति के साधन, बौद्धदर्शन का मनो-वैज्ञानिक श्राधार; बुद्ध की सफलता। (१३९-१६५)

### द्वितीय भाग

खपोद्घात—दर्शन-शास्त्रों का उदय; 'दर्शन' का अर्थ; दर्शन-शास्त्रों के प्रणेता; दर्शन-शास्त्रों की आलोचनात्मक शैली; प्रमाण-परीक्षा; प्रमाणों की अख्या; दार्शनिक सूत्र; नास्तिक दर्शन; कुछ सामान्य सिद्धान्त; दितीय भाग की प्रगति। (१६९-१७९)

पहला अध्याय—बौद्धधर्म का विकास-दार्शनिक संप्रदाय— आतरिक भेद; हीनयान का वर्णन; महायान; बौद्धो के दार्शनिक संप्रदाय; लेखक श्रौर साहित्य; सर्वास्तित्ववाद—वैभाषिक श्रौर सौत्रातिक, श्रमुमान-प्रमाण, सामान्य लक्षण का निषेष; सन्यदार्थ का लक्षण; क्षणिक-वाद; क्षणिकवाद की श्रालोचना; वैभाषिक सप्रदाय; सौत्रातिक दर्शनः योगाचार श्रथवा विज्ञानवाद; श्रात्मख्याति; श्रश्वधोध का भृततयता-दर्शन; लंकावतार सूत्र; श्रसंग श्रौर वसुवन्यु; विज्ञानवाद का महत्व; विज्ञानवाद की श्रालोचना; माध्यमिक का श्रत्यवाद; श्रसत्-ख्याति; श्रालोचना।

दूसरो अध्याय—न्याय-वैशेषिक—आरिभकः, न्याय का साहित्यः, वैशेषिक का साहित्यः, न्याय-दर्शन का परिचयः, वैशेषिक का परिचयः, प्रत्यक्ष प्रमाणः, अन्यया-स्थातिः, अनुमान प्रमाणः, पञ्चावयव वाक्य अथवा न्यायः, पाँच अवयव क्याः, हेन्दाभाकः, उपमान प्रमाणः, शब्द प्रमाणः, स्मृतिः, कारण् की परिभाषाः, कारण् के मेदः, प्रामाण्यचादः, प्रमा की परवः, अवयव और अवयवी सप्त पदार्थः परमाणुवादः, पीलुपाक और पिठरपाकः, यूनान का प्रभावः, न्याय का ईश्वरवादः, गुण् पदार्थः, कर्म पदार्थः, सामान्यः, विशेषः, समवायः, अभावः, न्याय-वैशेषिक का महत्व, उसकी आलोचना । (२१४-२४५)

तीसरा अध्याय—सांख्य-योग—आरंभिक; साख्य का साहित्य; योगदर्शन और उसका साहित्य; कुळ कारिकाएं, योग-दर्शन का परिचय; सत्कार्यवाद; प्रकृति; पुरुष; पुरुष और प्रकृति; कैवस्य; पुनर्जन्म; संख्य और ईश्वर; साख्य का महत्त्व; संख्य की आलोचना; सरकार्यवाद की आलोचना। (२४६-२८५)

चौथा श्रध्याय—पूर्व मीमांसा—श्रारंभिकः, मीमासा-साहित्यः, प्रमाण-विचारः, शब्द प्रमाणः, स्वतःप्रामाण्य, श्रर्थापति श्रभाव या श्रनुपलिधः, पदार्थ-विभागः, श्रात्माः, ईश्वरः, व्यवहार-दर्शनः, कर्म-विमागः, मोक्षः, श्रन्विताभिधान श्रौर श्रामिहितान्वयः, मिध्याचान या अम की व्याख्याः, श्रख्यातिः, श्रालोचनाः, विपरीतख्याति । (२८५-३१३)

पाँचना अध्याय—वेदांतस्त्र, योगवाशिष्ठ और गौड़पाद— ग्रारंभिक; वेदान्त-स्त्र; पहला अध्याय; दूसरा अध्याय—साख्य का खडन; वेशेपिक का खंडन, वौद्धों का खंडन, तटस्थेश्वरवाद; मागवत धर्म का खंडन; तीसरा अध्याय; चौया अध्याय; योगवाशिष्ठ; गौड़पाद की माएहूक्य-कारिका। (३१४-३३९)

छुटवां श्राच्याय—अहैत वेदांत—श्री शंकराचार्य; वेदात का साहित्य; मीमासा की श्रालोचना; कर्म श्रीर ज्ञान—मोक्ष के साधन; श्रुति का प्रतिपाद्य केवल कर्म या ब्रह्म भी; वेदात मे तर्क का स्थान; प्रत्यस या श्रापरोक्ष; उपाधि का श्रार्थ, श्रानिवचनीय-ख्याति, विवर्त्तवाद; तीन प्रकार की सत्ताएं; श्राच्यास; श्रातमा की स्वयं-सिद्धता;श्रातमा का स्वस्त्र, माया; श्राज्ञान का श्राश्रय श्रीर विषय; माया श्रीर श्रविद्या; मृलाविद्या श्रीर त्लाविद्या; क्या जगत् मिथ्या है; ईश्वर; जीव; एक श्रीर श्रनेक जीववाट; जीव श्रीर साथा; जीव के शरीर, पंचकोश; श्रव-च्छेदवाट श्रीर प्रतिविववाट; महावाक्यों का श्रर्थ; वेदात की साधना; मोक्षावस्था; मोक्ष के विषय में श्राप्य दीक्षित का मत । (३४०-३०१)

सातवां ऋध्याय—विशिष्टाद्वैत ऋथवा रामानुज-दर्शन— श्रारभिकः, साहित्यः प्रत्यक्ष-प्रकरणः सत्स्वातिः, भास्कर श्रीर यादव-प्रकाशः, प्रकार-प्रकारी-भावः पदार्थ-विभागः, प्रकृतिः, कालः, ऋजङ्-प्रत्यक् श्रीर पराकः, नित्य विभृतिः, धर्मभृत ज्ञानः, जीवः, देशवरः, साधनाः, मोक्षः, रामानुज का महत्त्वः, दार्शनिक कठिनाह्या। (३८२-४०७)

श्राठवा श्रध्याय—परिशिष्ट—वेदात के श्रान्य श्राचार्य; निम्ना-काचार्य; मध्याचार्य; श्रद्धैतवाद की श्रालोचना; मध्याचार्य के विद्वात; वक्तमाचार्य; वक्तमाचार्य का प्रभाव; श्री चैतन्य महाप्रसु; विहावलोकन; श्राधुनिक स्थिति। (४०८-४२६) त्रथम भाग

# भूमिका

इस म्राधिक संकट भ्रौर प्रतिहृद्दिता के युग में दर्शन जैसे गंभीर विषय पर प्रस्तक जिखने वाले से कोई भी क्यावहारिक बुद्धि का मनुष्य यकायक पूछ सकता है, 'इस की की भावस्यकता श्रावश्यकता ही क्या थी ?' वास्तव में इस प्रश्न का कोई संतोप-जनक उत्तर नहीं दिया जा सकता। उत्तर तो बहुत हैं, पर उन का मूल्य प्रश्न-कर्ता के अध्ययन और वौद्धिक योग्यता पर निर्भर है। जिस का यह इह विश्वास है कि मनुष्य केवल पशुश्रों में एक पशु है श्रीर उस की श्रावश्य-कताएं भोजन-४स्त्र तथा प्रजनन-कार्य (सतानोत्पत्ति ) तक ही सीमित हैं. उस के लिए उक्त प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। परंतु जो मनुष्य को केवल पशु नहीं समसते, जिन्हें मानव-बुद्धि श्रौर मानव-हृद्य पर गर्व है, जो यह मानते हैं कि मनुष्य सिर्फ रोटी खाकर जीवित नहीं रहता, मनुष्य सोचने-वाला या विचारशील प्राग्ती है, उन के लिए इस प्रश्न का उत्तर मिलना कित नहीं है। वास्तव में वे ऐसा प्रश्न ही नहीं करेंगे। मनुष्य श्रीर पशु में सब से बड़ा भेट यह है कि मनुष्य जो कुछ करता है, उस पर विचार करता है, जब कि पशु को इस प्रकार की जिज्ञासा कभी पीड़ित नहीं करती। मनुष्य रोता है श्रौर रोने पर कविता जिखता है, हँसता श्रौर हंसने के कारणों पर विचार करता है, परनी के होठों को चूमता है और फिर सवाल करता है, 'यह मोह तो नहीं है ?' पशु श्रीर मनुष्य दोनों को दुःख उठाना पड़ते हैं, दोनों की 'सृख्यु' होती है, परंतु 'हु:स्व' श्रीर 'सृख्यु' पर विचार करना मनुष्य का ही काम है। यह समसना मूल होगी कि दार्शनिक विचारकों को 'दु:ख' श्रौर 'सृत्यु' से कोई विशेष प्रेम होता है। वास्तव में दार्शनिक 'स्टत्यु' श्रीर 'द्वःख' पर इस लिए विचार करते हैं कि वे जीवन के श्रंग हैं। संसार की सारी विद्याएं मनुष्य की जीवन में श्रमिरुचि की द्योतक हैं, दर्शन-शास्त्र का तो सुख्य विषय ही जीवन है। किव श्रीर उपन्यासकार की मॉित दार्शनिक भी जीवन को समस्याश्रों पर प्रकाश डालना चाहता है। यही नहीं, जीवन को समस्याश्रों पर जितनी तत्परता से दार्शनिक विचार करता है उतना कोई नहीं करता।

यहां प्रश्न यह उठता है कि यदि दार्शनिक कवि और उपन्यासकार सभी जीवन पर विचार करते हैं तो फिर कविता. दर्शनशास्त्र उपन्यास और दर्शन में क्या भेव है ? 'दर्शन-क्या है ? शास्त्र'को 'साहित्य' से जदा करने वाली क्या चीज़ है ? उत्तर यह है कि दर्शनशास्त्र की शैली साहित्य से भिन्न है-यह सुख्य भेद है। प्राया कवि छौर उपन्यासकार जीवन पर विचार करने में किसी नियम का पालन नहीं करते । दार्शनिक चिंतन नियमानुसार होता है । श्रव यदि कोई श्राप से पुछे कि दर्शनशास्त्र क्या है, तो श्राप कह सकते हैं कि जीवन पर नियमानुसार, किमी विशेष पद्धति से विचार करना 'दर्शन' है। जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही दर्शनशास्त्र का काम है। लेकिन जब हम जीवन पर नियम-पूर्वक विचार करना शुरू करते हैं तब हमें मालूम होता है कि जीवन को सममते के जिए सिर्फ़ जीवन का मध्ययन ही काफ़ी नहीं है। जिस जीवन को हम समस्तना चाहते हैं वह मनुष्य का या स्वयं त्रपना जीवन है। परंतु वह जीवन संसार की ह्परी वस्तुत्रों से संबद्ध है। हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और श्राकाश के नीचे, हम हवा में सॉस जेते हैं और जल तथा श्रन से निर्वाह करते हैं । हमारे जीवन श्रीर पशुर्त्रों के जीवन में बहुत बातों में समता है, बहुत में विषमता | जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह सौर-मंडल का एक भाग है. वह सौर-मडल भी करोड़ों तारों. प्रहों श्रीर उपप्रहों में एक विशेष स्थान रखता है। श्राश्चर्य की बात तो यह है कि मनुष्य जैसा छोटा प्राची पृथ्वी से हज़ारों गुने सूर्य श्रीर सूर्य से लाखों गुने विशाल नचनों की गति. ताप श्रीर परिसाग पर

विचार करता है। इस विराट् ब्रह्मांड में, इस देखने में छोटे, तुच्छ मनुष्य का क्या स्थान है, यह निर्ण्य करना दर्शन शास्त्र की प्रमुख समस्या है। विश्व ब्रह्मांड के रंगमंच पर यह राने, हेंसने, सोचने श्रीर विचारने वाला मनुष्य नामक प्राणी जो पार्ट खेल रहा है उस का, विश्व-ब्रह्मांड के ही दृष्टि कोण से. क्या महत्व है. यही दार्शनिक जिज्ञासा का विषय है। ससार के प्राणी पैदा होते हैं और मर जाते हैं। परंत मरने से पहले मनुष्य तरह-सरह के काम करता है। वह भविष्य की चिंता करता है श्रीर श्रपने बर्चों के लिए घन इकट्ठा करता है. घन-संग्रह करने में वह कभी-कभी बेईमानी श्रौर फिर परचात्ताप भी करता है, वह नरक से डरता है और स्वर्ग की कामना रखता है; वह कविता जिखता है, कहानी पढ़ता है, स्पीचें देता है, पार्टी-बंदी करता है, अपनी स्वतंत्रता श्रीर श्रधिकारों के चिए लड़ता है; वह मंदिर, मस्त्रिद और विजें में जाता है तथा श्रपना पर-लोक सुवारने का प्रयश्न करता है। मनुष्य की इन सब क्रियाओं का क्या अर्थ है, और उन का क्या मृत्य है ? मर कर मृत्य का और जीवन में उस ने जो प्रयस्न किए हैं उन का क्या होता है ? हम जो श्रन्हें प्रयत्न कर रहे हैं, यहा प्राप्त करने में लगे हैं, इस का क्या महस्त है ? क्या इस जीवन के साथ ही हमारे अरमान हमारी आशाएं और अकक्षाएं, हमारी अच्छे बनने की हच्छा, हमारी दूसरों का भला करने की साथ - क्या यह सब सरने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं ? क्या हम सचमुच मर जाते हैं, हमारा कुछ भी शेष नहीं रहता ? संसार के विचारकों ने इस प्रश्न के विभिन्न उत्तर दिए हैं। इन उत्तरों पर विचार करने का और नया उत्तर सोचने का भी, आपको अधिकार है। दर्शनशास्त्र ऐसे ही विचार-चेत्र में भाप का आहान करता है।

हम में से बहुतों ने सुन रक्खा है कि दर्शनशास्त्र में 'दुनिया कैसे बनी ? दुनिया को किस ने बनाया और क्यों ? ईश्वर है या नहीं ? क्या बिना ईश्वर के दुनिया बन सकती है ? जगत परमाखुओं का बना है या किसी श्रीर चीज़ का ? तत्व पटार्थ कितने हैं ?' इत्यादि प्रश्नों पर चडस की जाती है। यह ठीक है कि दर्शनशास्त्र इन प्रश्नों पर विचार करता है। परंत वह इन प्रश्नों के विषय में इस जिए मोचना है कि यह प्रश्न 'लीवन क्या है ?' इस बड़े प्रश्न में संबंध रखते हैं । जब आप रेल-हारा कहीं जाना चाहते हैं तो ग्राप को स्टेशन तक समय पर जाना, टिकट ख़रीदना श्रादि अनेक काम करने पहते हैं । यह काम श्राप के उद्देश्य में सहायक हैं. स्वयं उद्दिप्ट नहीं । इसी प्रकार जीवन की समसने के लिए दर्शन-शास्त्र हो हघर-टघर के अनेक कामों में फँपना पडना है। मनुष्य का श्रमली टरेरय जीवन की समस्त कर दसे ठीक दिया में चलाना है। इसी के लिए. जीवन के करवाण-साधन के लिए ही, उसे ईरवर तथा प्रन्य देवी-देवता-श्रों की श्रावश्यकता पढती है । इस प्रकार यदि श्राप वस्तुतः उदानशास्त्र में निच उत्पन्न करना चाहते हैं तो भाष को चाहिए कि भाष उन समस्या-श्रों का जो कि देखने में जीवन से उदामीन प्रतीत होती हैं, जीवन से संबंध जोड लें। आप जो किमो संबंधी के सर जाने पर रोते हैं उस का पुनर्जनम की समस्या में कुछ संबंध है. श्राप जो श्राने मित्रों को प्यार करने हैं उस का जीवन के श्रांतिस लच्य से कुछ संपर्क हो सकता है, जीवन में धाप को निराशा और असफनता होती है जिस से कि कर्स-सिद्धान और इंरवर की सत्ता पर प्रमाव पढता है: ग्राप का प्रकृति प्रम ग्राप में ग्रीर प्रकृति में किमी गृद संयव का धोतक है। इस तरह जीवन पर दृष्टि रख हर विचार हरने से श्राप को दर्शनगास्त्र कभी करवा नहीं खरोगा ।

दश्निशास्त्र सिफ्त बाह्यणों के निष् नहीं हैं, वह ख़ास तौर से न पापियों के लिए हैं न पुर्यातमाओं के लिए। और चीज़ों की तरह पाप-पुर्य, धर्म और अध्में पर (निष्पन हो कर) विचार करना भी दश्न-शास्त्र का ही काम है। दश्नेशास्त्र मिफ्त टन के लिए हैं जो जीवन को समम्मना चाहते हैं। परंतु प्राय: जो जीवन पर विचार करना चाहते हैं वे साधारण जीगों से कुछ दाँची कोटि के मनुष्य होते हैं; टन में टरच जीवन की कामना भी होती है। कठिन से कठिन श्रीर कॅचे से कॅंचे विषयों पर दर्शनशास्त्र में विचार होता है, इस बिए दर्शनशास्त्र के विद्यार्थी की तुच्छ वस्तुश्रों श्रीर प्रश्नों में रुचि होनी कठिन है।

भौतिक जगत जीवन की रंगभूमि है। भौतिक शरीर श्रीर श्रारमा कही जाने वाली वस्त में गंभीर संबंध माल्म होता है। दर्शनशास्त्र श्रीर विभिन्न विज्ञान शारीरिक दशाओं और मानसिक दशाओं में भी घनिष्ठ सबंध है। इस संबंध को ठीक ठीक सममाने के लिए भौतिक तत्वों तथा शारीर की बनावट का अध्ययन भी आवश्यक है। आजकल का कोई भी दाशंनिक भौतिक विज्ञान और शरीर विज्ञान के मूज सिद्धांतों की उपेचा नहीं कर सकता। प्राचीन काल में यह शास्त्र इतने उन्नत न थे. इस जिए प्राचीन टार्शनिक भौतिक धौर प्राणिजगत के विषय में या तो युक्तिर्र्णं कल्पना से काम जेते थे. या उन के प्रति उदासीन रहते थे। परंतु आजकल के दार्शनिक का काम इतना सरल नही है। जीवन के विषय में जहां से भी क्रक प्रकाश मिल जाय उसे वहां से ले लेना चाहिए। समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, श्रादि भी मानव-जीवन का ध्रध्ययन करते हैं। इन विषयों का दर्शन से घनिष्ठ सबध है। इसी प्रकार मनोविज्ञान भी दार्शनिक के लिए बढ़े काम की चीज है। यदि हम मानव-जीवन को ठीक-ठीक समम्मना चाहते हैं तो हमें उस का विभिन्न परिस्थितियों में श्रध्ययन करना पढ़ेगा । मानव-जीवन को सामाजिक भीर भौतिक दो प्रकार के वातावरण में रहना पहता है; उसे राजनीतिक, ऐति-हासिक श्रौर श्रार्थिक परिस्थितियों से गुज़रना पहता है। मनोविज्ञान के नियम व्यक्ति श्रीर समाज के व्यवहारों पर शासन करते हैं। इस प्रकार दार्शनिक को थोडा-बहुत सभी विद्याख्रों का ज्ञान श्रावश्यक है। प्रश्न यह है कि इतने 'शास्त्रों' के रहते हुए 'दर्श नम्रास्त्र' की प्रालग क्या प्रावश्यकता है ? इन विज्ञानों श्रौर शास्त्रों से श्रताग दर्शनशास्त्र के अध्ययन का विषय भी क्या हो सकता है ?

मान जीनिए कि बाप के सामने एक मेज़ रक्खी हुई है। ब्राप ब्रपने कसरे के चार स्थानों से चड़े हो कर मेज़ को देखिए: धाप को मालूम होगा कि दन चारों स्थानों से मेज की शक्त एक-सी दिखलाई नहीं देती। भ्राप की लगह भ्रगर 'केंसरा' ले वे तो मेज़ के चार भिन्न फ्रोट तैयार हो तायँगे। जिस तगह खड़े हो कर आप मेज को देखते हैं बह ब्राप का 'रिप्रकोण' कहा जाता है। एक ही वस्त विभिन्न रिप्रकोणों से विभिन्न प्रकार की दिखलाई देती हैं। विभिन्न विज्ञान या शास्त्र जगन का विशेष दिन्दिकोगों से अध्ययन करते हैं। इस तथ्य को यों भी प्रकट विचा जाता है कि प्रत्येक शास्त्र विश्व की घटनायों में से कुछ को अपने अध्ययन के लिए चन लेता है। गतनीति का विद्यार्थी शासन-संस्थाओं और उन के पारस्पिक संबधों का अध्ययन करता है, उत्तरी अब पर इवा का नापक्रम दया ई इस से उसे कोई मतत्वव नहीं। परतु मृगोल के विद्यार्थी के लिए दूसरा प्रश्न महस्वपूर्ण है । इसी प्रकार खगोस्रशस्त्र का छात्र तारों के निरीच्या में मन्न रहता है जब कि शरीर-विज्ञान का विद्यार्थी या दाक्टर तारों से कोई सरोकार नहीं रखता। अर्थशास्त्र के अध्येताओं को मनोविज्ञान से विशेष मतलव नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न शास्त्रों के विद्यार्थियों ने जगत को खड-खंड कर डाला है। सब श्रपने श्रपने विषय के अध्ययन में लगे हैं, सब लगत को एक विशेष पहल सं देखते हैं. समुचे बगत पर कोई दृष्टि नहीं ढाकता । परंतु संपूर्ण विश्व पर दिख्यात करना उसे समसने के लिए नितांत आवश्यक है। आप किसी युवती के सींदर्य का मार (तोल ) उस के शरीर के धवयवीं को अलग-अलग करके देखने से नहीं कर सकते । सिर्फ्न नाक, सिर्फ़ नेत्र, सिर्फ़ सुख, सिर्फ़ हाथों श्रादि में कुछ सींदर्य हो सकता है, लेकिन शरीर का पूरा सींटर्य इन सब के एकत्र होने पर ही प्रकट होता है। इस लिए जब कि विश्व का पृक्षांशी श्रध्ययन करने वाले मीतिक श्रीर सामाजिक शास्त्र श्रावश्यक हैं, संपूर्ण विश्व पर एक साथ विचार करने के लिए भी एक शास्त्र की ज़रूरत है। ऐसा शास्त्र दर्शनशास्त्र है। दर्शनशास्त्र समस्त ब्रह्मांड पर एक साथ विचार करता है, इस लिए कि बिना संपूर्ण ब्रह्मांड का देखे जीवन का स्वरूप समस में नहीं श्रा सकता, ठीक उसी प्रकार जैये कि बिना पूरा मुख देखें 'नाक कितनी संदर है' इस का निर्णय नहीं किया जा सनता। इसी लिए दर्शन-शास्त्र में जगत की उत्पत्ति. जगत का उपादान कारण श्रादि पर विचार किया जाता है। विभिन्न शास्त्रों या साइन्सों तथा उन के विषय-वस्तु में क्या संबंध है. तर्क शास्त्र श्रीर तारा-शास्त्र ( भूगोत्त-विद्या ), मानस-शास्त्र श्रीर भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, यह बताना दर्शनशास्त्र का काम है। कहीं-कहीं विभिन्न शास्त्रों के सिदांतों में विशेध हो जाता है जिस पर दर्शनशास्त्र को विचार करना पहला है। व्यवहार-दर्शन या आचार-शास्त्र का यह मौलिक सिद्धांत है कि 'मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, वह स्वतन्त है', बिना इस को माने दंड और पुरस्कार की व्यवस्था नहीं हो सकती। यदि मैं कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूं तो मेरे कहे जाने वाले कर्मों का उत्तरदायिश्व मुम पर नहीं हो सकता और मुभे वार्षों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। परंतु मौतिक शास्त्र और मनोविज्ञान बतलाते हैं कि विश्व की सब घट-नाएं घटन नियमों के घ्रनुसार होती हैं; कोई चीज़ स्वतंत्र नहीं है, हमारे कर्म भी विश्व के नियमों का पालन करते हैं। आप के मन में एक बुरा विचार उठता है, वह किसी नियम के श्रनुसार, श्राप उसे उठने से रोक ही नहीं सकते थे, ठीक जैसे कि श्राप हवा को नहीं रोक सकते । इसी प्रकार श्राप की इच्छाएं मनोविज्ञान के नियमों का पालन करती हैं। श्राप के कर्म श्राप की इच्छाश्रों पर निर्भर नहीं हैं और इस तरह श्राप कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है । इन शास्त्रों के विरोध पर विचार कर के उन में सामंजस्य स्थापित करना दार्शनिक का काम है। 'एक सध्य दूसरे सस्य का विरोधी नहीं हो सकता' यह दर्शनशास्त्र का मृत विश्वास है । यदि दो सिद्धांत एक-

दूसरे को काटते हैं तो दोनों एक साथ सन्य नहीं हो सकते । सन्य एक है, स्रोर वह संपूर्ण विश्व में ज्यास है । दर्शनशास्त्र उसी सन्य की खोज में है ।

इस कह सकते हैं कि दर्शनशास्त्र समस्त विश्व को सममने की चेप्टा है। दार्शनिक विश्व के किसी पहलू की उपेचा नहीं कर सकता। जानने की इच्हा मनुष्य का स्वभाव हैं; समस्त विश्व के वारे में कुछ सिद्धात स्थिर करने की श्राकाङ्का भी स्त्रामाविक है। 'तिरव-ब्रह्मांड में मनुष्य का क्या स्थान है, इस पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ मत स्थिर करने की चेप्टा करता है। जो ज्ञान-पूर्वक जीवन की क्रियाओं में भाग लेना चाहते हैं. जो भेड़-बकरियों की तरह नेतृस्व के लिए दूसरों का मुख नहीं देखना चाहते, व इस प्रकार का मत बनाने की विशेष चेष्टा करते हैं । परत मनुष्य के भविष्य और सुष्टि-सचालन के विषय में कोई न कोई मत हर मनुष्य का होता है, इस प्रकार हर मनुष्य दार्शनिक है। प्रायावायु की तरह दर्शन-शास्त्र हमारे शरीर के तस्वों में ज्यास है | ऐसी दशा में प्रश्न केवल श्रद्धे श्रीर बुरे दार्शनिक वनने का रह जाता है। दर्शन-शास्त्र के श्रध्ययन से सनस्य दूसरे विद्वानों के विचारों से परिचित होता है तथा स्वय वैज्ञानिक ढग से विचार करना सीखता है। मनुष्य की विचार-शक्ति और समसने की योखता बदाने के लिए दर्शनशास्त्र से बद कर सार्वभौम श्रीर व्यापक कोई विषय नहीं है। दर्शनशास्त्र सब विषयों और विद्यार्थों की छूता है, दर्शन का विद्यार्थी किसी भी दूसरे शास्त्र को सुगमता से समक सकता है। जो श्रीरों के लिए कठिन हैं वह दार्शनिक के लिए खेल हैं। श्रन्य विपयों के पड़ने से दार्शनिक श्रध्ययन में सहायता तो मिलती ही है। दर्शन के श्रध्ययन के लिए सब से ज़्यादा सतर्क निरीच्या-शक्ति या जीवन को देखने की चमता की ज़रूरत है।

श्रध्ययन की सुगमता के लिए श्राधुनिक काल के बिद्वानों ने दर्शन-दर्शनशास्त्र की शास्त्र को शास्त्र को शास्त्र को शास्त्र के शास्त्र के विद्वानों ने दर्शन-शासाय काल में ऐसी शास्त्राए न थीं। तथापि प्रस्थेक दार्श- निक किसी क्रम से अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता था। दर्शनशास्त्र की समस्याएं बहुत श्रीर विविध हैं, इसी लिए उन के वर्गीकरण की श्राव-श्यकता पड़ती है श्रीर उन का श्रध्ययन श्रलग-श्रलग किया जाता है। नीचे हम दर्शन की मुख्य शास्त्रास्त्रों के नाम देते हैं।

१ — प्रमाण-शास्त्र तथा प्रमाशास्त्र— अंग्रेज़ी में हमें इसे 'एपिस्टो-मालोजी' कहते हैं। योरुप के लिए यह नई चीज़ है, परंतु भारत के दार्शनिक इस का महत्त्र प्राचीन काल से जानते थे। तत्वज्ञान संभव भी है या नहीं ? यदि हां, तो उस की उपलब्धि किन उपायों से ही हो सकती है ? ज्ञान का स्वरूप क्या है ? ज्ञान के साथन कितने प्रकार के हैं ? हत्यादि प्रश्नों का उत्तर देना इस शास्त्र का काम है।

२—तस्वदर्शन ('झाटालोजी')—यह शाखा विश्व-तस्व का श्रध्य-यन करती है। जगत के मूखतस्व कीन छौर कितने हैं? क्या ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीन तस्वों को मानना चाहिए श्रथवा इन में से किसी एक को ? चार्चाक के मत में प्रकृति ही एक तस्व है जो स्वयं पंच-भूतों का समूह है। जैनी जीव और जब् दो तस्व मानते हैं। वेदात का कथन है कि तस्व-पदार्थ सिर्फ़ एक ब्रह्म या आत्मा है। कुछ लोग तस्व को परमाख्यमय मानते हैं, कुछ के मत में शून्य ही तस्व है। कुछ बौद्ध विचा-रक विज्ञानों ( मन को दशाओं जैसे रूप, रस आदि का श्रनुभव, सुख, हु:ख आदि ) को ही चरम तस्व मानते हैं।

६ — न्यवहार-शास्त्र ('पृथिवस') — इस में कर्तन्याकर्तन्य पर विचार होता है। मनुष्य को अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए ? हम दूसरों को घोखा देकर क्यों न रहें ? सहाई से प्रेम क्यों करे ? हिंसा से क्यों बचें ? दूसरों का दिल क्यों न दुखाएं ? क्या बुरे कर्मों का फल मोगना पड़ता है ? यदि हां तो वह फल कर्म स्वयं दे लेते हैं या कोई ईश्वर उन का फल देता है ? क्या पुनर्जन्म मानना चाहिए ? मानव जीवन का लक्ष्य क्या है ? यदि हम मानव-जीवन का कोई लक्ष्य न माने तो क्या कोई हर्ज है ? कर्म श्रीर मोस में क्या संबंध है ? क्या मोच जैसी कोई चीज़ है ? यदि हां तो वह ज्ञान से मिच सकती है या कर्म से, इत्यादि ।

४—मनोविज्ञान ('साइकालोजो')—प्राचोन काल मे यह भी दर्शन-शास्त्र का भाग था। हमारे मन में जो तरह-तरह की विचार-तरगें उठा करती हैं वे क्या किन्हीं नियमों का पालन करती हैं ? अथवा विचारों का प्रवाह नियम-होन और उच्छू खल है ? हमें तरह-तरह के कमोंं में प्रवृत्त कौन करता है ? प्रवृत्ति का हेतु क्या है ? हमारी आकालाओं और मनावेगों का कोई भौतिक आधार भी है ? क्या शरीर के स्वास्थ्य आदि का मानसिक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है ?

४— सौदर्य-शास्त्र ('ईस्थेटिक्स') — यह सिर्फ्त आधुनिक काल की चीज़ है। प्रकृति और मनुष्य में जो सादर्य दिखाई देता है उस ना स्वरूप क्या है ? भारतीय दर्शनों ने सौद्यं पर विशेष विचार नहीं किया है। गीना कहती है कि सुंदर पदार्थ भगवान् की विभूतिया है, भगवान् की श्रीसन्यं-जक हैं। साख्य श्रोर रामानुज के श्रनुसार सतोगुण सौद्यं का श्रीधष्ठान है। भारतीय दर्शनशास्त्र के सौंदर्य-सबंधी विचारों पर श्रभी खोज नहीं हुई है। श्राशा है कोई सहृद्य पाठक इसे करने का सकस्य करेंगे।

इन के श्रतिरिक्त और भी तरह-तरह की समस्याओं का समाधान दर्शन शाख में होता है। पाठक श्रागे 'प्रामाण्यवाद' के विषय में पहेंगे। यह भी प्रमाण श्रीर प्रमाशास्त्र का श्रंग है। ऊपर के कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की, संभव है, भारतीय दार्शनिकों ने कोशिश भी न की हो, परंतु जितना उन्हों ने विचार किया है वह किसी को भी विचार-शील व्यक्ति बना देने को काफ़ी है। यही सब प्रकार की शिक्ता का उद्देश्य है। पाठकों को याद रखना चाहिए कि दर्शनशास्त्र में किसी प्रश्न का उत्तर जानने की श्रपेना उस प्रश्न का स्वरूप समक्तने का ज्यादा महस्व है। उत्तर तो गृजत भी हो सकता है। प्रश्न को ठीक-ठीक समक्त लेने पर ही श्राप विभिन्न समाधानों का मुख्य ज्य सकते हैं। जिस के हृदय में श्रुक्त से डी पन्नपात है वह व प्रश्न की गंभीरता को समक्त सकता है, श्रीर न उस के उत्तर की योग्यता के विषय में ही ठीक मत निर्धारित कर सकता है।

यों तो दार्शनिक प्रक्रिया सार्वदेशिक या सार्वभीम है, सब देशों के मारतीय दर्शनशास्त्र टार्शनिकों ने समान समस्याश्रों पर विचार किया की विशेषताए हैं, तथापि प्रत्येक देश के दर्शन में कुछ श्रपनी विशेषता पाई जाती है। यूनान की अपेचा भारतीय दर्शन श्रधिक श्राध्या-रिमक श्रीर श्रधिक श्यावहारिक है। यूनानी दार्शनिकों को समंत्रस श्रीर सीमित पदार्थों से श्रधिक प्रेम था, भारतीयों की श्रुरू से ही सीमाहीन या विराट् में श्रधिक श्रीमशित रही है। यूनान के विचारक श्रेणी-विभाजन श्रीर वर्गीकरण में बहुत सिद्धहस्त हो गए, श्ररस्तू ने 'ज्ञान' को भी विज्ञानों या शासाश्रों में बाँट दिया; भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि श्रभेद श्रीर समन्वय की श्रोर श्रधिक रही। यूनान दर्शन में, सुकरात श्रीर श्रफकातून को छोड कर, जब श्रीर चेतन के बीच गहरी साई नहीं स्रोदी गई, भारत में श्रीर श्रीर श्रारम के द्वेत पर कुछ ज़्यादा ज़ोर दिया गया है।

भारतीय दर्शन को आशावादी कहना चाहिए या निराशावादी ? प्रायः आशावाद या भारत के सभी दर्शन संसार को दुःखमय मानते निराशावाद ? हैं, दर्शनों का उपक्रम (आरंभ) इसी प्रकार होता है। दुःख से छूटना ही भारतीय दर्शनों का उदेश्य है। इस विषय में प्रायः सभी विचारकों का एक मत है। यह 'दु खवाद' भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता बतलाई जाती है। तो क्या सचमुच ही भारतीय विचारक दुःखवादों थे ? मेरा विचार तो ऐसा नहीं है। मारतीय दर्शन का दुःखवाद उन के चरित्र की दो विशेषताओं का फल है। एक तो भारत के निवासी सहदय और कोमल वृत्ति वाले हैं। कोमलता, मधुरता और सौंदर्य-प्रियता भारतीय कान्य के विशेष गुण हैं। मारतीय दर्शन का हदय भी कवि-हदय है, वह दुःख को देख कर शीघू प्रमावित हो जाता है। मारत के दार्शनिक करुणामय प्रकृष थे जो दिमागी कसरत के लिए नहीं विक् लोक-कल्याण

के जिए दार्शनिक चिंतन करते थे | भारतीयों की दूमरी विशेषता श्रनंतता की चाह है, वे मीमाओं श्रीर वधनों से बबराते हैं, श्रसीम वायुमंडल में उडना ही उन्हें पसंद है । मारतवर्ष की कहानियों की जन्मभूमि बताया जाता है, यह यहां के जागों के कल्पनाशील 'श्रथवा' भावजगत में विच-रण करने वाले, होने का प्रमाण है । सुमिकन है कि कुछ श्रालीचकों की यह ग्रास्यक्ति जान पडे, संभव है कि वर्तमान दासता हमारे स्वातंस्य प्रेम को उत्तरा सिद्ध करती हो । परंत जिस स्वातंत्र को भारतीयों ने सदैव चाहा है वह आध्यारिमक स्वतंत्रता है। भारत में स्वतंत्र विचारों के जिए शारीरिक दंड वहत कम दिया गया है। सुकरात, ईसा, गेलिलियो जैसी कहानियां भारतीय इतिहास में प्रायः नहीं है | मुसलमानों के राजख-काल में भी भारतीयों ने अपनी धार्मिक और मानसिक स्वतंत्रता को अन्नएण रक्ला । जिन मुमलमान बादशाहों ने उसे द्वाया, उन का नाश कर दिया गया । सुरिजम-राज्य के सारे इतिहास में हम भारतीयों को स्वतंत्रता के त्तिए जडते श्रीर प्रयत्न करते पाते हैं । राखा प्रताप, श्रमरसिंह, गुरुगोविंद सिंह भौर शिवाजी जैसे वीरों में यह प्रयस्न श्रधिक मूर्त और स्पष्ट हो उठते थे । प्रकवर के हिंदू मरदार मुगल राज्य को स्वीकार करके भी कम मानी नहीं थे। श्राज भी भारतीय युवक स्वतंत्रता के प्रति उदासीन नहीं है। परंतु जैसा कि हम ने ऊपर कहा, आधिक और राजनीतिक स्वतंत्रता से कहीं ज़्यादा भारतीयों को ग्राध्यास्मिक स्वतंत्रता से प्रेम रहा है।

सीमित ऐरवर्य भारत के श्रसीम के प्रति पच्चात को सतुष्ट नहीं कर सका। 'जो भूमा है, जो श्रनत है, वही सुख है, श्रन्य में, ससीम में सुख नहीं है' यह उपनिषद् के ऋषि काश्रमर उद्गार है। इस की समसे बिना भारतीय दर्शन का 'दुःखवाद' समस में नहीं श्रा सकता। भारतीय दर्शन को निराशावादी तो किसी प्रकार कह ही नहीं सकते। मोच की धारणा भारतीय दर्शन की मौलिक धारणा है। हमारे श्रपने व्यक्तिस्व में ही मोच-स्वरूप श्रारमा की ज्योति छिपी है, जिसे श्रमिन्यक्त करना हो परम पुरुपार्थ है। 'कौन जीवित रह सकता, कौन सॉस ले सकता, यदि यह आकाश धानंद (स्वरूप) न होता ?' 'श्रानंद से ही भूनवर्ग उत्पन्न हाते हैं, श्रानंद से ही जीवित रहते हैं श्रीर श्रानंद में ही प्रविष्ट श्रीर लय होते हैं।' भारतीय तर्कशास्त्र में श्रव्हे दर्शन का एक यह भी लच्च ए है कि उसे मानक्तर मोच संभव हो सके। दार्शनिक प्रक्रिया निरुद्देश नहीं है, मोच, दुःखा-भाव, या श्रानंद की प्राप्ति उस का एकमात्र लच्च है। मोच-दशा की वास्तविकता में भारतीय दर्शन का हद विश्वास है। भारतीय दर्शन का दु ख-वाद उस वियोगिनी के श्रॉसुश्रों की तरह है जिमे श्रवने प्रियतम के श्राने का हद विश्वास है, परंतु जो वियोग की श्रवधि निश्चित रूप से नहीं जानती। यही नहीं भारत की दार्शनिक वियोगिनी यह भी जानती है कि वह श्रपने प्रयश्नों से धीरे-धीरे वियोग की घड़ियों को कम कर सकती है।

श्रज्ञान ही सारे दुःखों की जह है, यह भारतीय दर्शन में अनेक प्रकार होन की महिमा से बतलाया गया है। 'ऋतेज्ञानान्न मुक्तिः' (ज्ञान के बना मुक्ति नहीं हो सकती) यह हमारे दर्शन का अध्य वाक्य है। रामानुज की भक्ति भगवान् का ज्ञान-विशेष ही है। धाज भी भारत की दुरवस्था का कारण यहां की जनता का अ्रज्ञान है। हम अभी तक दोस्त और दुश्मन को डीक-डीक नहीं पहचानते। दुःख के बंधन के कारण का डीक-डीक ज्ञान किए बिना हम उस से मुक्ति नहीं पा सकते। अज्ञान को हयाना ही दर्शनशास्त्र का उद्देश्य है, इस प्रकार दर्शनशास्त्र मोस्न का अन्यतम सार्धन है।

परंतु तस्त्रज्ञान क्या है, इस विषय में तीव मतभेद है। किसी भी
स्वार्शनिक समस्या पर संसार के दर्शनिकों का एकमत प्राप्त करना कठिन है। विचार-विभिन्नता ही
दार्शनिक संप्रदायों की जननी है। दर्शनशास्त्र एक है, दार्शनिक उदेश्य
और प्रक्रिया एक है, परंतु 'दर्शन' बहुत हैं। भारतवर्ष ने कम से कम बारह

١

प्रसिद्ध दार्शनिक संप्रदायों को जन्म दिया है जिन के विषय में हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे । यह मतभेद भारतीय मस्तिष्क की उर्वरता का पश्चियक है। विना मतभेद, श्रालोचना धौर प्रत्यालं।चना के ज्ञान की किसी शाखा की उन्नति नहीं हो सकती। श्रंघविश्वाम श्रथवा बिना विचार किए दूसरे की बात मान खेने का स्वभाव सब प्रकार की उन्नति का घातक है। किसी जाति या राष्ट्र की उन्नति के जिए यह भावस्यक है कि उम का प्रत्येक सदस्य सतर्क रहे, अपने मस्तिष्क श्रीर बुद्धिको जागरूक रक्खे। जब भारत मे यह जागरूकता श्रीर सतर्कता विद्यमान थी, तब ही भाग्त का रवर्ण-युग था। भारत के पतन का एक वटा कारण यह भी हुआ कि कुछ काज बाद यहां के जोग स्वतंत्र विचार करना भूत कर 'विश्वासी' बन गए। विश्वास हुरी चीज़ नहीं है, पर केवल विश्वास स्नाध्याश्मिक उन्नति में बाधक है। विचार या मनन करने का काम हमारे जिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। यह संभव नहीं है कि विचार कोई दूसरा करे श्रीर दार्शनिक हम बन जायें। 'में ब्रह्म हूं' कहने मात्र से कोई वेदांती नहीं वन सकता, महावाक्यों का अर्थ हृदयंगम करने के लिए लगी तैयारी की ज़रूरत है । खेद की बात है कि बाज भारतवर्ष में ऐसे अकर्मण्य वेदांती बहुत हैं । भगवद्गीता मे कहा है-- 'उद्धरेदारमनात्मानम्', श्रर्थात् श्राप श्रपना उद्धार करे, परंतु कुछ भोले लोगों का विचार है कि ऋषियों की शिचा में विश्वास कर बोना ही श्रात्म-कल्याय के लिए यथेब्ट है। यदि श्राप जीवित रहना चाहते हैं तो विचार-पूर्वक जीवित रहिए, विचार-शीलता ही जीवन है। श्राप के संप्रदाय के कोई श्राचार्य बहुत बढे विद्वान थे, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आप भी विचार कर सकने थोग्य हैं, इस से यह भी सिद्ध नहीं होता कि श्राप श्रपने श्राचार्य को ठीक-ठीक समम भी सकते हैं। याद रखिए कि किसी भी खाचार्य को बुद्धिहीन अनुयायी की अपेचा ब्रुद्धिमान प्रतिपत्ती ज्यादा प्रिय होगा ।

फिर ऋषियों में विश्वास करने से काम भी तो नहीं चल सकता। ऋषियों में मतभेद है और त्राप को किसी न किसी ऋषि में श्रविश्वास करना ही पढेगा । आप साख्य श्रीर वेदांत दोनों के एक साथ श्रनुयायी नहीं बन सकते, न आप नैयायिक और ऋदैतवादी ही एक साथ हो सकते हैं। सब आचार्यों का सम्मान करना चाहिए, सब ऊँचे दुनें के विचा-रक थे, परतु इस का अर्थ किसी के भी सिन्दांतों को अत्तरशः मान लेना नहीं है | आप को सत्य का भक्त बनना चाहिए न कि किसी ऋषि धिशैष का। सत्य का ठेका किसी ने नहीं से लिया है; यह श्रावश्यक नहीं है कि शकराचार्य ही ठीक हों स्रीर रामानुज गृत्तत हों । संप्रदायवादी प्रायः अपने श्राचार्य का श्रवर-श्रवर मानने की तैयार रहते हैं श्रीर टूसरे श्राचार्यी की प्रध्येक बात ग़जत समक्तते हैं । यह इठधर्मी श्रीर मुर्खता है । हमारा कर्तन्य यह है कि इस सब सतों का आदर-पूर्वक अध्ययन करे, और सब से जो सगत प्रतीत हों वह सिद्धांत जे जे । ठीक तो यही है कि हम विश्व भर के विद्वानों का झादर करें परतु कम से कम अपने देश के विचा-रकों का ऋष्ययन करते समय उदारता और सहातुभूति से काम लेना चाहिए।

सचमुच हो वह देश श्रभागा कहा जायगा जिस में विचार-वैचित्र्य नहीं है। यदि भारतवर्ष ने अपने लवे इतिहास में सिर्फ़ एक ही दार्शनिक संप्रदाय का जन्म दिया होता तो वह विचार शीलों का देश नहीं कहा जाता। जहा प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र विचार करता है वहां सवर्ष श्रनिवार्य है। स्वतंत्रचेता विचारक तोते की ताह दूमरों की युक्तियों की श्रावृत्ति करके संतुष्ट नहीं रह सकते। विचारों की विभिन्नता किसी जाति के जीवित होने का चिह्न है। परंतु इस का अर्थ न्यावहारिक फूट नहीं है। व्यावहारिक बातों में एकमत होना कठिन नहीं है। संसार के सारे धर्म प्राय: एक-सी नैतिक शिचा देते हैं। चोरो श्रीर क्यभिचार का सब मतों ने बुरा कहा है श्रीर सरय वोलने की प्रशंसा सभी ने मुक्त-कठ से की है।

तरव-दर्शन में गहरे भेद होने पर भी साधना के विषय में भारतीय दर्शनों का प्रायः एकमत है। इद्वियों श्रीर मन माधता की का निग्रह, सत्य, श्रहिंसा, मैत्री, करुणा श्रादि का एकता वपदेश सभी दर्शनों श्रीर श्राचार्यों ने किया है। प्रावायाम श्रीर यौगिक कियाओं के महत्व को सभी स्वीकार करते हैं। सभी प्रनर्जन्म और कर्म-विवाक ( जैसी करनी वैसी भरनी ) में विश्वास रखते हैं। सभी का जन्य मोज है। भारत के अधिकांश दर्शन 'जीवन्मुक्ति' के श्रादर्श को मानते हैं। मोज सिर्फ़ वाद-विवाद की वस्तु नहीं होनी चाहिए। ऐसा न हो कि जाधक मरने के बाद कुछ भी प्राप्त न करे और अपनी साधना की व्यर्थ सममे । साधना फलवती तब है जब उस का फत प्रत्यन्न हो, इसी जन्म में मिल सके । यदि दर्शनों के अध्ययन और चरम-तरन के ज्ञान का इस लोक में कुछ भी प्रभाव नहीं होता तो परलोक में ही होगा, इस की क्या गारटी है ? हमारे ऋषियों और आचार्यों के जीवन ने उन की शिका को क्यवहार में साय-सिद्ध कर दिखाया । उन सब का जीवन शांत. शुद्ध तथा छल-कपट और लोभ से मुक्त रहा है। इस जीवन की योरुपीय दार्श-निकों के जीवन से कोई तलना नहीं की जा सकती । अनंत और असीम पर विचार करके भी योरुपीय विचारक अपने को तुच्छ संघर्षों से प्रतग रखने में असमर्थ रहे। जहां भारत के दार्शनिकों ने राजा और उस के ऐरवर्य की कभी परवाह न की, जहां वे संसार के अधिकारों और संपत्ति से कहीं कॅचे उठे रहे, वहां योख्य के विचारक अपने-अपने देशों की गवर्नमेंटों से डरते हुए दिखाई देते हैं। अफ़बातून, अरस्तू, हीगन, फिच्टे श्रादि सभी राजनीतिक संकीर्याता में बिस रहे। व्यक्तिगत चरित्र की दृष्टि से भारतीय दर्शनिकों की सार्वभौम गरिमा उन्हे योरुपीय विचारकों से कहीं ऊँचा स्थापित कर देती है। हमारे श्राचार्यों ने देश के मस्तिष्क को ही नहीं जीवन श्रीर चरित्र को भी प्रभावित किया है। उन की निस्स्वार्थना सत्य-परता, निर्लोमता, विद्वता और वाग्मिता सभी अनुकरणीय रही हैं। आज

भी उन की सौम्य मुर्तियां हमारे देश की समृति को पवित्र बना रही हैं। भारतीय दर्शन की इस विशेषता का उक्लेख शायद कभी नहीं किया गया है। हमारे यहां श्लोक-रचना का गुण साधारण-सगीत-मयता मी बात थी। श्रपने संगलाचरण या ध्याख्या में कहीं भी भारतीय दार्शनिक अपने काव्य-गत पत्तपात का परिचय दे देते हैं। 'सांख्यकारिका' जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें पद्य में हैं। गीना दाशंनिक श्रोर धार्मिक प्रथ तो है ही. उस में सरस कविता भी है। इमारे प्रराण दार्श-निक विचारों से भरे पड़े हैं। श्री शंकराचार्य ने विवेकचूडामिए। जैसे ग्रंथों में अपने गृढ दार्शनिक विचारों का सरस प्रतिपादन किया है। विद्यारण्य की 'पंचदशी', सर्वज्ञका सुनि का सच्चेप 'शारीरक', सुरेश्वर की 'नैष्कर्म्य-सिद्धि' म्राटि पद्य-प्रथ हैं। विश्वनाथ की 'कारिकावली' न्याय की प्रसिद्ध प्रस्तक है। पद्य में दार्शनिक रचनाएं भारत की एक स्पृह्णीय विशेषता है। प्लेटो के सवादों तथा कुछ प्राचीन ओक दार्शनिकों को छोड़ कर, योरुपीय दर्शन में सरसता का पाया जाना कठिन है। विशेषतः जर्मनी के दार्शनिक सरल रीति से विचार करना जानते ही नहीं। कांट की श्रौर हीगल की पुस्तकें पढनेवालों के खिर में ददें होने लगता है। काट की 'क्रिशंक ऑफ़् प्योर रीजन' को पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है कि जिखते समय जेखक के कंघों पर कई-सौ मन का बोक रक्खा था. जिस के कारण वह साफ बोल नहीं सकता था। कांट के 'ट्रांसेडेटल डिडक्शन' जैसे कठिन विषयों को भारतीय दार्शनिकों ने जैसे हँसते-हॅसते व्यक्त कर डाला है । श्रभारय-वश नन्य-न्याय के प्रमाव ने हमारे दर्शन की स्वासाविकता को भी नष्ट कर हाला। परंतु भारतीय दर्शन का भविष्य ऐसे नैयायिकों के हाथ में नहीं है। ब्राइए, हम लोग कोशिश कर के फिर दर्शनशास्त्र को साधारण जनता की चीज़ बना दें।

शायद पाठकों को यह पुस्तक सो कहीं-क्ही रूखी श्रीर हिष्ट मालूम 'पड़ें । इस के कई कारण हो सकते हैं । एक कारण लेखक का संचेप में

कहने का आग्रह है; अन्यथा पुस्तक का आकार और मृत्य बढ़ जाने का भय था । दसरे हिंदी भाषा के दार्शनिक साहित्य का श्रभी शैशव-काल ही है। संस्कृत की जैसी सुदर रचनाए हिंदी में मिलना कठिन है। यदि पाठक इस पुस्तक की. विचारों की गभीरता श्रीर भाषा की सबोधता की दृष्टि से. हिंदी के प्रन्य दर्शन-ग्रंथों से तुलना करेगे तो शायद लेखक को प्रधिक दोप न देकर उस के प्रयत्न को करणा की दृष्टि से देखेंगे। फिर भी मैं मानता हुं कि नीरसता दोष चम्य नहीं है। नीरसता का एक कारण कभी-कभी लेखक का अपने जीवन के नीरस च्यां में लिखने की बैठ जाना भी होता है। बोई चोज़ नीरस है या सरस, यह अहरावर्ता की ख़ब्द पर भी निर्भर रहता है। बचपन से जो सुक्ते नीरस लगता था वह अब सरस मालूम पडता है। पहले मैं संश्कृत के श्रतुष्टुम् छद को कम पसद करता था, पर अब 'रबुवश' का प्रथम सर्ग सगीत का आदर्श मालूम होता है। जीवन के संघर्ष में पह कर अर्थशास्त्र जैसा निर्मम विषय भी रोचक और सजीव प्रतीत होने जगता है। शायद पुस्तक के प्रथम भाग में नीरसता की शिकायत कम होगी, दूसरे भाग तक पहुँचते-पहुँचते पाउकों की दार्श-निक अभिरुचि कुछ बढ चुकी रहेगी।

हमारे यहां मंगलाचरण के साथ पुस्तक प्रारम करने का नियम था। नीचे हम प्राचीन मंगलाचरणों में से कुछ उद्धरण देकर भूमिका समाप्त करेंगे। यह उद्धरण भारतीय दर्शन के संगीतमय होने की साची भी देंगे।

श्रनृतजडिवरोधि रूपमंतत्रयमलवघनदुःखताविरुद्धम् । श्रतिनिक्टमीविकय मुरारेः परमपदं प्रख्यादिभष्टवीमि॥

(संज्ञेष शारीरक)

ŧ

١

श्रर्थ:—जो श्रनृत श्रौर जड़ से भिन्न श्रर्थात् सस्य श्रौर चैतन्य स्वरूप है, जो देश, काज श्रौर वस्तु के परिच्छेद (सीमा) से रहित है, जिस में दु:ख श्रौर विकार नहीं है, सुरारि कृष्ण के उस परमपद को, जो सदैव पास ही वर्तमान है, मैं प्रेम-पूर्वक नमस्कार करता हूं। निःश्वसितमस्य वेदा वीचितमेतस्य पञ्चभूतानि । रिमतमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रचयः॥

( वाचस्पति की भामती )

धर्थः—वेद उस का निःश्वास है, पाँच महासूत उस की दृष्टि का विज्ञास, यह चराचर जगत उस की सुसकान है, महाप्रजय उस की गहरी नींद है।

> त्तदमीकौस्तुभवत्तस मुरिरपुं शङ्कासिकौमोदकी हस्त पद्मपत्ताशताम्रनयन पीताम्बरं शार्ड्गियम् । मेघश्याममुदारपीवरचतुर्वाहुं प्रधानारपरम् श्रीवरसाङ्कमनाथनाथमसृतं वन्दे मुकुंदं मुदा ॥

> > (शास्त्रदीपिका)

अर्थ:—जिन के वन्तःस्थल पर लच्मी और कौस्तुम मिंख हैं, जो हाथों में शंख, खड़ और गदा लिए हुए हैं, कमल के पत्तों जैसे रंग के जिन के नेत्र है, जो पीला वस्र पहने, मेघ के समान स्यामल और पुष्ट चार भुजाओं वाले हैं, जो श्रीवत्स-बांकुन का धारण करते हैं, उन प्रधान (प्रकृति) से भी सूचम, श्रमृत-स्वरूप कृष्ण की मैं श्रानद से वंदना करता हू।

> नृतनजन्यसरुचये गोपनध्टीदुकृतचौराय । तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीस्हस्य बीजाय ॥

> > (कारिकावजी)

शर्थः—नवीन मेघों के समान कातिवाले, गोप-बधुओं के बड़ों के चोर, संसार-वृत्त के बीन रूप-कृष्ण को मेरा नमस्कार हो।

#### पहला ऋध्याय

## ऋग्वेद

ऋग्वेद विश्व-साहित्य की सब से प्राचीन रचना है। प्राचीनतम मनुष्य के मस्तिष्क तथा धार्मिक श्रीर टार्शनिक विचारों ऋग्वेद की ऋचाए का सानव-माषा में सब से पहला वर्णन ऋखेद में मिलता है। मनुष्य की आदिम दशा के और भी चिह्न पाए जाते हैं। मिश्र के विरेमिड और क्रजें इस के उदाहरण हैं। लेकिन इन चिहाँ से जब कि मन्त्य के ब्रादिम कला-कौशल पर काफो प्रकाश पहला है, उस के विश्वासों श्रीर विचारों के विषय में अधिक जानकारी नहीं होती। श्रपनी प्राचीनता के कारण श्राज ऋग्वेद सिर्फ़ हिंदुश्रों या भारतीयों की चीज़ न रह कर विश्व साहित्य का अंथ श्रीर सारे संसार के ऐतिहासिकों तथा पुराताव-वेताओं की श्रमुख्य संपत्ति बन गया है। चारों वेदों में ऋग्वेद का स्थान मल्य है। उस के दो कारण हैं। एक यह कि ऋग्वेद अन्य वेदों की अपेचा अधिक प्राचीन है। दुसरे, उस में अन्य वेदों की अपेत्रा अधिक विपयों का सन्निवेश है। यजुर्वेद श्रीर सामवेद में याज्ञिक मंत्रों की प्रधानता है। ऋरवेद में वैदिक काल की सारी विशेषताओं के अधिक विशद और पूर्ण वर्णन भिल सकते हैं।

ऋग्वेद का अध्ययन क्यों आवश्यक है ? इस प्रश्न का उत्तर हमें अच्छी क्रग्वेद क्यों पढे ? तरह समक लेना चाहिए । ऋग्वेद की भाषा उत्तर तीन कारण कालीन संस्कृत से विल्कुल भिन्न है, इस लिए उस का पढ़ना और समकना परिश्रम-साध्य है । श्राजकल का कोई विद्वान हतना परिश्रम करना क्यों स्वीकार करे ? श्राज हम ऋग्वेद क्यों पढें ? श्राजकल के युवक के लिए विज्ञान तथा पश्चिमी साहित्य का पढ़ना श्रावश्यक है । ऋग्वेद एदने से उसे क्या लाभ हो सकता है ? शायद कुछ लोग कहें

कि ऋग्वेद के मंत्रों में सुंदर कविता पाई जाती है, वह कविता जो हिमाजय से निकलनेवाली गंगा नदी के समान ही पवित्र श्रीर नैसर्गिक है. जिस में क्रत्रिमता नहीं है, भाव-भंगी नहीं है, श्रत्तंकार नहीं है। यह कुछ हद तक ठीक हो सकता है। लेकिन श्राज जब कि साहित्य के रिसकों को वाल्मीकि और डाजिदास तक के पदने का समय नहीं है, कविता के जिए अधवेद की पढ़ने का प्रस्ताव हास्यास्पद मालूम होगा । दार्शनिक विचारों के लिए भी ऋग्वेद को पढना ध्रनावश्यक है। तर्कं-जाल से सुरिक्त तेजस्वी पढ्दर्शनों को छोड कर दार्शनिक सिद्धांत प्राप्त करने के लिए ऋग्वेद की तोतली वाणी किसे रुचिकर होगी ? प्लेटो श्रीर अरस्तू, कांट श्रीर हीगल के स्पष्ट विश्लेपण को छोड़ कर ऋग्वेद की कविता-गर्भित फिलॉसफी से किसे संतोष होगा ? कुछ लोगों का विचार है कि वेद ईश्वर की वाणी श्रीर ज्ञान के अचय भंडार हैं। सौभाग्य या दुर्भाग्यवश श्राजकल के स्वतंत्रचेता विचा-रक संसार की किसी पुस्तक को ईश्वर-कृत नहीं मानते । जो पुस्तक हिंदुओं के लिए पवित्र है और मुक्ति का मार्ग बताने वाली है वह ईसाइयों या सुस-जमानों के लिए घुगा की चील हो सकती है, इस लिए यदि हम वेदों के सार्वभौम श्रध्ययन के पचपाती है तो हमें ऊपर के प्रश्न का कोई श्रौर उत्तर स्रोचना पहेशा ।

श्राधुनिक काल में ऋग्वेद का मान श्रीर उस के अध्ययन में रुचि बढ़ लाने के तीन मुख्य कारण हैं। पहले तो ऋग्वेद को ठीक से समम्मे बिना भारतवर्ष के बाद के धार्मिक श्रीर दार्शनिक इतिहास को ठीक-ठीक नहीं सममा जा सकता, इस लिए भारतीय सम्यता श्रीर संस्कृति के प्रायेक विष्णार्थी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह वैदिक काल का ठीक श्रनुशीलन करें। हिंदू जाति श्रीर हिंदू सम्यता की बहुत सी त्रिशेषताएं ऋग्वेद के युग में बीज-रूप में पाई जाती है जिन का क्रिक विकास ही हिंदू जाति का इतिहास है। दूसरे, जैसा कि हम उपर संकेत कर चुके हैं श्रादिम मनुष्य की मानसिक स्थिति समसने का ऋग्वेद से बढ़ कर दूसरा साधक

इमारे पास नहीं है। यदि इस सनुष्य को समसना चाहते हों, जो कि दर्शन-शास्त्र का हो नहीं ज्ञान मात्र का उद्देश्य है, तो हमें उस के क्रिमक विकास का श्रध्ययन करना ही होगा। सनुष्य को किसी एक चर्ण में पकड कर ही हम नहीं समस्त सकते। मानव-बुद्धि और मानवी श्राकांचाओं की गति किस शोर है, मानव-जीवन श्रतदाः किस श्रोर जा रहा है, इस को समसने के लिए मनुष्य के इतिहास का वैर्य-पूर्वक अध्ययन करना श्रावश्यक है। विकास-सिद्धांत श्राजकल के मनुष्य के रक्त में समा गया है। इस कारण श्राधुनिक विहान प्रत्येक शास्त्र और प्रत्येक संस्था का इतिहास जांजते हैं। पाठकों को याद रखना चाहिए कि याहर के बिद्धानों का भारतीय साहित्य की श्रोर श्राकुष्ट होने का सब से यहा कारण ऐतिहासिक श्रधवा विकासास्मक हिस्कोग ही है।

एक तीसरा कारण भी ऋग्वेद का श्रध्ययन वहने का उथ्पन्न हो गया है। यह कारण तुलनात्मक भाषा-विज्ञान (कंगरेटिव फ्राइलालोजो) का श्राविष्कार है। संस्कृत संसार की सब से प्राचीन भाषाओं में हैं श्रीर उस का श्रीक, लैटिन, फ़ारसी श्रादि दूमरी श्रावंभाषाओं से श्रधिक घनिष्ठ संबंध है। वास्तव में तुलनात्मक भाषाविज्ञान की नीव तब तक ठीक से नहीं रक्खी गई थी जब तक कि योख्य में संस्कृत का प्रचार नहीं हुआ। संस्कृत साहित्य, विशोपतः वैदिक साहित्य, के ज्ञान ने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के सिद्धांतों पर प्रकाश की धारा-सी बहा दी। इन तीनों कारणों में सब से सुख्य कारण हमारे युग की ऐतिहासिक रुचि को ही समक्तना चाहिए। श्रावेद के संत्रों की रचना कब हुई, इस का निर्णयकरना बडा कठिन

काम है। किंतु उन के श्रत्यंत प्राचीन होने में किसी को संदेह नहीं है। श्रावेद की प्राचीनता का श्रतु-

मान कई प्रकार से किया जा सकता है। 'महाभारत' हिंदुश्रों का काफ़ी प्राचीन ग्रंथ है। डाक्टर वेक्वेक्कर का मत है कि महाभारत की ग्रुख्य कथा वौद्धधर्म के प्रचार से पहले जिस्तो गई थी। बुद्ध जी का समय (४४७-

४७७ ई॰ पू॰) है। महाभारत के कई संस्करण हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि सब से पहले संस्करण का नाम 'जय' था जिस में कौरव-पांडवों के युद्ध का वर्णन था। दूसरा संस्करण 'भारत' कहलाया जिस में शायद २४००० श्लोक थे । उक्त डाक्टर के मत में महाभारत के यह दोनों संस्करण बौद्ध्यमं से पहले के हैं। कुछ भी हो, महाभारत के मुख्य भागों का रचना-काल चौथी-पॉबर्ची शताब्दी ई॰ पू॰ से बाद का नहीं माना ला सकता यद्यि उस में कुछ न कुछ मिलावर तीसरी-चौथी शताबदी ईस्त्री तक होती रही । महाभारत से तथा बौद्धधर्म से भी उपनिपद् प्राचीन हैं श्रीर ब्राह्मण्-अंघ उपनिपदों से भी पाचीन है । इस प्रकार वैदिक सहिताओं का समय. श्रीर उन में भी ऋग्वेद का समय, काफ़ी पीछे पहुँच जाता है। ऋग्वेद की प्राचीनता दूसरे प्रकार से भी सिद्ध होती है। महाभाष्यकार पतंजित का समय दूसरी शताब्दी ई॰ पू॰ है। पाणिनि, जिन को श्रन्टाध्यायी पर 'महा-भाष्य' नाम की टीका लिखो गई थी, पतंजिल से प्राचीन हैं। यास्क, जिन्हों ने निरुक्त बिखा है, पाखिनि से कही अधिक प्राचीन हैं। यास्क ने 'निधट्ट' पर टीका किसी है जिसे निरुक्त कहते हैं। निघट को वैदिक शब्दों का कीव समसना चाहिए। निरुक्तकार सब शब्दों को धातु-मुक्तक मानते हैं। वर्त-मान निरुक्त के लेखक यास्क ने प्राचीन निरुक्तकारों का उल्लेख किया है। इस का मतलब यह है कि वर्तमान निरुक्त लिखे जाने के समय तक अनेक निस्त-कार हो चुके थे। निस्त में एक कौरस नामक प्रतिपत्ती का कहना है कि वेदमंत्र निरर्थक हैं। निरुक्तकार ने इस का खंडन किया है। इस विवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि निरुक्तकार के समय तक वेदमंत्रों को ब्याख्या के विषय में बहुत मतभेद हो चुका था, यहा तक कि कुत्र लोग बेदमंत्रों का श्चर्थ करने के ही विरुद्ध थे। उस समय तक वेदमंत्र काफी पुराने हो चुके थे। वेदमंत्रों के किस प्रकार भनेक भर्थ होने लगे थे, यह निरुक्तकार यास्क ने उदाहरण देकर बतलाया है। एक जगह वे लिखते हैं:---

वस्को वृत्रः । मेघ इति नैस्त्काः । स्वाष्ट्रोऽपुर इत्यैतिहासिकाः । श्रपाञ्च

ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणा वर्षकर्म जायते। नत्र उपमार्थेन युद्धवर्णा भवंति। श्रहिवत्तु खल्लु मंत्रवर्णाः ब्राह्मण्वादाश्च । विवृद्धया शरीरस्य स्रोतांसि निवारयाञ्चकार । तस्मिन्दते प्रसस्यन्दिरे श्रापः ।

ऋ खेद में वर्णन मिलता है कि वृत्र को मारकर इंद्र ने जल बरसाया। "यह वृत्र कौन है ? निरुक्तवालों का मत है कि वृत्र मेघ को कहते हैं। ऐतिहार सिकों का मत है कि वृत्र नाम का खड़ा का पुत्र एक असुर था। जल और तेज (प्रकाश) के मिलने से वर्षा होती है जिस का युद्ध के रूपक में वर्णन करते हैं। मंत्र और बाह्यण वृत्र को सर्प वर्णित करते हैं। अपने शरीर को बढ़ा कर उस ने पानी को रोक दिया। उस के मारे जाने पर जल निरुक्त पड़ा।"

आधुनिक काल में स्वामी दयानंद ने वेदों का अर्थ कुन्न-कुन्न निरुक्तकार की तरह करने की कोशिश की है। उन के मन में भी वेदों में ऐतिहासिक कथाएं नहीं हैं।

वेदों की प्राचीनता का इस प्रकार अनुमान कर लेने पर उन के ठीक समय का प्रश्न दार्शनिक दृष्टि से विशेष महत्व का नहीं है। इम पाठकों को दो-तीन विद्वानों का मत सुना कर संतोष करेगे। लोकमान्य श्री बालगंगा-धर तिलक ने अपने 'ओरायन' ग्रंथ में गियत द्वारा ऋग्वेद का समय ४५०० ई० प्० सिद्ध किया है। जर्मन विद्वान याकोबी भी ऋग्वेद का यही काल मानते हैं यद्यपि दूसरे कारणों से। कुछ भारतीय विद्वान ऋग्वेद का समय ३०००ई० प्० अतलाते हैं। सर राधाकृष्णन् का विचार है कि ऋग्वेद को पंद्रहवीं शताब्दी ई० प्० में रक्खा जाय तो उसे ज्यादा प्राचीन बताने का श्राचेप न हो सकेगा। इन सम्मतियों के होते हुए पाठक स्वयं श्रपना मत

वेद नाम एक पुस्तक का नहीं बिक्क पुस्तकों के समृह का है। वेद से अन्वेद का परिचय मतलब पुस्तकों के एक कुटु ब से समझना चाहिए। १-अन्वेद का नाहा आकार वस्तुतः वेद संहिता-माग को कहना चाहिए। कात्या-यन के मत में मंत्रों श्रीर बाह्मगों की वेद संज्ञा है। इस का अर्थ यह हो

सकता है कि उपनिषद वेद नहीं हैं। स्वामी दयानंद के मत में बाह्मण भी वेद नहीं हैं। वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की सब से ग्राचीन व्याख्याएं या टीकाएं हैं। श्राधनिक स्कालर भी संहिता-भाग को ही वेट नाम से प्रकारते हैं। परंत आस्तिक विचारकों के विश्वासानसार वेद से मतलब संहिता श्रर्थात् मंत्र-भाग, उस का ब्राह्मण (एक या अनेक), उस से संबद्ध श्रारण्यक, श्रीर उपनिषद् - इन सब से है । ब्राह्मणों के स्रोतिम भाग को ही आरएयक कहते हैं. श्रीर श्रारणयकों के श्रंतिम भाग को उपनिषद् । संहिता, ब्राह्मण, श्चारचयक और उपनिपद अपौरुपेय या ईश्वरकृत माने जाते हैं। प्रश्येक वैदिक संहिता की अनेक शाखाएं पार्ड जाती हैं । हर शाखा के मंत्र-पाठ श्रीर क्रमों में दुःख-दुःख भेद होता है। ऋग्वेद की पाँच शाखाएं उपलब्ध हैं अर्थात् शक्त, वाष्क्रत, श्राश्वतायन, कौपीतकी, या सांख्यायन श्रीर ऐतरेय । शुक्क-यजुर्वेद की दो शाखाएं मिलती है, कायव श्रीर माध्यन्दिन। इसी प्रकार कृष्ण-यजुर्वेद की पाँच, सामवेद की तीन और अथर्ववेद की दो-शाखाएं उपलब्ध हैं। बहुत-सी शाखाएं नष्ट हो गई। सिद्धांन में प्रत्येक शाला का बाह्यण, श्वारण्यक और उपनिषद होना चाहिए, प्रत्येक शाला से संबद्ध श्रीत-सूत्र, धर्म-सूत्र श्रीर गृद्ध-सूत्र होने चाहिए। छः श्रंगी श्रर्थात् शिचा, करप, ब्याकरण, निरुक्त, छद और स्थोतिच का होना भी श्रावश्यक है। श्रौतसूत्रों में सोमयाग, श्ररवमेध ग्रादि का वर्णन हैं । धर्मसूत्र वर्णाश्रम धर्म बतलाते है और गृह्यसूत्रों मे उपनयन, विवाह आदि संस्कार करने की विधियां वर्णित हैं। शिचा नाम के वेदाग में शब्दों का उचारण सिखाया जाता है, कल्प में यहाँ की विधियां। निरुक्त का वर्णन हम कर ही चुके हैं। व्याकरण, छंद-शास्त्र श्रौर क्योतिष शास्त्र तो सभी जानते हैं। प्राचीन-काल में वेद कंड में रक्खे जाते थे और गुरु-शिष्य-परंपरा से उन के स्वरूप की रचा होती थी। बाद को जब शिष्यों की बुद्धि मंद होने लगी तब उपदेश करते-करते थक कर ( उपदेशाय क्लायंत: ) ऋषियों ने वेदों को लेखनी-बद्ध कर डाला ।

बेद-मंत्रों का संकलन बड़े सुंदर श्रीर बैज्ञानिक हंग से किया गया है। इस के आगे इम ऋग्वेद का ही त्रिशेप वर्णन करेंगे। एक विषय के -क्रह मंत्रों के ममूह को सुक्त या मात्र कहते हैं। ऋग्वेट इमी प्रकार के सुक्तों का संप्रह है। ऋग्वेद के कुत्त मुक्तों की संख्या लगभग १०२८ है। सब से बड़े स्क में १६४ मंत्र हैं और सब से छोटे में केवल हो। कुल संत्रों की संरया जगमग १०,००० है। संपूर्ण ऋग्वेट संडलों, श्रनुवाकों, मुक्तों श्रीर मंत्रों में विभक्त है। ऋग्वेद में १० मडल हैं। प्रध्येक महल में -कई श्रनुवाक होते हैं, श्रीर हर श्रनुवाक में श्रनेक मूक । दूपरे प्रकार का विसाग भी है जिस में कुत्त ऋखंट को घएकों में, हर घएक की वर्गी में श्रीर हर वर्ग को मृक्तों में वॉटते हैं। परंतु पहला विभाग ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ऋग्वेद के अधिकांश मंडल एक-एक ऋषि श्रीर उस के कुटुंव से संबद्ध हैं। इस का श्रये यह है कि किसी मंडल विशेष की रचना या हैरवर से प्राप्ति एक विशेष ऋषि श्रीर उस के कुटुंबिशों के द्वारा या माध्यम में हुई ! श्रास्तिक हिंदू ऋषियों को मंत्र-हृष्टा कहते हैं: मन्न-रचयिता नहीं। ऋग्वेद् का दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छुठा, सातवां, श्राठवां महल क्रमशः गुरसमद, विश्वामित्र, वामद्वेव, श्रात्र, भारहाज, वशिष्ठ श्रीर क्रचव नाम के ऋषियों से संबद्ध है। शेष महतों में कई ऋषियों के नाम पाए जाते हैं। वेद को छः अंगों सहित पढ़ना चाहिए। किसी मन्न को उस के ऋषि, छंद श्रीर देवता की विना जाने पढ़ने से पाप होता है।

ऋष्वेद के श्रविकांश स्क देवताश्रों की स्तृति में जिल्वे गए हैं। इन २-१२ ग्वेद की विषय- स्कों का स्थान भी विशेष नियमों के श्रवीन है। वन्तु श्राग जिल्ला हुआ कम दूगरे से मातवें मंडल तक पाया जाता है। शेष मंडलों में एमा कोई नियम नहीं पाला गया है। सब से पहले श्रक्षि की म्तृति में लिखे हुए स्क श्राते हैं, फिर इद के स्तृता। उम के बाद किसी भी देवता के स्तृति-विषयक स्क, जिन की संख्या सब से ज्यादा हो, रक्ले जाते हैं। श्रागर दो स्कों में बराबर मंत्र हों तो चहे छुंद वाला सूक्त पहले लिखा जायगा, श्रन्यथा ज़्यादा मंत्रों वाला स्क पहले लिखा जाता है। लगभग ७००-८०० स्कों का विषय देव-स्तृति है, बाक्नी २००-२०० स्कों में दूसरे विषय श्रा जाते हैं।

कुछ स्कों में शपथ, शाप, जारू, टोना आदि का वर्णन है। इन्हें 'श्रभिचार-स्क' कहते हैं। ऋग्वेद में इन की संख्या बहुत कम है; परंतु आथवेवेद में इन का वाहत्य है।

कुछ स्कों में विवाह, स्रायु आदि संस्कारों का वर्णन है। दसवें मंडल में विवाह-संबंधी सुंदर गीत हैं। उपनयन संस्कार का नाम ऋग्वेद में नहीं है।

कुछ स्कों को पहेकी-स्क कहा जा सकता है। 'वह कौन है जो अपनी माता का प्रेमी है, जो अपनी वहन का जार है ?' उत्तर—'स्यं'। घुजोक के बालक होने के कारण उपा और स्यं भाई बहिन हैं जिन में प्रेम-संबंध है। स्यं धौ: (आकाश) का प्रेमी भी है। 'माता के प्रेमी से मैं ने प्रार्थना को, बहिन का जार मेरी प्रार्थना सुने; इंद्र का भाई और मेरा मिन्न,' (मानुर्दिधियुमन्नवम्, स्वसुर्जारः श्र्यांतु मे। आता इंद्रस्य सखा मम), इस्यादि। गियात-संबंधी पहेजिया महस्वपूर्ण हैं।

ऋग्वेद में एक ज्ञूत-सूक्त है, एक स्क में मेडकों का वर्णन है, एक अरयय-स्क या बन-स्क है। चीथे मंडल में घुडदोड का ज़िक है। सरमा और पिण्यों की कहानी शायद नाटक की भोति खेली जाती थी। सरमा एक कुतिया थो जो देवताओं के गायों की रचा करती थी। एक बार पिण लोग गायों को खुरा कर ले गए; सरमा को पता लगाने भेजा गया। सरमा ने गायों को खोज निकाला और इंद्र उन्हें छुड़ा लाए। ऋग्वेद में एक कवित्री का वर्णन है जिस का नाम घोषा था। उस के शरीर में कुछ दोष थे जिन्हें उस' ने अश्वित्तीकुमारों की प्रार्थना करके ठीक करा लिया। घोषा के श्रितिक्त विश्ववरा, वाक्, लोपासुद्धा आदि स्नी-कवियों के नाम ऋग्वेद में श्राते हैं।

यज्ञों के अवसर पर ऋष्विक्-लोग देवताओं की स्तुतियां गाते थे । ऋष्वेद को जानने वाला ऋष्विक् 'होता', यज्ञवेद को जानने वाला 'अध्वर्य', और सामवेद को जानने वाला 'उद्गाता' कहलाता था । अथवेवेद के ऋष्विक को 'ग्रह्मा' कहते थे।

वैदिक काल के लोग आशावादी थे, वे विजेता होकर भारतवर्ष में श्राप् थे । जीवन का श्रानंद्, जीवन का संभाग हो उन का ध्येय था। 'हम सी वर्ष तक देखें, भी वर्ष तक सुनें, श्रीर सी वर्ष तक बतवान यन कर कीते रहें ।' 'हमारे अच्छी संतान हो, हम सपितवान् हों । हे अप्नि ! हमें अच्छे रास्ते पर चलाओ ऐरवर्य की प्राप्ति के निए ( श्रप्ते नय सुपथा राये श्वस्मान्, विरवानि देव वयुनानि विद्वान् )।' इस प्रकार की उन की प्रार्थना होती थी । मृत्यु पर विचार करना उन्हों ने शुरू नहीं किया था । उन का हृदय विजय के उल्लास से भरा रहता था । वे यज्ञ करते थे, दान करते थे और सोमपान करते थे । दुःच और निराशा की भावनाओं से उन का हृदय कलुपित नहीं होता था । उन की उपा प्रभात में मोना बखेरा करती थी, उन की श्रम्नि उन का सहेश देवताश्रों तक पहुँचाती थी। इंद्र युद्ध में टन की रचा करता या श्रीर पर्जन्य उन के खेतों की लहलहाता रखता या । उस समय की स्त्रियों को काफ़ी स्वतंत्रता थी: उन के विना कोई यज्ञ, कोई टरसद पूरा न हो सकता था। बार्य लोगों का विश्वास था कि वे सर कर श्रपन ितरों के पास पहुँच जायँगे । देवता लोग ग्रमर हैं, सोमपान करके, यज्ञ करके हम भी ग्रमर हो नायँ—यह उन की ग्रमिलापा ग्रीर विश्वास था।

मारत के श्रायों की निरीक्षण-शक्ति तीत्र थी, उन के ज्योतिप-संबंधी श्राविष्कार इस का प्रमाण हैं। वे स्वमाव से ही प्रकृति-प्रेमी श्रीर सींदर्य-उपासक थे। वे प्राकृतिक शक्तियों श्रीर समाज दोनों में नियमों की ज्याप-कता देखना चाहते थे। प्रकृति के नियमित गति-परिवर्तनों की ज्याख्या कैसे की जाय ? श्रायों ने कहा कि प्राकृतिक घटनाश्रों के पीछे श्रधिष्डाता

देवताओं की शक्ति है। उन्हों ने प्राकृतिक पदार्थीं में देव-भाव श्रीर मन-व्यक्त का धारोपण किया । प्राकृतिक घटनाओं और पटार्थी की देवताओं के नाम से संबोधन करते हुए भी श्रार्य लोग उन घटनाश्रों श्रीर पदार्थी के प्राकृतिक होने को नहीं भूजे । देवताओं की उपासना में वे प्रकृति को न भुता सके । प्राकृतिक शक्तियों में उन का व्यक्तित्व का आरोपण अपूर्ण रहा । इस घटना के महत्वपूर्ण परिणाम पर हम बाद को हब्दिपात करेंगे ।

ऋग्वेद के देवताओं को विद्वानों ने तीन श्रेणियों में विभाजित किया है:--

ऋग्वेद के देवता

(१) आकाश या चौ: के देवता-इस श्रेणी के देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। दौ:, वरुण, सौरमंडल के देवता (सूर्य, सविता, पूषन् श्रीर विष्णु ) श्रीर उपा मुख्य हैं ।

(२) श्रतिरक्त या वायुमंडल के देवता-जैसे इंद्र, मरुत् श्रीर पर्जन्य ।

(३) पृथ्वी के देवता-जैसे श्रप्ति श्रीर सोम । इन के श्रतिरिक्त उत्तर काल में जब यज्ञों की महिमा कुछ ज़्यादा बढ़ गई, तब यज्ञ-पात्र मुसल म्रादि उपयोगी पदार्थ भी देवता होने लगे। कुछ भाव पदार्थ जैसे श्रद्धा, स्तुति आदि में भी देवत्व का आरोपण कर दिया गया । ब्रह्मणस्पति स्तुति का देवता है।

नीचे हम कुछ महत्वपूर्ण देवताश्रों का वर्णन देते हैं। पाठकों को याद रखना चाहिए कि वैदिक देवताओं और हिंदू देवताओं में कुछ भेद है। वैदिक काल में जो देवता प्रसिद्ध वरुख थे वे घोरे-घोरे कम प्रसिद्ध होते गए। वैदिक काल में ब्रह्मा-विष्णु-महेश श्रपने वर्तमान रूप में सर्वथा अज्ञात थे। राम श्रीर कृष्ण का तो वेदों में जिक हो ही नही सकता, क्योंकि वे वाद के इतिहास के च्यक्ति हैं। वैदिक युग के प्रारंभिक दिनों का सब से प्रसिद्ध देवता वरुए है। चरुण वेदों का शांतिप्रिय देवता है। वह विश्व का नियंता श्रीर शासक है। अपने स्थान में गुप्तचरों से घिरे हुए बैठ कर वरुण जगत का शासन करता

है। विरुक्त को प्रसन्न करने के लिए अपने नैतिक-जीवन को पवित्र बनाना आवश्यक है। वरुक्त का नाम धत-व्रत है। वह प्राकृतिक और नैतिक नियमों का संरचक है। धर्म के विरुद्ध चलनेवालों को वरुक्त से दंड मिलता है। प्रकृति और नैतिक जीवन दोनों पर अखंड नियमों का आधिपत्य है। नियमों की व्यापकता को ऋग्वेद के ऋपियों ने 'ऋत' नाम से अभिहित किया है। ऋत से ही सारा संसार उत्पन्न होता है। वरुक्त ऋत का रचक है (गीपा ऋतस्य)। मनुष्यों के अब्छे-बुरे कर्म वरुक्त से छिपे नहीं रहते। वह सर्वज्ञ है। जो आकाश के उडने वाले पिचयों का मार्ग जानता है, जो समुद्र में चलने वाली नार्वों को जानता है। जो वायु की गति को जानता है, वह वरुक्त हमें सन्मार्ग पर चलाए। वरुक्त बारह मार्सों को जानता है और जो लीड का महोना पैदा हो जाता है उसे भी जानता है।

मित्र नामक सौर देवता वरुण के इमेशा साथ रहता है। वेद के कुछ स्क 'मित्रावरुण' की स्तुति में है। वरुण का धारवर्थ है 'श्राच्छादित करने वाला'। वरुण तारों से भरे श्राकाश को श्राच्छादित करता है। इस प्रकार वरुण प्रकृति से संबद्ध हो जाता है।

सौर-मड़ल से संबद्ध देवता सूर्य, सिवता, पूपन श्रीर विष्णु हैं। मित्र भी सौर देवताओं में सिम्मिलित हैं। इन देवताश्री सौर-मड़ल के देवता में विष्णु सब से मुख्य हैं। मारत के उत्तरकालीन धामिंक इतिहास में विष्णु सब से बड़े देवता बन जाते हैं, पर ऋग्वेद में विष्णुका स्थान इंद्र श्रीर वक्षण से नीचे है। विष्णु की सब से बड़ी विशेष्ण पता उन के तीन चरणा हैं। श्रपने पाद-चेपों में विष्णु धर्थात् सूर्य पृथ्वी श्राकाश श्रीर पाताल तीनों लोकों में घूम लेते हैं। वामनावतार की कथा का उद्गम ऋग्वेद के विष्णु-संबंधी तीन चरणों का यह वर्णन ही है। विष्णु.

१ऋ० १। २५। १०

१ऋ०१।२५। ७,९

そ末0 2 1 24 1 5

को उरु क्रम या दूर जाने वाला कहा गया है। विष्णु 'टरुगाय' हैं, उन की वहुत सी प्रशंसा होती है। विष्णु के तीन चरणों में समस्त संसार रहता रहता है, विष्णु के चरणों में मधु का निर्मार है। विष्णु तीनों लोकों को धारण करते हैं। विष्णु का परम-पद ख़ूब भासमान ( प्रकाशमय ) रहता है। देवताओं के लिए यज्ञ करने वाले मनुष्य विष्णु के लोक में जाते हैं। आकाश के देवताओं में उपा का एक विशेष स्थान है। उपा स्त्री-डेवता है।

ज्यायें की दूसरी खी-देवता श्रदिति है। जो श्रादिखों जग की जननी है। ऋग्वेद के कुछ श्रदयंत सुंदर सूक्त

डपा की प्रशंसा में लिखे गए हैं। उपा सूर्य की प्रियतमा है। वह उसे अपना वत्तःस्थल दिखाती है। वह अचलयोजना तथा अमर है और अमरता का वरदान देनेवाली है। नित्य नई रहने वाली टपा मरणशील मनुष्यों के हृद्य में कभी-कभी अस्नित्व-संबंधी गंभीर और करुण भाव उत्पन्न कर देती हैं। उपा स्वर्ग का दरवाङ्गा खोल देती हैं। वह रात्रि की बहन है। नीचे हम अनेक सुंदर उपा स्कॉ में से एक देते हैं। यह स्क ऋग्वंद के तीसरे मंडल का ६९ वां स्क है। ऋषि विश्वामित्र हैं, और छंद 'त्रिष्ट्रप' है। उत्तर-संस्कृत साहित्य के इंद्रवज्ञा उपेद्रवज्ञा आदि छंद इसी से निकले हैं।

हे उपे देवी यशस्त्रित बुद्धि की वेला,
हे विभव-शालिनि हमारा हो स्तवन स्त्रीकार |
श्रहह प्राचीने तुम्हारा है अचल यौवन,
विश्व-कमनीया नियम से कर रहीं पद-चार |
स्त्रर्णमय रथ पर उदित होती अमर देवी,
मुक्त तुम करती विहंगों का सुरीला गान |
श्राशु-गति, श्रोजस्त्रिनी रिव की कनक-वर्णे
रिमयां करती वहन सुंदर तुम्हारा यान |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>ऋ०१।१५४।१ <sup>२</sup>ऋ०१।१५४।५

विश्व के सम्मुख श्रमरता की पताका-सी उर्ध्व-नम में निस्य तम होतीं उपे शोभित । श्रयि सदा नव-यौवने इस एक ही पथ में, चक्र-सी घुमो निरंतर कर भुवन मोहित। तिमिर का श्रंचल इटाती रवि-प्रिया संदर. भूमि-नभ के बीच जब करती चरण-निचेष । सुभग अंगों की प्रभा से विमन देवी के जगत हो उठता प्रकाशित निमिष भर में एक । सामने आभामयों के सब प्रयति के साथ. ला धरो यज्ञान का. हवि का मधुर उपहार। रोचना, रमणीय रूपा की मनोहर काति, ढावती श्राकाश में श्राकोक की मध-धार। दीखती जो पृथक् नम सं ज्योति से अपनी, नियम-शोबा जो दिखाती विविध रूप-विलास । या रही यालोक-शालिनि यब उषा वह ही, अग्नि ! जाकर मॉग लो ऐश्वर्य उस के पास । दिवस का श्रारंभ दिनकर है उपा जिस की, श्रवनि-नभ के बीच देखा श्रा गया द्यतिमान । वरुण की, आदिस्य की ज्योतिर्मयी माया, कर रही है श्राखिल जग में स्वर्ध-शोभा-दान । ऋग्वेद के सूक्त एक ही समय मे नही लिखे गए है। दस हज़ार से

भी अधिक मंत्रों को रचना में अवश्य ही काफ़ी समय लगा होगा। जब तक आर्य शांति-पूर्वक -रहे तब तक उन में वरुण का अधिक मान रहा। युद्ध की आवश्यकताओं ने वज्र और विजली को धारण करनेवाले इंद्र को अधिक प्रसिद्ध कर दिया। इद्र सौ प्रतिशत युद्ध का देवता है। 'जिस ने उत्पन्न होते ही यज्ञ करके अपने को सब देवताओं के उपर बिठा दिया। जिस के भय से आकाश और पृथ्वी कॉपते हैं, हे मतुष्यो, वह बजशाजी इंद्र है। जिस ने कॉपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, जिस ने कुपित पर्वतों को रोका, जो अंतरिच और धौः को धारण करता है, वह इद्र है। जिस ने वृत्र नाम के सर्प को मार कर सात निद्यों को बहाया, जिस ने पत्थरों को रगड़ कर अग्नि पैदा की, जो युद्ध में भयंकर है, हे मतुष्यों वह इद्र है। इद्र की जहायता के विना कोई युद्ध में नहीं जीत सकता। युद्धस्थल में आतं होकर लोग इंद्र को पुकारते हैं। सुदास नाम के आर्थ सामंत को अनुश्रों ने घेर जिया पर बह इंद्र की पूजा करता था, इस जिए उस की जीत हुई। इंद्र को पृथ्वी और आकाश नमस्कार करते हैं। उस के भय से पर्वन कॉपते हैं। वह सोमपान करने वाला है। वह वज्र-बाहु है और वज्र-हस्त है। 'जो सोम का रस निकालता है, जो सोमरस को पकाता है, उसे इंद्र ऐश्वर्य देता है। हे इंद्र ने इस तुरहारे प्रिय भक्त हैं। इम वीर पुत्रों सहित तुरहारी स्तुति करें। इद्र को ऋग्वेद में कहीं कहीं आहल्या-जार कहा गया है। महद्गरण इद्र के सहचर हैं।

अंतरित्त के देवताओं में इस ने सिर्फ़ इंद्र का वर्णन किया है। पृथ्वी के देवताओं में अग्नि सुख्य है। इस कह चुके हैं कि अग्नि सुख्य है। इस कह चुके हैं कि अग्नि संबंधी सुक्त सब से पहले आते हैं। अग्नि यज्ञ का पुरोहित और देवता है। अग्नि वह दूत है जो पृथ्वी से आकाश तक घूमता है। अरिणयों में उस का निवास-स्थान है। वह देवताओं तक यज्ञ का हिव पहुँचाता है। घृतमय उस के अंग हैं, सक्खन का उस का सुख है। अर्ग्वेद में अग्नि की नाई से जुलना की गई है, जो पृथ्वी के सुख से घास-पात दूर कर देता है।

रऋ द म० २, स्का २१

२ऋ० म० ७, सूक्त प३

इसने विस्तार-भय से कुछ ही देवताओं का वर्णन किया है। श्राकाश के देवताओं में अरिवनीकुमारों का भी स्थान है। इन्हें हमेशा दिवचन में संबोधित किया वाता है। मित्र और वर्ण, तथा इंद्र और वर्ण का भी कहीं-कहीं साथ-साथ वर्णन होता है। ऋरवेद के अंतिम भागों में प्रजापित त्रह्मा वन जाते हैं। ऋरवेद का "कम्मे देवाय" स्क प्रजापित पर लिखा गया है, यह भारतीय विद्वानों का मत है। सायण के अनुतार 'क' का अर्थ प्रजापित है। आधुनिक योग्पीय विद्वान 'क्स्में' का अर्थ 'कम को' करते हैं। "हम किसे नमस्कार करें (क्स्में देवाय हिवा विश्वम ) ?" उन का क्यन है कि यह स्कं इस वात का बोतक है कि आयों के हदय में ईश्वर की सक्ता के संवंध में संकल्प विकल्प होने लगे थे।

ऋरवेद के प्रारंभिक ऋषियों ने लगत को आकाश, श्रंतरिच शौर पृथ्वीलोक में विभक्त करके उन में भिन्न-भिन्न देवताओं को प्रतिष्ठित कर डाला था। विश्व को इस प्रकार खंड-खंड कर डालना स्मीचीन नहीं है, यह तथ्य ऋरवेद के ऋषियों से हिपा न रह सका। ऋरवेद के मनीपी कवि बहुत से देवताओं से अधिक काल तक संतुष्ट न रह सके। इस पहले कह चुके हैं कि आयों का प्रकृति में व्यक्तित्व का शारोपण अपूर्ण रहा था। प्रकृति के सब पहार्थ शौर घटनाएं एक-दूसरे से संबद हैं, इस लिए उन के अधिष्ठाता देवताओं की शक्तियों को मिला कर एक महाशक्ति की कत्वना का उत्पन्न होना, स्वामाविक्र ही था। एक और प्रकृत्ति आर्थ कवियों में थी लो उन्हें एक देववाद की शोर ले गई। किसी देवता की स्वृत्ति करते समय कवि-मक्त अत्य
देवताओं को मृल-सा लाता है और अपने तत्कालीन आराध्य-देवता को सब से बहा समसने श्रीर वर्णन करने लगता है। वैदिक कवियों की एक

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ऋ म० १०, सूक्त १२१

देवता को सब देवताओं से बढा देने की इस प्रवृति की कुछ पश्चिमी विद्वानों ने (हेनोथीइड्रम) नाम दिया है। दूसरे विद्वानों ने इसे (अपारंचृनिस्ट मानोथीइड्रम) कह कर पुकारा है। हिंदी में हम इस का अनुवाद 'अवसरिक प्कदेववाद' कर सकते हैं। भक्ति के आवेश में अन्य देवताओं को भूल जाने का अवसर पाते ही वैदिक कवि एक का उपासक बन जाता है।

श्रवसित एकदेववाद से एकेश्वरवाद की श्रोर संक्रमण (ट्रानिज्ञान) वैदिक ऋषियों के लिए कठिन बात न थी। ऋग्वेद के कई मंत्र इस बात की साची देते हैं कि श्रायों में एक ईश्वर की भावना इतने प्राचीन काल में उत्पन्न हो गई थी। एक प्रसिद्ध मंत्र ईश्वर की भावना को इस प्रकार व्यक्त करता है—

एकं सदिपा बहुधा वदन्ति धाप्तें यसं मातरिश्वानमाहुः ।

श्रथांत् एक ही को विद्वान् लोग बहुत प्रकार से पुकारते हैं, कोई उसे श्रम्भ कहता है, कोई यम श्रीर कोई मातरिश्वा (वायु)। यह श्रायों का दार्शनिक एक्देववाद है। श्रवसरिक एकदेववाद को हम कावयिक श्रथवा साहित्यिक एकदेव-वाद कह सकते हैं।

परंतु एक-ईश्वरवाद अथवा एकदेववाद ही दर्शनशास्त्र का श्रंतिम शब्द नहीं है। यदि जगत ईश्वर से सर्वथा भिन्न है तो उन दोनों में कोई आंतरिक संबंध नहीं हो सकता। यदि ईश्वर श्रौर जगत में विजातीयता है तो हम एक को दूसरे का नियंता कैसे कह सकते हैं श जगत के क्रम श्रौर नियमबद्धता के लिए एक जगत से बाहर का पदार्थ उत्तरदायी नहीं हो सकता। श्राश्चर्य तो यह है कि भारतीय विचारकों ने ईसा से हज़ारों वर्ष पहले दर्शनशास्त्र के इस श्रस्यंत गृह सिद्धांत का श्रन्वेषण कर डाला था। श्रश्चेद के 'नासदीय सूक्त' की गण्ना विश्व-साहित्य के 'श्राश्चरों' में होनी चाहिए। श्रश्चेद के बाद के

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>ऋग्वेद, १। १४४। ४६

तीन चार हज़ार वर्षों में सृष्टि श्रौर प्रलय की रहस्य-भावना से श्राकुत होकर पूर्व या पश्चिम के किसी किन ने नासदीय स्क से श्रधिक सुंदर या उतनी सुंदर भी किनता की रचना की हो, यह सुक्ते ज्ञात नहीं है। काव्य श्रौर दर्शन दोनों की कँची से कँची उडाने इस स्क में श्रीभव्यक्त हुई हैं। यदि श्राज भारतवासी श्रपने नेदों श्रोर उन के दार्शनिक सिद्धांतों पर गर्व करें तो कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है।

इस भावाकुल रहस्यपूर्ण सूक का अनुवाद करने की चेष्टा अनेक लेखकों और कवियों ने को है। अंग्रेज़ो में इस के कई पद्यानुवाद हैं। सूक्त के कुड़ पद तो सचमुच अपने गहन संकेतों से मस्तिष्क को निगूद भाव-जाल में फँसा देते हैं। क्योंकि मूल सूक्त तक बहुत से पाठकों की पहुँच न हो सकेगी, इस लिए हम नीचे उक्त सूक का भावानुवाद देने का दुस्साहस करते हैं।

> न सत् था न श्रसत् उस काल या न रज थो न गगन का शून्य था दक रहा था क्या ? किस को ? कहां, सिल के किस गहरे गर्म में, मृत्यु थी न श्रमरता थी कहीं दिन न था, न कही पर थी निशा "एक" वह लेता बस साँस था पवन थी न कही कुछ श्रीर था। तिमिर था तम से श्राच्छ्य हां! सिल के यह सब कुछ था दका बीज लघु था गुप्त पड़ा कही तपस् से जो सवर्द्धित हुआ। जग उठी उस में द्रुत वासना (था मनोसव-बीज यही श्रहो)

१ ऋ०, महल १०, सूक्त २९

सत् श्रसत् का है बंधन यही वस यही कोविद किव कह सके ! किरण जो तिरछी प्रसरित हुई वह कहां थी ? जपर या नले ? महिम रेतस् का प्राधार था उपिर था संकल्प, स्वधा तले ! कीन जाने, कीन बता सके कहां से यह सृष्टि उदित हुई देवगण श्राप् सब वाद ही कह सके फिर कीन रहस्य यह ? सृष्टि यह किस से निःस्त हुई, कब बनी ? श्रयवा न कभी बनी ? उध्वं - नभ - वासी श्रध्यन्न भी जानता इस को, कि न जानता !!

इस स्क में विश्व की एकता की भावना हम स्पष्ट-रूप में ज्यक्त हुई पाते हैं। आरंभ की छः पंक्तियों में वैदिक किव कहता है कि आरंभ में छुद्ध भी नहीं या अथवा, जो कुछ था उसे सत् असत् आदि नामों से नहीं प्रकारा जा सकता। परंतु 'छुछ नहीं' से तो 'छुछ' की उत्पत्ति नहीं हो सकती। किव कहता है कि उस समय वह "एक" था जो विना हवा के अपनी शक्ति से साँस जो रहा था। उस समय अंधकार अंधकार में जीन या। मानो सब चीज़ें पानो के गर्भ में थी। न जाने कैसे उस एक में छाम-बीज का उन्नव हुआ जिस से सारे संसार की सृष्टि हुई। यह सृष्टि कब और कहां से उत्थित हो पड़ी, इसे कौन बता सकता है? ऊँचे आकाश में जो जगत का अध्यक्ष है वह मी, इस सृष्टि-रहस्य को जानता है या नहीं, कीन कहे?

एकदेववाद और एकेश्वरवाद से भी असंतुष्ट होकर वैदिक ऋषियों ने

विश्व की अनेकता में एकता को देखा। एक हो सूत्र (धागे) में संसार की सारी वस्तुएं विरोई हुई है। विभिन्न घटनाएं नियमों के अधीन हैं और वे नियम एक दूसरे से संबद्ध हैं। यह वैदिक अद्वैतवाद या एकखवाद उपनिषदों में और भी स्पष्ट रूप में पुष्पित और परवावित हुआ। वैदिक अद्वैत के विषय में पॉल डासन वामक विद्वान कहते हैं है कि भारत के विचारक दार्शनिक मार्ग से विश्व की एकता के सिद्धांत पर पहुँचे। सैनसमूलर की सम्मति में ऋग्वेद के मंत्रों के संग्रह से पहले ही आयों की यह धारणा बन चुकी थी कि विश्व-ब्रह्मांड में एक ही श्रांतिम तरव है।

ऋग्वेद के एक सूक्त का वर्णन हम और करेंगे। ऋग्वेद का 'पुरुष-सूक्त'र नासदीय सूक्त से ही कम प्रसिद्ध है। इस सूक्त में पुरुष के बितदान से संसार की सृष्टि बताई गई है। एक श्रादिम तत्व की भावना यहां भी प्रबत्त है। यज्ञ करने की इच्छावाले देवताओं ने पुरुष पशु को बौंध दिया (देवा यद्यज्ञं तन्वाना श्रवझन् पुरुषं पशुम्)। उस पुरुष से विराद् उत्पन्न हुआ और विराद् से पुरुष; दोनों ने एक दूसरे को उत्पन्न किया।

पुरुष का वर्णन बड़ा किविरवपूर्ण है। पुरुष के हज़ारों सिर हैं, हज़ारों श्रीखें और हज़ारों चरण, वह पृथ्वी को चारों श्रोर से छूकर (व्यास करके) भी दस शंगुक कँवा रहा। पुरुष के एक चरण मे सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है और उस के तीन श्रमृत-भरे चरण ऊपर चु-लोक में स्थिन हैं। भाव यह है कि पुरुष की व्यापकता विश्व-ब्रह्मांड मे ही समाप्त नहीं ही जाती। जो हुआ है और जो होगा वह सब पुरुष ही है (पुरुष एवेदं सर्व यद् सूतं यच्च मव्यम्)। ऐभी पुरुष को महिमा है, पुरुष इस से भी श्रिषक है। क्रावेद के पुरुष का वर्णन पदते समय गीता के विश्वरूप का वर्णन याद श्रा जाता है। ब्रह्मांड को सारी उल्लेखनीय व्यक्तियां (एंटिटीक़)

१ राघाकृष्णन्, माग १, पृ० १९६

र यह सक्त यजुर्वेद में भी पाया जाता है। देखिए ऋग्वेद म० १०, सक्त ९० स्त्रीर यजुर्वेद, अध्याय ३१

पुरुष से उराज हुई हैं । 'चंद्रमा उस के मन से उराज हुआ, सूर्य उस की आँख से, उस के मुख से इंद्र और श्रानि, उस की साँस से वायु। उस की नाभि से श्रंतरित्त उराज हुआ, उस के सिर से श्राकाश, उस के चराणों से पृथ्वी, श्रोर उस के कानों से दिशाएं।' सामाजिक संस्थाओं का स्रोत भी पुरुष ही है। 'बाह्यण उस का मुख था, चित्रय उस की बाहें, वैश्य उस के कर या जाँघे; शूद उस के चराणों से उराज हुए। उसी पुरुष से ऋंवेद, यजुर्वेद श्रोर सामवेद को उराक्ति हुई, उसी से छंद (श्रथवंवेद ?) उराज हुए ( ऋचः सामानि जिल्लारे, छंदांसि जिल्लारे तस्माद यजुरतस्माद जायत)।

वैदिक काल के लोगों के विषय में एक बात और कह कर हम यह अकरण समाप्त करेंगे। वैदिक ऋषियों ने कुद स्वर में कुछ अपव्रत लोगों का वर्णन किया है। 'अपव्रत' का अर्थ है 'सिद्धांत-हीन' या 'नास्तिक'। वे ऐसे व्यक्तियों के लिए 'ब्रह्म-द्विप' (वेदों से घृणा करने वाले ) श्रीर 'देवनिद्' (देवताओं की निंदा करने वाले ) विशेषणों का प्रयोग भी करते हैं। एक इंद्र-सूक्त का हर मंत्र, 'हे मनुष्यों, उसे इंद्र समम्मो' इस प्रकार समाप्त होता है। सूक्त के प्रारंभ में कहा गया है—जिस के विषय में लोग पूछते हैं 'वह कहां है ?'' इस से मालूम होता है कि इद्र की सत्ता को न मानने वाले नास्तिक भी उस समय मौजूद थे। यह वैदिक काल के लोगों के स्वतंत्र-चेता श्रीर निभीय विचारक होने का प्रमाण है।

## श्रध्याय २ उपनिषदों की श्रोर

जब हम वैदिक काल से उपनिपत्काल की श्रोर संक्रमण करते हैं तक हमें एक ऐसे प्रदेश में होकर जाना पहता है जहा के वायुमडल में कविता श्रीर दर्शन दोनो की गंध फीकी पढ जाती है । ऋग्वेद के बाद युर्जेद धीर सामवेद में ही यज्ञों की महिमा बढ़ने जगती है। इन वेदों के बहुत से मंत्र ऋग्वेद से जिए गए हैं. यद्यपि उन के स्वरा धीर कमों मे भेद कर दिया गया है। नए मत्र भी ऋग्वेद की ऋचाओं के समान सुंदर श्रीर महत्त्व-पूर्ण नहीं हैं । यजुर्वेद के समय में यज्ञ-संबंधी कृत्रिमता बढने जगती है। देवताश्रों ये छोटी-छोटी मॉगों की बार-बार श्रावृत्ति की जाती है श्रीर हरेक मोंग या प्रार्थना के साथ कोई याज्ञिक क्रिया लगा दी जाती है । यजुर्धेद श्रीर सामवेद के लेखकों में भक्ति कम है श्रीर खोभ ज्यादा । श्रथवंवेद वास्तव में मौतिक अथ है लेकिन उस में आयों की अपेत्ता अनार्थी अर्थात् भारतवर्षं के छादिम निवासियों की सभ्यता और विश्वासों का ही ज़्यादा वर्ण न है। श्रथवंवेद के मंत्रों में जादू-टोने श्रीर मंत्र-तत्र की बातों का बाहुल्य है परंतु यहां भी त्रायों का प्रभाव स्पष्ट है। वहां जादू की निंदा श्रीर अच्छे प्रयोगों की प्रशसा की गई है । अनेक क्रियाएं कुटुंच श्रीर गॉव में शाति फैलाने वाली हैं। इस वेद में वैद्यक-शास्त्र की भी अनेक बातें हैं जिन के श्राधार पर भारतीय चिक्तित्सा-शास्त्र का विकास हुन्ना। श्रथवंवेद के समय में श्रार्थ जोग श्रनार्थ लोगों को उन के विश्वासों श्रीर धार्मिक भावनात्रों सहित त्रात्मसात् करने की चेप्टा कर रहे थे। इस काल मे भूत-

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>राघाकृष्यन्, भाग १, पृ० ११९—१२२। अधर्ववेद के विश्य में ऐसी सम्मति हम ने आधुनिक विद्वानों के आधार पर दी है। हमें स्वय उक्त वेद को पढने का भवसर नहीं मिला है।

प्रतों, वृत्तों श्रीर पर्वतों की पूजा श्रार्य कोगों में शुरू होने कगी | कुछ प्रसिद्ध हिंदू देवताश्रों की उत्पत्ति श्रार्य श्रीर अनार्य धर्मों के सांकर्य (मेल) से हुई है | अयंकर रुद्ध जो बाद को मंगलमय शिव हो गए श्रीर उन के पुत्र गणपित इसी प्रकार हिंदू देव-वर्ग (हिंदू पेथिश्रान) में प्रविष्ट हुए । जैसा कि श्री राधाकृष्णम् ने लिखा है हिंदू धर्म श्रार म से ही विस्तार-शील, बर्द्धिष्णु, श्रीर परमतसहिष्णु रहा है | भारत के दार्शनिक इतिहास में श्रथवं-वेद का विशेष स्थान नहीं है, यद्यपि कोई धार्मिक इतिहासकार उक्त वेद्ध की उपेचा नहीं कर सकता।

बाह्मण-युग के ऋषियों को हम मत्र-द्रष्टा या मंत्र-रचियता कुछ भी नहीं कह सकते । उन्हें हम सहिता-भाग का एक-विशेष दिष्टकोण से क्याख्याता कह सकते हैं । मंत्र-रचना का युग समाप्त हो चुका था । इस काल के आयों ने धार्मिक विधानों की धोर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था । "अब इस बात की आवश्य-कता हुई कि प्राचीन मत्रों और ऋचाओं का धार्मिक विधानों से संबंध स्थापित किया जाय ।......इस उद्देश्य से प्रत्येक वेद के ब्राह्मण की रचना प्रारंभ हुई । यह सब गद्य में लिखे गए हैं, पर इन की लेखन-शैलों में मधुरता, स्वन्छदता और सुंदरता नहीं है । वेदों और ब्राह्मणों में मुख्य धंतर यह है कि वेदों की भाषा कान्यमय और प्रशासक है पर ब्राह्मणों की भाषा कान्यगुण-हीन और गद्यमय है ।" (श्यामसुंदरदास )

ऋग्वेद के समय का मिक्तभाव कम हो चला था। दर्शन और धर्म दोनों से छूट कर आयों की रुचि कर्मकाड में बढ़ने लगी थी। बाह्मण प्रथा यज्ञों की स्तुति से भरे पड़े हैं। याज्ञिक विधानों की छोडी-छोटी बातों को ठीक-ठीक पूरा करना ही आर्थ-जीवन का लच्य बनने लगा था। यज्ञकतीं अपर्य और उन के पुरोहित है देवताओं की चिंता नहीं करते थे, उन मे आस-

श्राह्मण-युग में पुरोहितों की श्रलग जाति वन चुकी थी श्रीर यह जाति जन्म. पर निर्भर हो गई थी।

जिज्ञासा की भावना भी नहीं थी और न उन्हें मोस की ही परवाह थी। याज्ञिक कियाओं को ठीक ठीक श्रनुष्ठित करके इस लोक मे ऐरवर्य श्रीर -श्रंत में स्वर्ग पा जाना, यही उन का परम उद्देश्य था।

ठीक-ठीक किए हुए अनुष्यनों का फल मिलता है, इस में इस काल के आयों का उतना ही विश्वास था जितना कि किसी कर्म-सिद्धात आधुनिक वैज्ञानिक का प्रकृति के अटल नियमों में होता है। बाह्मण-काल के पुरोहितों की दृष्टि में विश्व की रचना यज्ञों के अनुष्ठान और उन की फल-प्राप्ति, इन दो बातों के लिए ही हुई थी। यज्ञ-क्रियाओं का फल अनिवार्य है, इस विश्वास का अधिक विस्तृत रूप ही कर्म-सिद्धांत है, यह प्रोफ़ेंसर सुरेड़नाथ दासगुप्त का मत है। यदि यज्ञ कर्म का फल निश्चित है तो प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है तो प्रत्येक कर्म का फल निश्चित या अनिवार्य होना चाहिए। उक्त विद्वान के मतानुमार कर्मविपाक और पुन-जंनम के सिद्धांतों को, जिन्हों ने भारतीय मस्निष्क पर गहरा प्रभाव डाला है, उस्ति इसी प्रकार हुई। १

यज्ञों के इस ब्यापितक धर्म के साथ-साथ हो ब्राह्मण-काल में हिंदू क्यांश्रम धर्म के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धातों का भी ब्राविष्कार हुआ । हिंदू-जीवन के आधार-भूत वर्णाश्रम धर्म का स्रोत यही समय है । प्रसिद्ध तीन ऋणों की धारणा इसी समय उत्पन्न हुई । प्रस्थेक व्यक्ति का धर्म है कि वह ऋषियों, देवताओं और पितरों का ऋण चुकाए । श्रध्ययन और श्रध्यापन से प्राचीन संस्कृति की रचा करके ऋषियों का ऋण चुकाना चाहिए, यज्ञ करके देवताओं के ऋण से मुक्त होना चाहिए, श्रीर संतानीत्यित्त करके पितरों से उद्धण होना चाहिए । प्रस्थेक वर्णवाले को श्रपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, इस विषय में ब्राह्मणों के श्रादेश-वाक्य काफ़ी कठोर हैं । वेदों को न पढ़ने-वाला ब्राह्मण

९ 'इ डियन ऋडियलिज्म,' पृ० ३

उसी प्रकार च्या भर में नप्ट हो जाता है जैसे थान पर तिनका ! ब्राह्मण्य को चाहिए कि सांसारिक थादर थीर ऐश्वर्य को विष के समान स्याज्य समस्रे। प्रत्येक श्राश्रम-वासी को थपने कर्तव्य ठोक-ठोक पूरे करने चाहिए । ब्रह्मचारियों को इंद्रिय-निग्रह श्लोर गुरु की सेवा करनी चाहिए, उन्हें भीख भाग कर भोजन प्राप्त करना चाहिए । गृहस्य को लोम से बचना, सत्य बोलना और पवित्र रहना चाहिए । किसी श्राध्रम वाले को कर्तव्य-विमुख होने का श्रिधकार नहीं है । जीवन कर्तव्यों का चेत्र है । इस युन के दिनों स्थान बाह्मण्, चित्रम्, वैश्यों में केंच-नीच का भाव नहीं था।

इस युग में वैदिक काल के देवताओं की महत्ता का हास होने लगा था। यज्ञों के साथ ही अग्नि का महत्व बढ़ने लगा था। लेकिन इस काल का सब से बड़ा देवता मजापित है। 'तैतीस देवता हैं, चौतीस में प्रजापित हैं, प्रजापित में सारे देवता सिलिविष्ट हैं"। शत्याथ में (जो कि यजुर्वेद का माहाण है) यज्ञ को विष्णु-रूप बताया गया है ( यज्ञो वै विष्णु: )। नारायण का नाम भी पाया जाता है। कहीं-कहीं विश्वकर्मा और प्रजापित को एक करके बताया गया है।

राघाकृष्णान् ने इस युग की व्यापारिक यज्ञ-प्रवृत्ति का अत्यंत कड़े शब्दों में वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि "इस युग में वेदों के सरख और मित्तमय धर्म की जगह एक कठोर, हदयदाती, व्यापारिक धर्म ने ले ली, जोकि एक प्रकार के ठेके पर अवलित था।" आयों के पुरो-हित मानों देवताओं से कहते थे 'तुम हमें इच्छित फज दो, इस लिए नहीं कि तुम में हमारी भक्ति है, परंतु इस लिए कि हम गणित की कियाओं की तरह यज्ञ-विधानों का ठीक कम से अनुष्ठान करते हैं।' कुछ यज्ञ ऐसे थे जिन का अनुष्ठाता सदेह (सर्वतन्तुः) स्वर्ग को चला जा सकता था। स्वर्ग-प्राप्ति और अमरता यज्ञ-विधानों का फल थी, व कि मित्ति-मावना का।

१माग १, पृ० १२५

''त्राह्मण्-काल में यज्ञों की लिए तिनी बढ़ गई थी और यज्ञ-संबंधी साहित्य इतना श्रिक हो गया था कि सब का कंठस्थ रखना और यज्ञों के श्रवसर पर ठीक-ठीक उपयोग करना बहुत किन हो गया था।" इस लिए यज्ञ-विधियों का स्क-रूप में संग्रह या संग्रथन करने की श्राव-श्यकता पढ़ी और स्त्र-काल का श्रारंभ हुआ। यह स्त्र भारतीय साहित्य-की श्रपनी विशेषता हैं। विश्व-साहित्य में भारतीय स्त्र ग्रंथों के जोड़ के ग्रंथ कहीं नहीं हैं। श्रीत, धर्म और गृह्मसूत्रों के श्रविरिक्त भारतीय आयों ने ज्याकरण, टर्शन, छंद-शास्त्र श्रादि विपर्यों पर भी स्त्र ग्रंथों की रचनाः की। इन में से दार्शनिक स्त्रों के विषय में हम श्रागे लिखेंगे।

#### अध्याय ३

# उपनिषद्

यद्यपि उपनिषदों को ब्राह्मणों का श्रंतिम भाग बताया जाता है, तथापि दोनों में कोई वास्तविक संबंध नहीं है। ब्राह्मओं श्रोर उपनिपदों में साम्य की अपेता वैपन्य ही अधिक है। ऋग्वेद से भी उपनिपदों में विशेष साहश्य नहीं है। ऋग्वेद के ऋषि अपेदाकृत वाह्य-दशीं थे। वे बहदेववादी थे। उन की भावनाएं घौर श्राकांचाएं स्पष्ट थीं । वे श्राशावादी थे । इस के विपरीत उपनिषद के ऋषियों की दृष्टि मीतर की श्रीर ज्यादा जाती है। -विश्व-ब्रह्मांड की एकता में उन का अखंड विश्वास है। संसार के भोगों श्रीर ऐरवरों के प्रति वे उदासीन दिखाई देते हैं । उन के विचारों पर एक अस्पष्ट वेदना की छाया है। वे ससार के परिमित्त पदार्थों से अपने को संतुष्ट न कर सके। सांत का अनत के प्रति अनुराग सब से पहले उपनि-पदों की रहस्यपूर्ण वाणों में श्रभिध्यक्त हुआ है। उपनिषदों की श्रतियां रहस्यवाद के सब से प्रथम गीत हैं। ब्राह्मणों की तरह उपनिषद कर्मकांड -में रुचि नहीं दिखलाते । जब मनुष्य के मस्तिष्क पर विचारों का बोक्क पड़ता है, तो वह बहुत सी गति और वेग खो बैठता है। उपनिषद् कर्म पर नहीं ज्ञान पर, जीवन-संग्राम पर नहीं, जीवन-संबंधी चिंतन पर ज़ोर देते हैं। ऋग्वेद के श्रार्य ऐहिक ऐश्वर्य की खोज करते थे, वे विजय चाहते थे। ब्राह्मण-युग के यज्ञकर्ता स्वर्ग के श्रमिलाषी थे। उपनिषद्-काल के साधक दोनों के प्रति उदासीन हैं, उन का लच्य मुक्ति है। वे सब प्रकार के बंधनों, सब प्रकार की सीमाओं से मुक्त होकर अनंत में खीन हो जाना चाहते थे। ऋग्वेद के दो-चार दार्शनिक सन्तों को छोड़ कर उपनिषदों की चुजना उन से पहले के किसी साहित्य से नहीं की जा सकती। भारतवर्ष में ब्राह्मण्-युग के बाद उपनिपतों का समय श्राया, यह इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य केवल सतत गतिशील प्राकृतिक तत्वों से ही संबद्ध नहीं है, बिल्क उस का विश्व के किसी स्थिर तत्व से भी संबंध है। इस से यह भी सिद्ध होता है कि विश्व की समस्याश्रों पर विचार श्रीर मनन करना मनुष्य का स्वामाविक धर्म है, जिसे कर्म श्रीर संघर्ष की प्रवृत्तियां हमेशा के लिए दवा कर नहीं रख सक्तों।

टपनिपद् गद्य घाँर पद्य दोनों में हैं लेकिन उन की भाषा सब लगह काव्यमयी है। वे काव्य-सुलम संकेतों से भरे पहें हैं। फिर वे एक क्यिक के लिखे हुए भी नहीं हैं। एक ही टपनिपद् में कहें शिलकों का नाम आता है लिम का अर्थ यह है कि एक उपनिपद् का एक लेखक की कृति होना ग्रावरयक नहीं है। इन्हीं दो बातों के कारण टपनिपदों के व्याख्या-ताओं में काफी मतभेद रहा है। हिंदुओं का विश्वास है कि सब टपनिपद इंश्वा-प्रदूत हैं और इस लिए एक ही सच्चे मत का प्रतिपादन करते हैं। वादरायण ने वेटांतस्त्र लिख कर यह दिखाने की चेटा की थी कि सब टपनिपदों का विश्वास के पन में समन्वय हो सकता है। ग्राजकल के विद्वान इस सरल विश्वाम का समर्थन करने में अपने को ग्रासमर्थ पाते हैं। वान्तव में उपनिपदों में ग्रानेक शकार के मिद्धांतों के पोपक वाक्य पाए जाते हैं। यही कारण है कि वेदांत के विश्वास संप्रदायों का हरेक ग्राचार्थ ग्राने मत की पुष्ट करनेवाली श्रुतियां उद्धत कर डालता है।

यों तो उपलब्ध उपनिपरों की संस्था सवा-सी से भी श्रिष्ठिक है जिन
उपनिपरों का में एक श्रह्मोपनिपद् ( सुमलमानों के श्रह्माह के
पित्चय विण्य में ) भी सिम्मिलित है, तथापि सर्वमान्य
श्रीर महस्वपूर्ण उपनिपदों की संस्था श्रिष्ठिक नहीं है । श्री शंकराचार्य ने
ईशादि उस उपनिपदों पर ही माध्य किया है । निम्न-लिखित श्लोक में
उम उपनिपद गिनाए गए हैं:

### ईश-केन-कठ-प्रश्न-मुंड-मांहूक्य-तित्तिरिः ऐतरेयञ्ज छांदोरयं वृहदारण्यकन्तथा।

श्रथीत् दस मुख्य उपनिपद् ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक. मांडून्य, ऐतरेय, तैन्तिरीय, छांदीय्य और बृहदारण्यक हैं। इस सूची में कौपीतकी, मैत्री (मैत्रायणी) श्रोर श्वेताश्वेतर का नाम जोड़ देने पर तेरह मुख्य उपनिपदों की संख्या पूरी हो जाती है। श्लोक मे नी उपनिपदों का कम है वह केवल पद्य-रचना को सुविधा के श्रमुसार है। कौन से उपनिपद् किन उपनिपदों से ज़्यादा प्राचीन हैं, इस विषय में तीव मतभेद है। प्रोफ्त-सर डासन के मत मे गद्य में लिखे उपनिपद् श्रधिक प्राचीन हैं। परंतु इस मत का पोपक कोई प्रमाण नहीं है। श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'ए कंस्ट्र-निटब सर्वे श्राफ उपनिपदिक किलासफी' में प्रोफेसर रामचंद्र दत्तात्रेय रानडे ने डासन के मत का खंडन किया है। उन की सम्मति में उपनिपदों का श्रापेतिक समय-विभाग इस प्रकार होना चाहिए:—१—शृहदारण्यक श्रीर श्रांदोग्य, २—ईश श्रीर केन; २—ऐतरेय, तैन्तरीय श्रीर कौपीतकी; ४—कठ, मुडक श्रीर श्वेताश्वेतर, ४—प्रश्न, मैत्री श्रीर मांडूक्य।

इन समूहों को उत्तरोत्तर अर्वाचीन समसना चाहिए, अर्थात् पहला समूह सब से प्राचीन और अंतिम सब से बाद का है। श्री बेक्वेक्कर का मत है कि एक ही उपनिषद् में भिन्न कालों की रचनाएं पाई जाती हैं। एक ही उपनिषद् के कुछ भाग उस के दूसरे भागों की अपेना प्राचीन या अर्वाचीन हो सकते हैं। श्री राधाकृष्णन् के मतानुसार उपनिषदों का रचना-काल वैठिक मंत्रों के बाद से आरंभ होकर छठवी शताब्दी ई० ए० तक माना जा सकता है। समब है कि उक्त तेरह में से कुछ उपनिषद् बौद्ध-मत के प्रचार के बाद बने हों। अलग-अलग उपनिषदों के रचना-काल का निर्णय करना सर्वथा असंभव है। प्राचीनतम उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन अधिक है; बाद के उपनिषदों में धर्म और मिक्त के माव आने लगते हैं। उपनिषद्-साहित्य में दर्जनों दार्शनिकों, शिल्कों या विचारकों के नाम उपनिषदों के लेखक पाए जाते हैं। इन में से कुछ नाम यह हैं?— या विचारक शांडिल्य, दध्योच, सनत्कुमार, श्रारूषि, याज्ञवल्य, उदालक, रैक्व, प्रतर्दन, श्रजातशञ्ज, जनक, पिप्पजाद, वर्ष्य, गागीं, मेन्नेयी इत्यादि। उपनिषदों के ऋषियों के विषय में एक रोचक और दर्शनीय बात यह है कि उन में से बहुत विवाहित गृहस्थ हैं। याज्ञवल्क्य के दो खियां थी। श्रारूषि के श्वेतकेतु नाम का पुत्र था जिसे उन्हों ने ब्रह्मान सिखाया। इसी प्रकार श्रुग वर्ष्य के पुत्र थे। उपनिषदों के श्रिषकांश भाग संवाद-रूप में हैं और कहीं-कही पित-पत्नी पुत्र पिता पुत्र के संवाद बढ़े रोचक जान पढ़ते हैं।

अपने रचना-काल से ही भारत के दार्शनिक साहित्य में उपनिषदों का मान होता आया है । उपनिषदों की भाषा बढ़ी मनोहर और प्रसाद-गुया-संपन्न है । उपनिषदों के ऋषियों की वायी निष्कपट, सरल बालकों के बोलने के समान हृदय को आकर्षित करने वाली है । यही कारण है कि जो कोई भी उपनिषदों को पढ़ता है, मोहित हो जाता है । सन् १६४६—४७ ई० में दाराशिकोह ( औरंगज़ेव के भाई और शाहजहां के पुत्र ) ने उपनिषदों का अनुवाद कारसी में कराया । उजीसवीं शताब्दी के आरंभ में उन का कारसी से लेटिन में अनुवाद हुआ और वे शीव्र ही योज्य में प्रसिद्ध हो गए । जर्मनी का प्रसिद्ध दार्शनिक शोपनहार उपनिपदों पर ऐसे ही मोहित हो गया न्या जैसे कि महाकवि गेटे 'शकुतला-नाटक' पर । कहते हैं कि शयन करने से पहले उक्त दार्शनिक अपनिपदों का पाठ किया करता था । अप्रेज़ी में उपनिपदों के अनेक अनुवाद हैं, जिन में रुप्रद, मैक्समूलर, डाक्टर गंगा-

सर्वे आफ उपनिषदिक फिलासोफी', पृ० १६

र सर्वे श्राफ उपनिषदिक फिलासोफी, पृ० ४२४

नाथ सा प्रादि के प्रनुवाद उल्लेखनीय है । प्राय: भारत की सभी भाषात्रों में उपनिषदों के प्रनेक प्रनुवाद पाए जाते हैं ।

नीचे हम कुड़ महत्वपूर्ण उपनिपदों का सिच्स परिवय देते हैं, श्राशा है इस से पाठकों को उपनिपद्-दर्शन की विविवता के समक्षते में कुड़ सहा-चता मिलेगी।

यह उपनिषद् सब से प्राचीन है और सब से श्रधिक महस्व का भी है। सपूर्ण उपनिषद् में छु: श्रध्याय हैं। पहले श्रध्याय में पुरुष को यज्ञ का श्रप्त मान कर वर्णित किया गया है। "इस पवित्र श्रप्त का उपा सिर है; स्प्रं, चज्जु; वायु, प्राण, श्रप्ति, मुख; श्रीर संवत्सर, श्रास्मा। युकोक उस की पीठ है, श्रंतरिक्त, उदर, पृथ्वी, चरण इत्यादि।" कुञ्ज श्रागे चक कर इसी श्रध्याय में वर्णन है कि प्रारम में श्रास्मा श्रकेला था, पुरुष के श्राकार का (पुरुषविध:)। श्रकेले वह हरा, इसी लिए श्रव मी एकांत में लोग हरते हैं। फिर उस ने सोचा, श्रकेले में किस से हर्ल द दूसरे से ही मय होता है (द्वितीयाद्वे भयं भवित)। श्रकेले उस का जी नही लगा, उस ने श्रपने को दो में बाँट लिया, एक खी और एक पुरुष। इस प्रकार मजु-ध्यों की सृष्टि हुई। फिर उन में से एक बैक बन गया, दूसरा गाय। इस प्रकार पश्र-पिक्यों की सृष्टि हुई।

दूसरा अध्याय । गार्ग्य नाम का श्रमिमानी ब्राह्मण काशी के राजा स्वजातशत्रु के पास गया । 'हे राजन्, श्रादित्य में जो पुरुष है उस की में उपासना करता हूं, चंद्रमा में जो पुरुष है, विद्युत् में, ध्राकाश में, अगिन में, वायु में, जल में जो पुरुष है, उस की में उपासना करता हूं।' श्रजातशत्रु ने कहा—'तुम ब्रह्म को नहीं जानते।' श्रीर उस ने स्वयं गार्ग्य को ब्रह्म का स्वरूप समस्ताया । इसी श्रध्याय में याज्ञवन्त्रय को श्रपनी प्रिय पश्नी मैंश्रेयी से संवाद करते हुए दिखलाया गया है । उन्हों ने मैंश्रेयी से प्रस्ताव किया—'लाओ में तुरहारे श्रीर कात्यायनी के बीच में

धन का विभाग कर दूं। ' मैत्रेयों ने कहा, 'यदि यह सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो तो क्या में श्रमर हो जाऊँगी ?' याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि 'धन से श्रमरता की श्राशा नहीं की जा सकती।' 'हे मगवन, जिस से मैं श्रमर नहीं होऊँगी, उस का क्या करूँगी। मैं जिस से श्रमर होऊं वहीं श्राप बतलाएं।' याज्ञवल्क्य बोले, 'तुम मेरी प्रिय परनी हो, प्यारे वचन बोलती हो। सच जानों कि पित के लिए पित प्रिय नहीं होता, श्रारमा के लिए पित प्रिय होता है। स्त्री के लिए स्त्री प्रिय नहीं होता, श्रारमा के लिए स्त्री प्रिय होती है' हस्यादि। उपनिपद्-दर्शन के कुछ बहुत ही सुंदर विचार इस श्रथाय में पाए जाते हैं जिन का वर्णन हम श्रागे करेंगे।

तीसरे श्रभ्याय में जनक जानना चाहते हैं कि सब से बदा ब्रह्मवेता कीन है जिसे गउएं दान दी जायँ। याज्ञवन्त्रय गउएं लेने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। उत्तरकालीन शंकर के श्रनुयायी वेदातियों जैसा वैराग्य याज्ञ-वन्त्रय में नहीं है। जनक की सभा के सारे पंडित क्रुद्ध होकर परीचा करने के लिए याज्ञवन्त्रय से प्रश्न करते है श्रीर याज्ञवन्त्रय उत्तर देते है। वचक्र (वाचाल) की बेटी गार्गी याज्ञवन्त्रय से पूछती है—'हे याज्ञवन्त्रय! श्राप कहते हैं कि यह सब जल में श्रोतशोत है, फिर जल कहां श्रोतशोत है ?

याज्ञवल्स्य—वायु में गार्गी—वायु किस मे श्रोतशोत है ? याज्ञवज्ञस्य—श्रतश्चि-जोक में, गार्गी।

गार्गी इसी प्रकार प्रश्न करती जाती है कि श्रंतरिच किस में श्रोतप्रोत है, इत्यादि । श्रंत में थाज्ञवल्क्य कोधित होकर बोले—'गार्गी! श्रगर तु ज्यादा प्रश्न करेगी तो तेरा सिर गिर जायगा।' श्रागे चल कर याज्ञ-चल्क्य बताते हैं कि सब श्रचर में श्रोतप्रोत है ।

चौथे श्रध्याय में याज्ञवस्त्रय श्रीर जनक का संवाद है । पाँचवे श्रध्याय में फ़टकर दार्शनिक विचारों का संग्रह है । छुटवे श्रध्याय में श्वेतकेतु श्रीर जैवित प्रवाहरा के नाम त्राते हैं | जैवित प्रवाहरा पांचात देश का राजा था, श्रिभमानी रवेतकेत उस से शास्त्रार्थ करने गया | इस श्रध्याय में कुछ कामशास्त्र-संबंधी विचार पाए जाते हैं | इच्छित संतान उपन्न करने श्रादि की विधियां भी लिखी हैं |

इस उपनिषद् में बाठ अध्याय हैं। पहले दो अध्याओं में उद्गीथ श्रोंकार का नर्णन है। इन्हों में शौन-(श्वान-संबंधी) उद्गीथ भी पाया जाता है जिस में कुत्तों के मुख से गंत्र गवाए गए हैं। तीसरे अध्याय में सूर्य को मधुमिन्छयों का छुत्ता बना कर वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में कृष्ण का नाम भी आता है। देवकी के पुत्र कृष्ण को 'घोर आंगिरस्' नामक ऋषि ने शिचा दी। चौथे अध्याय में सत्यकाम जाबाल और उस की माता की कथा है। सत्यकाम जावाल हरिद्रुमान् के पुत्र गोतम के पास शिचा प्राप्त करा है। सत्यकाम जावाल हरिद्रुमान् के पुत्र गोतम के पास शिचा प्राप्त कराने गया। उन्हों ने उस का बंश-परिचय पूछा। सत्यकाम ने उत्तर दिया— 'मैं नहीं जानता। माता से पूळ् कर बताऊँ गा।' वह अपनी माता के पास गया। मा ने उत्तर दिया—'पुत्र, यौवन-काल में सेवा करती हुई मैं इधर-

सत्यकाम ने ठीक ऐसे ही जाकर ऋषि से कह दिया । ऋषि ने कहा, 'तू ने सत्य-सत्य बात कही है, इस लिए तू श्रवश्य ब्राह्मण है। मैं तुमे श्रवश्य शिला दूँगा।'

उधर घूमती रहती थी । सुक्ते पता नहीं कि मैं ने तुन्हे कैसे पाया ? मैं तेरा

पाँचने अध्याय में बृहद्गरण्यक के श्वेतकेतु और प्रवाहण जैविति का संवाद है। इसी अध्याय में अश्वपति कैकेय का नाम भी आता है।

छुठवां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इस में आरुणि ने अपने पुत्र स्वेत-केतु को ब्रह्मविद्या की शिचा दी है, 'हे स्वेतकेतु वह ब्रह्म तू ही है।' शत-पथ ब्राह्मण में लिखा है कि आरुणि याज्ञवल्क्य के गुरु थे। र ब्रिवृस्करणः

गोत्र नहीं बता सकती ।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> 'सर्वे श्रव् उपनिषदिक फिलासोफ़ी', पृष्ठ २३

का सिद्धांत पहली बार यहीं समसाया गया है। सातवें श्रध्याय में नारद ने सनत्कुमार से ज्ञान सीखा है। श्रंतिम श्रध्याय में इंद्र श्रौर विराचन के प्रजापित के पास जाकर श्रारम-जिज्ञासा करने की कथा है। इन में कुछ कथाश्रों का वर्णन श्रागे श्राएगा।

ईशोपनिषद् में सिर्फ अठारह मंत्र हैं। इस उपनिषद् में ज्ञान-कर्म-समुच्चय-बाद का बीज पाया जाता है। आदिमक कल्याण के लिए ज्ञान और कर्म दोनों आव-श्यक हैं। गीता के निष्काम धर्म का मूल भी यही उपनिषद् है। केनो-पनिषद् में ब्रह्म की महिमा का वर्णन है। वाणी और मन उसे नहीं जान सकते। देवताओं की विजय वास्तव में ब्रह्म की ही विजय है। बिना ब्रह्म की शक्ति के एक तिनके को भी श्राग्न जला नहीं सकती और वायु उद्दा नहीं सकती।

श्रारंभ में केवल एक श्रात्मा थो। उस ने इच्छा की कि लोकों की सृष्टि
करूं। दूसरे श्रध्याय में तीन प्रकार के जन्मों
का वर्णन है। जब मा के गर्भ में जाता है तब
बालक का प्रथम जन्म होता है। गर्भाश्य से बाहर श्राना दूसरा जन्म है।
श्रपना घर पुत्रों को सौंप कर बृद्धावस्था में जब मरता है तो मनुष्य का
तीसरा जन्म होता है। तीसरे श्रध्याय में प्रज्ञान की महिमा का वर्णन है।
बहुत से मनोविज्ञान के शब्द इस श्रध्याय में पाए जाते हैं। संज्ञान,
विज्ञान, मेघा, धित, मित, स्मृति, संकल्प श्रादि मानसिक क्रियाएं प्रज्ञान
के ही रूपांतर हैं। यहां 'रेशनल साइकालोजी' का बीज वर्तमान है।
प्रज्ञान में सब कुछ प्रतिष्ठित है, प्रज्ञान बहा है।

पहला अध्याय शिका अध्याय है। आचार्य अपने शिष्य को सिख-बाता है—'सत्य बोजा कर, धर्माचरण किया कर, स्वाध्याय से प्रमाद मत करना, इत्यादि।' 'जो हमारे अच्छे कर्म हैं उन्हीं का अनुकरण करना, ब्रॉं का नहीं।' दूसरी ब्रह्मानंदवरली में बतलाया गया है कि जो ब्रह्म को आनंदरवरूप जानता है, वह किसी से नहीं करता | 'वह रसस्वरूप है, उसी को पाकर आनंन्दी होता है ।' इसी अध्याय में मनुष्यों, गंधवों, पितरों आदि के आनंद का वर्णन है। ब्रह्म का आनद पार्थिव सुखों से करोड़ों गुना वड़ा है । वासना-हीन ओन्निय को भी उतना ही आनंद मिलता है। तीसरी स्मु-वर्ली में ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति बताई गई है और पंचकोशों का वर्णन है।

पहले प्रध्याय में देवयान श्रीर पितृयान मार्गी का वर्णन है । श्रंतिम

था चतुर्थं में वालांकि और अजातशत्रु की कथा की आवृत्ति हैं। दूसरे अध्याय में कीपीत की, पैराय भतर्दन और शुक्त भुंगार ऋषियों के सिद्धांतों का वर्णन है। तृतीय अध्याय में इंद्र अतर्दन से कहते हैं कि मुक्ते ( इंद्र को ) जानने से ही मनुष्य का कह्याया हो सकता है।

कठोपनिषद् बहुत प्रसिद्ध है। इस के अंग्रेज़ी में कई अनुवाद निकल द-१०—कठ, मुंडक और खेताखेतर यस (सृत्यु) के यहां (अतिथि बन कर) गया

श्रीर यम की श्रनुपश्थिति के कारण तीन दिन तक भूखा रहा | वापिस श्राने पर यम को बड़ा खेद हुआ श्रीर उन्हों ने निचकेता से तीन वरदान माँगने को कहा | दो इच्छित वर पा जाने पर तीसरे वर में निचकेता ने 'मरे हुए पुरुष का क्या होता है' इस प्रश्न का उत्तर माँगा | यमाचार्य ने कहा—'तुम धन श्रीर ऐरवर्य माँग लो, सुंदर खियां माँग लो, लंबी श्रायु माँग लो, मगर इस प्रश्न का उत्तर मत माँगो |' परंतु विचकेता ने ध्रपना हठ नहीं छोड़ा श्रीर यम को निचकेता के प्रश्न का उत्तर देना पड़ा | श्रारमा की दुर्सेयता, श्रमरता श्रादि पर इस उपनिषद् में बड़े सुंदर विचार पाए जाते हैं |

कठ श्रौर मुंडक दोनों की कविता पर रहस्यवाद की झाया है। मुंडक-

उपनिषद् में सप्रपंच ब्रह्म का बड़ा सुंदर वर्णन है। 'वहां न सूर्य चमकता है, न चद्रमा, न तारे, न यह बिजिबयां, फिर इस श्राग्त का तो कहना ही क्या ? उस की ज्योति से ही यह सारा जगत् भासमान है। ब्रह्म ही श्रागे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दिच्य और उत्तर में है, ब्रह्म ऊपर श्रीर नीचे है। १९

श्वेताश्वेतर के पहले अध्याय में तत्कालीन श्रनेक दाशैनिक सिद्धांतों की श्रालोचना है। उस समय में 'स्वमाववाद' 'कालवाद' 'यहच्छावाद' श्रादि श्रनेक बाद चल पड़े थे। इस उपनिषद् में शैवमत श्रीर सांख्य-संबंधी विचारों का बाहुल्य है। किंतु श्वेताश्वेतर का सांख्य निरीश्वरवादी नहीं है। प्रकृति माया है श्रीर महेश्वर मायी (माया के स्वामी या श्रध्यत्त)। माया शब्द का प्रयोग करते हुए भी श्वेताश्वेतर में जगत् के मिण्या होने की कल्पना नहीं है। कुत्र समय के बाद स्विट श्रीर प्रजय होने का विचार भी इस में वर्तमान है।

भगवद्गीता के विचारों का श्राधार बहुत कुछ यही तीन उपनिषद् हैं। प्रश्नोपनिषद् की शैली वैज्ञानिक और श्राधुनिक मालूम होतो है।

११-१३ —प्रश्न, मैत्रो, त्रीर कृषेशा, सध्यकाम, सौर्यायणी, कौसत्य, वैदर्भी श्रीर कृषेशी—यह छः जिज्ञासु महर्षि विष्य-माहूक्य स्ताद के पास जाकर श्रपने-श्रपने प्रश्न रखते हैं

जिन का ऋषि कमशः समाधान करते हैं।

कवंधी कात्यायन (कात्यायन गोत्र का नाम है) ने पूछा—'भगवन् यह प्रजाएं कहां से उत्पन्न होती हैं ?'

भागंव वैदर्भी ने पूछा — भगवान् ! कितने देवता प्रजा का धारण करते हैं ? कौन देवता उन्हें प्रकाशित करते हैं ? इन देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कीन है ??

१ मुडकोपनिषद् में परा श्रीर श्रमरा निया का महत्वपूर्ण भेद समक्ताया गया है। 'कठ' में श्रेय और 'प्रेय' का भेद भी कुछ ऐसा ही है।

उत्तर--'भागा'

भारवलायन कौसल्य ने पूत्रा—'भगवन्, यह प्राण कहां से उत्पन्न होता है, इस शरीर में कैसे आता है श्रीर कैसे निकल जाता है ?

सौर्यायणी गार्ग्य ने प्रश्न किया—'भगवन्, इस पुरुष में क्या सोता है, श्रौर क्या जागता रहता है, कौन स्वप्न देखता है; किसे सुख होता है ?

शैंड्य सत्यकाम ने पूछा —'भगवन् ! मरते समय खोंकार के ध्यान से कौन जोक मिलता है ?'

सुकेशा भारद्वाज ने पूछा- 'पुरुष क्या है ?'

इन प्रश्नों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में दर्शन-संबंधों जिज्ञासा बड़ी प्रवक्त थो । दार्शनिक विषयों पर तरह-तरह से विचार किए जाते थे; कहीं शास्त्रार्थ के रूप में, कही शिचों की शिला के रूप में ।

मैत्री उपनिषद् पर सांख्य श्रीर बौद्ध्यमं का प्रमाव दिखाई देता है। राजा बृहद्रथ का दुःख श्रीर निराशावाद उपनिपदों की 'स्टिरिट' के श्रमु-कृत नहीं है। राजा बृहद्रथ शाक्यायन के पास दार्शनिक जिज्ञासा लेका जाता है। श्रंतिम तीन श्रध्यायों में शनि, राहु, केतु जैसे नाम पाए जाते हैं जिन से उस काल की खगोल-विद्या का कुत्र श्रमुमान होता है। इस उपनिषद् में वहंग-योग का वर्णन भी है।

मांड्रव्योपनिषद् सब से छोटा उपनिषद् है। इस की मौलिकता जागृति, स्वत्न, सुषुप्ति छौर तुरीय नामक चार श्रवस्थाओं का वर्णन है। विश्व-ब्रह्मांड में श्रोकार के अतिरिक्त कुड़ भी नहीं है। अतीत, वर्तमान श्रौर भविष्य की सारी सत्ताएं श्रोकार का व्याख्यान-मात्र हैं। जागृति श्रवस्था में चेतना विहर्मुखी होती है; स्वप्नावस्था में श्रंतमुंखी, सुषुप्ति में श्रातमा प्रज्ञान-घन श्रोर श्रानंदमय होता है। इन तीनों श्रवस्थामों में कमशः श्रात्मा का नाम वैश्वानर, तैजस् श्रौर प्राञ्च होता है। तुरीयावस्था में यह कुछ भी नहीं होता। वहां ज्ञातृ-भाव श्रौर श्रेय भाव होनों छुत हो

जाते हैं। यही मुक्ति की अवस्था है। इस अवस्था का जज्ञ्या या वर्ण्न नहीं हो सकता। यह अचित्य, शांत, अद्वैतावस्था है। इस अवस्था-प्राष्टा को ही 'आस्मा' कहते हैं। मांदूक्य पर श्री शंकराचार्य के शिज्ञक के गुरु-देव श्री गौडपादाचार्य ने कारिकाएं जिखी हैं जो वेदांत-साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं।

### उपनिपदु-दर्शन

उपनिपदों में ब्राह्मण-युग के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है।

परिवद्या या ब्रह्मविद्या

उस के साधन

को अकसर क्रोध आ जाता है। मुंडकोपनिपद्

कहता है:—

प्तवा हयेते श्रद्दा यज्ञरूपा श्रष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । एतच्छ्रे यो येऽभिनन्दन्ति मृदा जरा मृखुन्ते पुनरेवापि यन्ति ॥१।२।७

श्रशांत् यह यज्ञ रूप नौकाएं जिन में श्ररारह प्रकार का ज्ञान वर्जित कर्म बतलाया गया है, बहुत ही निर्बल हैं। जो मूढ़ लोग इन्हें श्रेय कह कर श्रीभनंदन करते हैं, वे बारबार वृद्धावस्था श्रीर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यम ने निवकेता से कहा कि एक रास्ता 'श्रेय' की श्रोर जाता है, दूसरा 'प्रेय' की श्रोर । सांसारिक ऐरवर्य प्राप्ति का मार्ग एक है और मोच प्राप्ति वा मार्ग दूसरा । इन दोनों के हंद्र को उपनिपदों ने श्रनेक प्रकार समक्ताया है। श्रेय श्रीर प्रेय की साधनभूत विद्याएं भी दो प्रकार की है। 'परा' दिया से श्रेय की प्राप्ति होती है श्रीर 'श्रपरा' से ग्रेय की । 'दो विद्याएं जाननी चाहिए, परा श्रीर श्रपरा। उन में श्ररवेद, यजुर्वेद सामवेद इस्यादि श्रपरा विद्या हैं। परा विद्या वह है जिस से उस श्रवर का ज्ञान होता है।' नारद जी ने सनखुमार के पास जाकर कहा 'भगवन् सुमे श्रिचा टो।' सनखुमार ने कहा—'तुम ने कहा तक पढ़ा है, जिसके श्रागे में बतात ?' नारद ने नहा—'भगवन् मै ने श्ररवेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा

१ मु डक० १।१।४-५

है, श्रन्य वेद भी पढे हैं, मैं ने देविवद्या, ब्रह्मविद्या, भूत विद्या, चन्नविद्या, नचन्नविद्या श्रादि भी पढ़ों हैं। इस प्रकार हे भगवन् मैं श्रभी मंत्रवित् ही हूं, श्रास्मवित् नहीं इस जिए शोच करता हूं। श्राप मुक्ते शोक के पार पहुँचाएं। १९ इस उद्धरण से उस समय क्या-क्या पढ़ा जाता था इस का श्रानुमान हो सकता है। साथ ही उस काज में ब्रह्मविद्या या श्रास्मविद्या कितनी कॅची श्रीर पवित्र समस्ती जाती थी, यह भी मालूम हो जाता है। इंद्रियां, मन श्रीर तर्क श्रात्म प्राप्ति के मार्ग या साधन नहीं हैं, ऐसा उपनिषद के श्रार्थों का विश्वास है। कठ में जिखा है:—

पराञ्जि खानि व्यनुणास्त्रयंभू स्तस्मात्यराड् पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैत्तत्, श्रावृत्तचतुरमृतस्विमव्छान् ॥२।४।१

'विधाता ने इंद्रियों को बाह बदर्शी बनाया है, इसी चिए मनुष्य भीतर की चीज़ें नहीं देख सकता, कोई धीर पुरुष ही अपनी इब्टि को अतर्मुखी कर के अत्यगाश्मा को देखता है।' कठ में भी कहा है:—

नायमास्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृश्युते तेन लभ्यस्तस्यैप श्रास्मा विवृश्युते तनु स्वाम् ।३।२।३: तथा---

नैया तर्केंग् मितरापनेया, प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेथ्ठ ॥१।२।६ श्रयांत् यह श्रात्मा वाद-विवाद (प्रवचन ) से नहीं मिल सकता, न बुद्धिसे, न बहुत सुनने से । यह श्रात्मा जिस को वरण कर लेता है उसी का प्राप्त होता है, उसी पर यह श्रपना स्वरूप प्रकट करता है । तर्क से भी श्रात्म-ज्ञान नहीं होता; श्राचार्य के सिखाने से ही बोध होता है ।'

यहां गुरु श्रीर भगवत्कृपा दोनों पर ज़ोर दिया गया है। श्रात्मज्ञान श्रथवा श्रात्म-प्राप्ति के लिए नैतिक गुणों का होना भी श्रावश्यक है। 'जो दुष्टभों से विरत नहीं हुश्रा है, जो श्रशांत श्रीर श्रसमाहित चित्त वाला

१ छादोग्य० ७।१।२-३

है, जिस का मन चंचल है, वह ब्रह्म को नहीं पा सकता' (कठ० १।२।२४) 'यह श्रात्मा सत्य से मिलने योग्य है, तप से प्राप्य है, सम्यक् ज्ञान श्रौर ब्रह्मचर्य से लभ्य है, निर्दोप यती ज्योतिर्मय, निर्मल श्राह्मा को श्रपने भीतर देखते हैं' ( संडक ३।१।४ )।

उत्तर काल के वेदांती जिसे अनुभव (इंटीय्रज एक्सपीरियंस ) कहते हैं, उसी से आत्मसत्ता तक पहुँच हो सकती है, केवल तर्क या वाद-विवाद से नहीं। निद्ध्यासन का भी यही अर्थ है।

श्राहमसत्ता के जिज्ञामु में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। मैत्रेगी श्रीर निज्ञामु कीन है?

सुख नहीं लुभा सकते, भारतीय ऋषियों के मत में वे ही वस्तुतः आहम-विषयक् जिज्ञामा के श्रिकारी हैं। दर्शन-शास्त्र या श्रम्थात्म-विद्या के वास्तिवक विद्यार्थी संसार की छोटी-छोटी चोज़ों के पीछे नहीं दौहते। 'जो भूमा है, जो श्रसीम श्रीर श्रनंत है, वही सुख है, उमी की प्राप्ति में श्रानद है, श्रद्य में, शांत या सीमिन में, सुज नहीं है। 'जहां एक के श्रितिक कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं सुनता श्रीर जानता, वह भूमा है।' भूमा में मिल जाना ही जीवन का परम उद्देश्य है। भूमा का प्रेमी खुद्रसांसारिक ऐश्वर्यों श्रीर भोगों में केंद फैल सकता है?

## चरम तत्व की खोज

उपनिपदों के ऋषियों की सब से बड़ी श्रमिलापा विश्व के तत्व-पदार्थ को लान लेने की थी। संसार की विभिन्नताशों को एकता के सूत्र में बाँधने वाली कीन वस्तु है ? ऐसी कोई वस्तु है भी या नहीं, यदि है तो उस तक हमारी पहुँच कैसे हो ? हम विश्व-तत्व को कहा लोजें ? विश्व के वाल पदार्थों तक हमारी पहुँच सीधी (डाइरेक्ट) न हो कर इंद्रियों के माध्यम से है। श्रपनी सत्ता का ही हम प्रत्यत्त श्रनुभव कर सकते हैं; इस लिए विश्व-तत्व की लोज हमें श्रपने में हो करनी चाहिए। कुछ काल तक

इ्धर-उधर घूम-फिर कर उपनिपदों के ऋषि इसी निर्णय पर पहुँचे। श्रपनी इस यात्रा में वे कभी-कभी वायु, जल, अग्नि, श्राकाश, श्रसत्, प्राण आदि पर रुके भी, पर श्रंत में उन की जिज्ञासा उन्हे श्रायम-तत्व तक ले गई। उपनिषद् के ऋषियों ने श्रंत में श्रपने श्रदर सांक कर ही विश्व-तत्व का स्वरूप निर्णय किया। इस के पश्चात् उन्हों ने फिर वाह्म जगत पर दृष्टि-पात किया। उन की क्रांत-दृशिंनी दृष्टि की वाह्म जगत् श्रीर श्रंतज्ञीगत दोनों के पीछे छिपे हुए तत्वों में कोई भेद दिखाई नही दिया। यहां हम पाठकों की श्रादोग्य की एक कथा सनाते हैं ।

इंद्र और विरोचन दोनों ने प्रजापति के पास जाकर पूछा कि 'श्रारमा का स्वरूप क्या है ?' इह देवताओं की और विरोचन असूरों की धोर से गए थे। प्रजापित--ने कहा 'यह जो श्राँख में पुरुप दिखाई देता है, यह श्राक्ता है। यह जो जल में और दर्पण में दिखाई देता है, यही धारमा है। प्रजापति ने दोनों को अच्छे-अच्छे कपड़े पहन कर आने को कहा। जब यह सज-धज कर श्राए तो प्रजापति ने उन्हें जलभरे मिट्टी के पात्र में क्ताँकने की खाला दी घौर पूछा कि क्या देखते हो ? दोनों ने उत्तर दिया-'संदर वस्त्र पहने ऋपने को ।' प्रजापित ने कहा-'यही आत्मा है, यह महा है, जो जरा-मृत्यु होन है, शोक-रहित है, और सत्य-संकल्प है। विरोचन संतुष्ट होकर चला गया पर इह को संदेह बना रहा | 'भगवन् ! यह आरमा तो शरीर के अच्छे होने पर अच्छा तारीपा, परिष्कृत होने पर परिष्कृत प्रतीत होगा. श्रंधे होने पर श्रंधा, इत्यादि । यह जरा-मरण-श्रून्य आत्मा कैसे हो सकता है ?' प्रजापित ने दूसरी परिभाषा दी—'जो आनंद सहित स्वमों में घूमता है, वह आत्मा है।' इंद्र को फिर सी संतीष न हुआ। उस ने जौट श्राकर कहा —'सगवन् ! स्वप्त में सुल-दुख दोनों ही होते हैं, इस जिए स्वप्त देखने वाला श्रात्मा नहीं हो सकता।' सदा बद्-सर्वे वाली मानसिक दशाओं को श्रात्मा मानना सतोष-जनक नहीं है। प्रजा-

व छादोख० ८। ७। १२

पित ने समकाया कि गहरी नींद में जो संपूर्ण सुख में सोता है श्रीर स्वप्तः नहीं देखता वह श्रात्मा है। इंद्र का श्रव भी समाधान न हुश्रा, उस ने कहा—'इस में मुक्ते कोई भलाई नहीं दोखती। ऐसा जान पढ़ता है कि सुष्टिन-दशा में श्रात्मा विनाश को ही प्राप्त हो जाता है।' प्रजापित ने समकाने की चेटा की, 'हे मघवन्! शरीर की ही मृत्यु होती है, श्रात्मा की नहीं। इस श्रमृतमय, श्रशरीर श्रात्मा को प्रिय श्रीर श्रप्तिय नहीं छूते।'

यहां प्रजापित का श्राभिप्राय जागृत, स्वरन और सुषुप्ति श्रवस्थाओं के श्राधार या श्रिष्ठान-रूप श्रास्मा की श्रोर इगित करना है जो कि किसी एक श्रवस्था से समीवृत नहीं किया जा सकता । श्राष्ट्रानिक काल में जान स्टुश्चर्ट मिल ने श्रपने तर्नशास्त्र में बतलाया है कि किसी पदार्थ का स्वरूप उस ना श्रनेक श्रवस्थाओं में श्रध्ययन करने से मालूम हो सकता है। श्रेय पदार्थ की परीका उस की विभिन्न दशाओं में करनी चाहिए, इस तथ्य को श्रार्थ दार्शनिकों ने उपनिषद्माल में ही जान लिया था। जगह- जगह स्वप्नादि श्रवस्थाओं का उरलेख इस का प्रमाण है।

अपने में विश्वतस्व का आभास पा लेने पर उस की सत्ता में हड़-विश्वास हो जाता है। यदि विश्व-तस्व भुक्त में वर्तमान है तो मैं उस की सत्ता में संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी सत्ता में संशय करना संभव नहीं है। जिस तस्व को इन ऋषियों ने अपने में देखा, वही तस्व-उन्हें वाद्य जगत में भी संद्मान दिखाई दिया, उन्हों ने देखा कि यह आस्म-तस्व अमर है। 'जीवापेतं वाव किलोदं मियते न जीवो मियत इति' श्र अर्थात् जीव से वियुक्त होने पर यह मस्ता है, जीव नहीं मस्ता। आस्मा के विषय में कठोपनिषद् में लिखा है:—

न जायते चियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न न वसूव कश्चित् । स्रजो नित्यः शास्वतो ऽय पुराखो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२।१०=

व छा० ६।११।३

श्रधांत्—'यह न कभी उत्पन्न होता है, न कभी मरता है। यह चैत-च्य स्वरूप कभी, कहीं से नहीं आया। यह श्रज है, नित्य है, शारवत है, आचीन है; शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मरता। तत्व-पदार्थ का श्रर्थं ही यह है कि वह श्रनित्यों में नित्य रूप से श्रवस्थित रहे श्रीर बहुतों में एक हो।

विश्व-तत्व की वाह्य जगत् में खोज का सब से अच्छा उदाहरण छांदो-जय में है। आरुणि और उन के पुत्र श्वेतकेतु में ब्रह्मविद्या-विषयक संवाद हो रहा है,:—

'पुत्र, नयप्रोध (वटवृत्त ) का एक फल यहां लाखो।' 'यह ले खाया, भगवन्।' 'इसे तोडो।' स्वेतकेतु ने उसे तोड़ डाला। खारुश्चि ने पृद्धा—— 'वया देखते हो ?' 'छोटे-छोटे दाने।' 'हन मे से एक को तो तोड़ो।' 'तोड़ लिया, भगवन्!' 'क्या देखते हो ?' 'कुछ भी नहीं।'

तव श्रारुणि बोले—'हे सोम्य जिस श्रणिमा को तुम नहीं देखते, उसी में से यह महान् वट-वृत्त निकला है। सोम्य, श्रद्धा, करो।

यह जो श्रश्मिमा ( श्रश्य या सूचम वस्तु ) है, एतदायमक ही यह सब संसार है। यह श्रश्मिमा ही सत्य है। यही हे श्वेतकेतु ! तुम हो ( तस्व -मसि श्वेतकेतो )।

वही सूच्म सत्ता जो जगत् की श्रात्मा है, श्वेतकेतु में भी श्राह्म-रूप में वर्तमान है; जो पिंड मे है, वही ब्रह्मांड में है। जागृत, स्वप्न श्रादि

१ छादोग्य० ६।१२

श्रवस्थाश्रों का विश्लेषण करके ऋषि जिस तस्त पर पहुँचे थे, वही तस्त वट-वृत्त के बीज में भी श्रदश्य रूप में वर्तमान है। उपनिषदों में श्रंतर्जगत् के तस्त-पदार्थ को श्रात्मा श्रीर वाह्य जगत् के तस्त को ब्रह्म नाम से पुकारा गया है। उन का यह निश्चित मत है कि यह श्रात्मा-ब्रह्म ही है ( श्रय-मात्मा ब्रह्म )।

छांदोग्य के ही छठवें श्रध्याय में इम पढ़ते हैं :— सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्वितीयम् ।

'हे सोम्य ! आरंभ में यह एकमात्र श्रद्धितीय सत् ही वर्तमान था।' कुछ लोग कहते हैं कि श्रादि में एक श्रद्धितीय श्रसत् ही था जिस से सब उत्पन्न हुआ, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है श श्रसत् से सत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस लिए सृष्टि के श्रादि में एक श्रद्धितीय सत्पदार्थ ही श्रस्तित्ववान् था, ऐसा निश्चय करना चाहिए।'

'हे सोम्य जैसे एक ही मिट्टी के पिंड को जान लोने पर मिट्टी की सारी चीज़ें जान ली जाती हैं क्योंकि मिट्टी के सब कार्य वाश्वी का आर्जवन' या नाम-मात्र हैं, वैसे ही ब्रह्म को जान लोने पर कुछ जानने को शेष नहीं रहता।' यह उद्धरण वेदांत साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। ब्रह्म के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाता है, इस का यही अर्थ है कि सब कुछ ब्रह्म का कार्य है।

तैत्तिरीय उपनिषद् में सृष्टिका वर्णन इस प्रकार है। 'उस श्रारमा से श्राकाश उत्पन्न हुश्रा, श्राकाश से वायु, वायु से श्राग्न, श्राग्न से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पतियां, वनस्पतियों से श्रन्न श्रीर श्रन्न से पुरुष।'

'जिस से यह भूतवर्ग उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हो कर जिस में जीवित रहते हैं, जिस की श्रोर यह जाते हैं, जिस में प्रवेश करते हैं, उस की जिज्ञासा करो, वह ब्रह्म है।' 'श्रानंद से ही सब भूतवर्ग उत्पन्न होते हैं;

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> झादोग्य० ६। गश्र

२वही ६।१।४

उत्पन्न हो कर आनंद में ही जीवित रहते हैं।' 'कौन साँस ले सकता, कौन जीवित रह सकता, यदि यह आकाश आनंदमय न होता।'

'श्रत्न को ब्रह्म समस्ता चाहिए; प्राण को ब्रह्म समस्ता चाहिए, मन को ब्रह्म समस्ता चाहिए, विज्ञान को ब्रह्म समस्ता चाहिए; श्रानंद को ब्रह्म समस्ता चाहिए।'

वेदांतियों का मत है कि इस प्रकरण ( शृगुवल्ली, २—६ ) में पंच-कोशों का वर्णन है। सर राधाकृष्णन् के मत में श्रन्न का श्रर्थ जह तस्व है। प्रारंभिक विचारक जह-तस्व को ही चरम वस्तु समस्तते हैं। इस प्रकार परमाखुवाद की नीव पड़ती है। लेकिन यदि परमाखु पुंज ही श्रंतिम तस्व हैं, तो जीवन की व्याख्या किस प्रकार की जायगी ! जह से चेतन की व्यापित नहीं हो सकती, इस लिए प्राया श्रर्थात् जीवन की कल्पना करनी पड़तो है। ज्ञान या दर्शन-क्रिया सिर्फ जीवन से ऊँची चीज़ है, इस लिए मन हो श्रंतिम तस्व है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है। विज्ञान या बुद्धि-तस्व चन्नु, मन श्रादि इंदियों से उच्चतर पदार्थ है, परंतु उपनिषद् के श्रादि उस से भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्हों ने विश्व की ब्याख्या के लिए श्रानंद-मय श्रात्मतस्व का श्राह्मान कर के ही विश्वाम लिया। तैतिरीय में श्राक्ष्मा को सत्य, ज्ञान श्रोर श्रनंत विश्वित किया गया है।

उपनिषदों में ब्रह्म या विश्व-तस्त्र का वर्णन दो प्रकार का पाया जाता है। वे ब्रह्म को सगुण और निर्गुण दोनों तरह
का बतलाते है। एक निर्गुण तस्त्र से इस विचिन्न
ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इस लिए स्थान-स्थान पर जगत् का
वर्णन विराट् सत्ता का आंग कह कर किया जाता है। जो ब्रह्म जगत् से
सहचिति है, जो अर्णनामि (मकडी) की तरह विश्व को अपने से ही
उत्पन्न करके उस में न्यास होता है, उसे सम्रपच ब्रह्म कहते हैं। प्रपंच
का अर्थ है विश्व का विस्तार। उपनिषदों में सम्प्रपंच ब्रह्म का वर्णन बड़ाकाच्यमय है। नीचे हम कुछ रलोक उद्धुत करते हैं:—

यः पृथिन्यां तिष्ठन् पृथिन्या श्रंतरो, यं पृथिनी न नेद, यस्य पृथिनी न्श्रारीरं यः पृथिनीमंतरो यमयति, एप त श्रारमाऽन्तर्याम्यमृतः ।

वृहदारएयक० ६।३

श्रयी:--जो पृथ्वी में स्थित है श्रीर पृथ्वी का श्रंतर है; जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिस का पृथ्वी शारीर है; पृथ्वी के श्रंदर बैंड कर जो उस का नियमन या नियंत्रण करता है, वह श्रंतर्यामी श्रमृतमय तेरा श्रारमा है। इसी प्रकार श्रत्मा जल में, श्रीन में, श्रंतरिच श्रादि सब में श्रंतर्यामी-रूप से विराजमान हैं।

एतस्य वा श्रच्तस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचंद्रमसौ विधतौ तिष्ठतः — - बृहद्रारययक० २। मा ६

श्रथः —हे गार्गी ! इसी श्रक्त के शासन में सूर्य श्रीर चंद्रमा धारण किए हुए स्थित हैं । इसी के शासन में द्यावापृथिवी, निमेप, सुहूर्त श्रादि धारण किए जाकर स्थित हैं ।

यतरचोदेति स्योंअस्तमत्र च गच्छति

तं देवाः सर्वेऽपिता स्तद्ध नात्यिति कश्चन प्रतद्वेतत् । कठ० २|६

श्रयं: — जहां से सूर्य उदित होता है श्रीर जहां श्रस्त होता है, जिस में सब देवता श्रपित हैं, जिस का कोई श्रतिक्रमण नहीं कर सकता, यह बही है।

श्राग्तियंथेको भुवनं प्रविष्ठो रूपं रूपं प्रतिरूपे। वभूव एक्स्त्रथा सर्व भृतान्तराध्मा रूपं रूपं प्रतिरूपे। वहिष्य। (कठ२। १। ६)

श्रयं:—जैसे श्रविन भुवन में प्रवेश कर के श्रवेशों रूपों में श्रिपिटयक्त हो रहा है, उसी प्रकार एक ही सब भूतों का श्रंतरात्मा प्रत्येक रूप (शक्त) में श्रासमान है; इस के बाहर भी यही श्रास्मा है। यस्मिन्द्यौः पृथिवी चांतरित्तमोतं मनः सह प्रापौश्व सर्वैः ।
तमेवैकं जानथ श्रात्मानमन्या वाचो विमुख्यशमृतस्यैष सेतुः ॥
(मं०२।२।४)

श्रर्थ:—जिस में चुलोक, पृथिवी श्रीर श्रंतरित्त पिरोए हुए हैं, जिस में प्राणों सिंहत मन पिरोया हुश्रा है, इसी एक की श्राक्षा जानो; दूसरी बातें छोड़ दो। वह श्रमृत (श्रमस्ता) का सेतु है।

श्रानिर्मूर्धा चन्नुषी चंद्रस्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवृतारच वेदा । वायुः प्राणो हृद्यं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी छोष सर्वभूतांतरातमा ॥

(सुं० २।१।४)

शर्थ:—श्रिन उस का सिर है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं और दिशा कान। उस की वाणी से वेद निकले हैं। वायु उस का प्राण है, विश्व उस का हृदय है; पृथ्वी उस के चरणों से उद्भूत हुई है; वह सब का अतराक्ष्मा है।

श्रतः ससुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यदंते सिंधवः सर्वेरुपाः । श्रतश्च सर्वा श्रोषधयो रसाश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यंतरात्मा ॥

(सुं० २।१।६)

श्रर्थः — इसी से सब समुद्र श्रीर पर्वंत उत्पन्न हुए हैं: इसी से श्रनेक रूपों की निदयां बहती हैं, समस्त श्रोषधियां श्रीर रस इसी से निकते हैं, सब भूतों से परिवेष्टित होकर यह श्रंतरारमा स्थित है।

मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृद्यं सन्निधाय । तद्विज्ञानेन परिपश्यंति धीरा श्रानंदरूपमसृतं यद्विमाति ॥

(मं०२।२।७)

श्रर्थः—यह श्रात्मा मनोमय है, मन की वृत्तियों से जाना जाता है; श्राय श्रौर शरीर का नेता है; हृदय में सन्निहित है, श्रौर श्रन्न में प्रतिष्ठित है। धीर जोग शास्त्र-द्वारा उसे जानते हैं श्रौर उस की श्रानंदमय श्रमृत-स्वरूप मासमान सत्ता का दर्शन करते हैं। सप्रपंच ब्रह्म के इस कवित्वमय वर्णन के बाद हम निष्प्रपंच ब्रह्म के वर्णन में कुछ उद्धरण देते हैं। वृहदारण्यक (३। ८। ८) में याज्ञवत्क्य गार्गी को श्रचर का स्वरूप समस्तते हैं:—

'हे गार्गी! इस अचर का विद्यान लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं। यह स्थूल नहीं है, अणु नहीं है, हस्व नहीं है, दोई नहीं है, रक्तवर्ण नहीं है, विकना नहीं है; यह छाया से भिन्न है, अंधकार से प्रथक् है, वायु और आकाश से अलग है; यह असंग है; यह रस-हीन और गंधहोन है; यह चन्नु का विषय नहीं है, ओन्न का विषय नहीं है, साणी और मन का विषय नहीं है; इस का तेज से कोई संबंध नहीं है, प्राण और मुख से भी कोई संबंध नहीं है; यह न अंदर है, का बाहर, यह कुछ नहीं खाता, इस को कोई नहीं खा सकता।"

केनोपनिषद् में लिखा है :--

श्रन्थदेव तद् विदितादयो श्रविदितादिधहित श्रश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद् न्याचित्ररे। (१) ४)

श्रर्थात् को जाना जाता है उस से बहा भिन्न है, को नहीं जाना जाता उस से भी भिन्न है, ऐसा हम ने प्राचीन विद्वानों के मुख से सुना है ।

यद् वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते

तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते । (केन० १ । ५ )

जिसे वाणी नहीं कह सकती, जिस की शक्ति से वाणी बोजती है, उसीं को तुम ब्रह्म जानो, यह नहीं जिस की तुम उपासना करते हो।

मन जिस के विषय में नहीं सोच सकता, जिस की शक्ति से मन सोच-ता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो; उसे नहीं, जिस की उपासना करते हो ।

नचिकेता यम से कहता है:--

श्रन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्माद् श्रन्यत्रास्मात्कृताकृतात् । श्रन्यत्र भूताच भन्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद । ( कठ, २ । १४ ) श्रर्थः—हे यमाचार्य ! जो धर्म से श्रुक्तग हैं श्रीर श्रधर्म से भी श्रुक्तग है; जो इत (किए हुए) श्रीर श्रकृत (न किए हुए) दोनों से भिन्न हैं; जो श्रतीत श्रीर भावी दोनों से प्रथक् तुम देखते हो, वह सुक्ते समक्ताश्रो।

श्रशब्दमस्पर्शमरूपमन्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवन्न यत् । श्रनाद्यनन्तं महतः परं श्रुवंनिचाय्य तन्मृत्यु मुखाःप्रमुच्यते ।

(कड, १।१५)

श्रर्थ:—ब्रह्म शन्द, स्पर्श श्रीर रूप से रहित है, श्रन्यय है, रस-रहित श्रीर सदा गंध-हीन है; वह श्रनादि है, श्रनंत है, ब्रह्मितस्व से परे है श्रीर श्रुव है। उसी का श्रन्वेपण करके मनुष्य सृत्यु के सुख से छूटता है।

नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चन्नुषा।

श्रस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपत्तभ्यते । ( कठ, ६ । १२ )

अर्थ:—वह वाणी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, मन और चन्न-इंद्रियों—द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता | 'वह है' यह कहने के अति-रिक्त उस की प्राप्ति कैसे हो सकती है ।

जपर के उद्धरणों से पाठक स्त्रयं देख सकते हैं कि उपनिषदों मे सप्र-पंच अथवा सगुण और निष्प्रपंच अथवा निर्मुण ब्रह्म दोनों ना ही सुंदर और सजीव मापा में वर्णन है | वेदांतियों का मत है कि ब्रह्म वास्तव में निर्मुण ही है और उस का सगुण रूप में वर्णन मंद-बुद्धि जिज्ञासुओं के बोध के लिए है | श्री रामानुजाचार्य के मत में ब्रह्म सगुण और निर्मुण दोनों ही है | वह अशेष कल्याणमय गुणों का भंडार है ध्रीर संसार के सारे दुर्मुणों से मुक्त है ।

यदि ब्रह्म वस्तुतः निर्गुण श्रीर प्रपंच-श्रून्य है तो उस से जगत की उत्पत्ति कैसे होती है ? यदि एकता ही सल्य है तो श्रनेकता की प्रतीति का क्या कारण है ? वेदांती इस का कारण माया को बताते हैं । इस समय हमारे सामने प्रश्न यह है कि—क्या माया का सिद्धांत उपनिषदों में पाया जाता है ?

'माया' शब्द भारतीय साहित्य में बहुत प्राचीन काल से प्रयुक्त होता

चला श्राया है | ऋग्वेद में वर्णन है कि इंद्र श्रपनी माया से बहुरूप (श्रनेक रूपवाला) हो गया है | यही पंक्ति बृहदारएयक में भी पाई जातो है | वृहदारएयक के माध्य में उक्त पंक्ति (श्रथीत इंद्रों मायाभिः पुरुद्धप ईयते ) पर टीका करते हुए श्री शंकराचार्य लिखते हैं:—

इंद्रः परमेश्वरो मायाभिः प्रज्ञाभिः नामरूपकृत मिध्याभिमानैर्वा न तु परमार्थतः पुरुरूपो बहुरूप ईयते गम्यते ।

श्रर्थात् इंद्र या परमेश्वर नामरूप कृत मिथ्याभिमान से श्रनेक रूपों चाला दिखलाई देता है, वास्तव में उस के बहुत रूप नहीं होते ।

इस प्रकार श्री शंकराचार्य के मत में यहां मायावाद की शिचा है । 'जहां द्वेत जैसा ( इव ) होता है, वहां इतर इतर को देखता है, सुनता है, श्रौर जानता है; एक-दूसरे से बात-चीत करता है । ' ' ' जब इस के जिए सब कुछ श्रात्मा ही हो जाता है तो किसे किस से देखे, किसे किस हे सूँचे, किसे किस से सुने ? यहां 'इव' शब्द के प्रयोग से वेदांतियों को सम्मति में मायावाद की पुष्टि होती है । 'मृत्तिका के सारे कार्य नाम-रूप-मात्र हैं, मिट्टी ही सश्य है' छांदोग्य का यह वाक्य भी जगत् के नाम-रूप-मात्र हैं, की घोषणा करता है । श्वेताश्वेतर में जिखा है:—

श्रस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत् (४।६) मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्माथिनन्तु महेश्वरम् (४।१०)

श्रर्थात्, वह मायावी इस से सारे जगत् की सृष्टि करता है। प्रकृति को माया समम्मना चाहिए श्रीर महेश्वर या शिव को मायी या माया का स्वामी।

इन उद्धरणों के बता पर शंकर के श्रनुयायी वेदांतियों का कहना कि उपनिषद् मायावाद की शिचा देते हैं । उन के कुछ विरोधियों का कथन है

१ऋ०६।४७।१५ २ वृ०२।५।१९

१ च० २ १४ । १४

कि उपनिषदों में माया—सिद्धांत का लोश भी नही है श्रीर यह सिद्धांत बौद्धों से प्रभावित हुए शंकराचार्य की श्रपनी कल्पना है । पद्मपुराण में शंकर को इसी कारण प्रच्छन्न बौद्ध ( छिपा हुआ शून्यवादी ) कहा गया है ।

वास्तव में इन दोनों भतों में श्रितिरंजना का दोष है | वस्तुतः उप-निषदों में जगत् के मिथ्या होने का विचार नहीं पाया जाता । कठोपनिषत् में जिखा है—

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः स मृत्यु माम्रोति य इह नानेव परवति । (२ । ९९ )

श्रर्थात्, जो यहां है वह वहां है श्रीर जो वहां है वह यहां है । वह एक स्त्यु से दूसरी सृत्यु को प्राप्त होता है जो यहां श्रनेकता देखता है ।

इस मंत्र से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि उपनिषद् ब्रह्म और जगत् की सत्यता में भेद नहीं करते | जब झांदोग्य में श्राक्तिण पूछते हैं, 'कथमसतः सजायेत'— असत् से सत् कैसे उरपन्न हो सकता है !— तब वे स्पष्ट शब्दों में जगत् का सत् होना स्वीकार कर लेते हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषद् जगत् को मिथ्या नहीं बताते । ऋग्वेद की पंक्ति में माया का अर्थ 'आश्चर्यजनक शक्ति' समम्मना चाहिए । स्वेताश्वेतर की माया तो मक्कति ही है जिस के अध्यन्त शिव हैं | फिर भी यह मानना पढ़ेगा कि पृकता से अनेकता की उरपित्त के रहस्य को उपनिषद् के ऋषियों ने स्पष्ट नहीं किया है, और कहीं-कहीं उन की भाषा किसी 'माया' जैसी रहस्यपूर्ण शक्ति की ओर संकेत करती है | जैसा कि थिवो ने भी स्वीकार किया है, उपनिषदों में से शंकर वेदांत का विकास स्वामाविक ही हुआ है | शंकर का मायावाद उपनिषदों की भूमि में आकर विजातीय नहीं मालूम होता |

मानसशास्त्र या मनोविज्ञान की परिभाषा मानव-इतिहास के विभिन्न उपिनवरों का मनोविज्ञान युगों में विभिन्न प्रकार की होती आई है। वास्तव में मनोविज्ञान आजकत की चीज़ है। उन्नीसवीं शताब्दी में योस्प के देशों में उस का जन्म और विकास हुआ है। प्राचीन काल में यूनान या ग्रीस के दार्शनिक श्ररस्तू ने मनोविज्ञान की नींव डाली थी। भारतवर्ष में उपनिष्टकाल में हम मानसिक व्यापारों के निषय में निज्ञासा ग्रीर विचार पाते हैं। प्राचीन काल के सभी विचारक श्रास्मा की सत्ता में विश्वास करते थे। ग्रीक भाषा से गृहीत 'साइकॉलोजो' शब्द का प्रथं श्रास्मविज्ञान या श्रास्म-विषयक चर्चा है। उन्नीसवीं शताव्दी में मनोविज्ञान का श्रर्थ 'श्राहमा की दशार्थों का श्रध्ययन' किया जाता था। बाद को 'श्राहमा' शब्द का प्रयोग छोड़ दिया गया श्रीर मानस-शास्त्र का काम मानसिक दशार्थों का श्रध्ययन समसा जाने लगा। श्राधुनिक काल के छुछ मनोवैज्ञानिक तो शारीरिक दशाश्रों से भिन्न मानसिक दशाश्रों की सत्ता में भी सदेह करने लगे हैं। श्रमेरिका के 'विहेवियेरिज़्म' नामक स्कूल की गति घोर बहवाद की श्रोर है।

आधुनिक विचारकों को भाँति उपनिपद् के ऋषि मानसिक और शारी-रिक दशाओं में घनिष्ट संबंध मानते हैं। इस सबंब पर विचार करने के लिए धानकत एक स्वतंत्र शास्त्र है, जि पे 'फ्रिज़ियाँ लोकिक ज साइकाँ लोजी' कहते हैं। झांदोग्य में लिखा है—श्रव्यमयं हि सोस्य मनः '—श्रर्थात् मन श्रव्यमय या श्रव्य का बना हुआ है। श्रव्य का ही स्वम भाग मन में परिवर्तित हो जाता है। झांदोग्य में ही श्रम्यत्र कहा है—श्राहारश्रद्धी सत्त्वश्रद्धिः, सत्त्वश्रद्धी ध्रुवा स्मृतिः "—श्रर्थात् श्रुद्ध सार्त्विक श्राहार करने से मस्तिष्क श्रुद्ध होता है श्रीर मस्तिष्क श्रुद्ध होने से स्मरणशक्ति तीत्र होती है।

उपनिपरों के मनोविज्ञान को हम 'रेशनल साहकॉलोजी' कह सकते हैं। मानसिक जीवन की ब्याल्या के लिए आत्मसत्ता को मानना आवश्यक है। इस आत्मा का स्थान कहां है ? उपनिपरों के कुछ स्थलों में आत्मा को सीमित कर के वर्शित किया गया है। कह में लिखा है:—

श्रंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य श्रात्मिन तिष्ठति । ( ४। १२ ) श्रर्यात् श्रॅगृहे के बरावर पुरुष श्रात्मा ( शरीर या हृदय ) के बीच में स्थित है । छुंदोग्य

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>छ|०६:५।४ <sup>२</sup> छ|०७।६।२

में भी वर्णन है कि आत्मा पुडरीक (कमज ) के आकार के दहराकाश या इद्याकाश में स्थित है। फ्रेंच दार्शनिक डेकार्ट ने आत्मा का स्थान मस्तक की ग्रंथि विशेष बतकाई थी।

लेकिन उपनिषद् के ऋषि आतमा को परिवर्तनशील मानसिक दशाश्रों से एक करके नहीं मानते। आतमा श्रविकारी है। कठोपनिषत् के अनुसार 'इदियों से उन के विषय स्चम हैं, विषयों से मन स्चम है, मन से बुद्धि स्चम है, बुद्धि से अन्यक्त अथवा प्रकृति और प्रकृति से भी पुरुष। पुरुष से स्चम कुछ नहीं है, वह स्चमता की सीमा है; वह परम गति है।' आतमा जागृत, स्वप्न श्रीर सुपुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे है। शरीर, प्राण, मन और बुद्धि यह सब आत्मा के ऊपर आवरण से हैं। शंकर के मत में तो आनंद भी श्रात्मा का अपना स्वरूप नहीं है, वह भी एक 'कोश' है। परंतु शंकर की यह न्याख्या उपनिषदों और वेदांत-सूत्रों दोनों के आंत-रिक श्रमिपाय के विरुद्ध है। इस के विषय में हम आगे जिखेंगे।

आजकत के मनोवैज्ञानिक सारी मानसिक दशाओं को तीन श्रेखियों
मानसिक दशाओं का वर्णन
('वाितशन') और विकल्प श्रथवा विचार('थॉट')।
ऐतरेय के एक स्थल मे लगभग एक दर्जन मानसिक दशाओं के नाम हैं
अर्थात् संज्ञान, श्रज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेघा, दृष्टि, एति, मति, मनीषा,
ज्ञिति, स्मृति, संकल्प, क्रत्ञ, असु, काम और वश । उपनिषद् (ऐ० ३। २)
कहता है कि यह सब प्रज्ञान के ही नाम हैं।

इस एक उद्धरण से ही पता चल जाता है कि उस समय का मनो-चैज्ञानिक शब्दकोष कितना संपन्न था। हम पारुकों का ध्यान मनोविज्ञान का एक सुंदर कोष बनाने की श्रावश्यकता की श्रोर श्राकिषेत करना चाहते हैं। यह काम संस्कृत के दार्शनिक साहित्य को सहायता से बिना कठिनाई के प्रा हो सकता है, परंतु इस के लिए कई व्यक्तियों का सहयोग श्रपेचित हैं। इस काम को प्रा किए बिना योक्प के बढ़ते हुए मानसशास्त-संबंधी साहित्य का हिंदी में श्रनुवाद भी नहीं किया जा सकता ।

इसी प्रकार छांदोग्य में एक स्थान पर " 'संकल्प' की प्रशंसा की गईं है। मानसिक दशाओं में संकल्प ही प्रधान है, यह मत जर्मन दार्शनिक शोपेनहार के सिद्धांतों से मिलता है। आजकल कुछ मनोवैज्ञानिक बुद्धि को प्रधानता देते हैं, कुछ संकल्प को श्रीर कुछ संवेदनाओं या मनोवेगों को। छांदोग्य में ही संकल्प को महिमा बताने के कुछ बाद कहा है, 'श्रथवा' चित्त संकल्प से अपर है' (चित्तो वाब संकल्पाद् भूयः) में भीत्री उपनिपद्, में लिखा है 'मनुष्य मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है, काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, श्रश्रद्धाः '''सब मन ही हैं।' वहां इंद्रियों पर मन की प्रधानता वताई गई है श्रीर विभिन्न मानसिक दशाओं को मन का विकार कहा गया है।

निद्रा के विषय में बृहद्रारण्यक में लिखा है—'जैसे पत्ती थक कर' घोंसले में घुस जाता है, वैसे ही यह पुरुप श्रांत होकर अपने भीतर लय हो जाता है।' <sup>8</sup> छांदोग्य में एक स्थल में लिखा है कि सोते समय पुरुप नाडियों में प्रवेश कर जाता है और स्वम नहीं देखता।<sup>4</sup>

स्वमों के विषय में उपनिषदों के विचार महस्वपूर्य हैं। वे पुरुप में स्वम-च्यों में सुजन करने की शक्ति का वर्तमान होना मानते हैं। 'वहां न रथ होते हैं न रथ के रास्ते; रथों धौर उन के मार्गा का यह सुजन करता है। '''वहती हुई मीजों का, तहागों का, इत्यादि' (बृ० ४ । ३ । १०)।

उपनिपरकार जीव की श्रमरता या 'मृत्यु के बाद जीवन' की शिचा के पचपाती हैं। श्राजकल की 'साइकिकल रिसर्च' की (परिपदं) इस प्राचीन' सत्य को स्वीकार श्रीर सिद्ध कर रही हैं।

१ञ्चा० ७।४। २

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>छा० ७ । ५ । १

वैभेत्री ४।३०

<sup>8</sup>वृ० ४। ३। १९

<sup>&</sup>lt;sup>ब्</sup>छा० = । ६ । ३

न्यवहार-शास्त्र, न्यवहार-दर्शन अथवा आचार-शास्त्र में, समाज में रह कर मनुश्य को किन-किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, इस का वर्यान रहता है। शास्त्र श्रीर समाज जिन्हे हमारे कर्तव्य बतलाते हैं, वे युक्तिसंगत या बुद्धि के श्रनुकृत हैं या नहीं १ कौन-सा आचार या किया वर्जनीय है श्रीर कोन प्रह्मा करने योग्य है, इस का बैज्ञानिक विवेचन स्यवहार-शास्त्र का दोन है। मनुष्य जिस माँति रह रहे हैं और अपने साथियों के चरित्र को देख कर श्रन्छे-बुरे का निर्याय कर रहे हैं, उस पर विचार कर के क्या हम किन्हीं सार्वमौम, वैज्ञानिक सिद्धांता पर पहुँच सकते हैं १ क्या मानव-व्यवहार के, उस व्यवहार के जिसे हम नैतिक दृष्टि से आह्य कहते हैं. इन्नु ऐसे नियम हैं जो देश-काल की सीमा से परे हैं १ सामाजिक और नैतिक संस्थाओं के इतिहास का श्रम्ययन कर के क्या हम उन के परिवर्तन और विकास के नियमों को जान सकते हैं १ इस विकास की क्या कोई नियमित गित है १ व्यवहार-दर्शन ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर सोजता है।

योखप के विद्वान बार-बार यह आहेप करते हैं कि भारतीय विचारकों ने व्यवहार-दर्शन में विशेष अभिरुचि या दिलचरी नहीं दिखलाई है। उन के इस शास्त्र-संबंधी सिद्धांत या विचार वैज्ञानिक विश्लेषण से प्राप्त नहीं किए गए हैं। शायद कुछ हद तक यह आहेप ठीक हो। वस्तुतः भारतवर्ष में व्यवहार-शास अपने की श्रुतियों, स्मृतियों तथा अन्य धामिक अंथों के प्रभाव से सुक्त न कर सका। श्रीस में अरस्तू ने जो काम इतने प्राचीन समय में अपनी 'पृथिक्स' लिख कर किया, वह भारत के विचारक आज तक न कर सके। लेकिन इस का अर्थ यही नहीं है कि भारतीय विचारकों की व्यावहारिक प्रश्नों में अभिरुचि नहीं थी। इस के विषय में अधिक हम आगे लिखेंने।

यह ठीक है कि उपनिषद् के ऋषि व्यवहारिक समस्याओं पर उतना ध्यात-नहीं देते जितना कि ज्ञात्मा-परमात्मा-संबंधी विचारों पर । लेकिन जैसा कि भूमिका में कह चुके हैं, भारतवर्ष में सारी दार्शनिक खोज का उद्देश्य ज्यावहारिक था। भारत के दार्शनिक एक विशेष जच्य तक पहुँचना चाहते से जिस के उपायों की खोज ही उन की दृष्टि में दार्शनिक प्रक्रिया थी।

उपनिपदों में न्यवहारिक शिचाएं जगह-जगह बिखरी हुई पाई जाती हैं । वे सत्य पर विशेष ज़ोर देते हैं । सत्यकाम जावाल की कथा में सत्य बोलने का महत्व दिखाया गया है । प्रश्तोपनिषद् में जिखा है, 'समूखो वा एव परिशुप्यति योऽभृतमभिवदित' श्रधांत् वह पुरुष जह सहित नष्ट हो जाता है जो क्रूड बोलता है। मुंडकोपनिषद् कहता है, 'सत्यमेव जयते जानतम् सत्येन पन्था विततों देवयानः ।' ( ३ । १ । ६ )

श्रयांत् 'सस्य की ही जय होती है, सूर की नहीं । सस्य से देवयान '( देवमार्ग ) विस्तृत या प्रशस्त होता है।' तैत्तिरीय उपनिषद् में श्राचार्य ने जो शिष्य को शिचा दी है उस का हम कुछ श्रामास दे चुके हैं। वहां दान के विषय में जिला है—'श्रद्ध्या देयम्, श्रश्रद्ध्या श्रद्ध्या श्रद्ध्या श्रद्ध्या श्रद्ध्या श्रद्ध्या देयम्, श्रिया देयम्य देयम्, श्रिया देयम्, श्

देव श्रीर पितरों के कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। माता को देवता समसना चाहिए, पिता को देवता समसना चाहिए। इंद्रिय-निश्रह की शिक्षा तो उपनिपदों में जगह-जगह पाई जाती है। इद्रियों की घोड़ों से उपमा दी गई है, मन को उन्हें वॉधनेवाजी रहिसयों से श्रीर बुद्धि को सारिथ से। उस पुरुष का ही कल्याण होता है जिस की बुद्धि मन श्रीर -इंद्रियों को वश में रखती है।

कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं या नहीं ? यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, यदि कर्ता की स्वतत्रता भाग्य के वश में होकर हम भले-बुरे कर्म करते

१प्रइन, ६।१

हैं, तो हमें कमों का फल नहीं मिलना चाहिए | जिस के करने में मेरा हाथ नहीं है, उस के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हो सकता । उपनिषद् कर्म-सिद्धांत श्रौर पुनर्जन्म को मानते हैं, इस लिए वे कर्ता की स्वतंत्रता को भी मानते हैं । इठ में लिखा है :—

योनिमन्ये प्रपद्यंते शरीरत्वाय देहिनः

स्थाणुमन्येऽनु संयंति यथाकर्म, यथा श्रुतम् । ( १ । ७ )

श्रर्थात् श्रपने-श्रपने कर्मों के श्रनुसार जीवधारी पश्च-पश्चियों या वन-स्पतियों की योनि को प्राप्त होते हैं। मुक्तिकोपनिषद् कहता है:--

श्रमाश्रभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासना सरित्

पौरुषेण प्रयस्तेन योजनीया शुभे पथि । ( २ । ४ )

श्रयांत् 'वासना की नदी श्रव्छे श्रीर हुरे दो रास्तों से बहती है, मनुष्य का चाहिए कि उसे श्रपने प्रयस्त से सन्मार्ग में प्रवाहित करे।' यहां स्पष्ट ही पुरुषार्थ पर ज़ोर दिया गया है। कहीं कहीं कर्ता की स्वतंत्रता के विरुद्ध भी वाक्य पाए जाते हैं। 'जिन्हें वह ऊँचे खोकों में पहुँचाना चाहता है, उन से श्रव्छे कर्म कराता है' परंतु उपनिपदों का हृदय कर्तृ-स्वातंत्र्य के पत्त में है। श्रन्यथा 'श्रारमा वा श्ररे श्रोतव्यो मंतव्यो निद्ध्यासितव्यः' श्रयांत् श्रारमा का ही श्रवण, मनन श्रीर निद्ध्यासन करना चाहिए, इत्यादि उपदेश-वाक्य व्यर्थ हो जायँगे।

जैसा कि हम पहले इंगित कर चुके हैं जीवन के मोगों और ऐश्वयों कमें और सन्यास बाद के —कठ श्रादि—उपनिषदों में संन्यास के जिए प्रवल श्राक्षण पाया जाता है । याज्ञवत्क्य जैसे गडश्रों की कामना करनेवाले विचारक कम होते जाते हैं । श्रेय श्रीर ग्रेय के बीच में तेज़ रेखा खींच दी जाती है और दार्शनिकों को स्थाग श्रीर तपश्चर्या का जीवन श्रा-करित करने जगता है । ईशोपनिषद में ज्ञान श्रीर कमें दोनों के समुच्चय

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>कौषीतकी०, इ। ९

की शिचा है । 'जो श्रविद्या की ही उपासना करते हैं वे घोर श्रंथकार में घुसते हैं, जो विद्या (ज्ञानमार्ग) के उपासक हैं वे उस से भी गहरे श्रंथकार में जाते हैं। जो केवल विद्यां श्रीर श्रविद्या दोनों को साथ-साथ जानता है, वह श्रविद्या से सृत्यु को पार करके विद्या से श्रमृतत्व या श्रमरता लाम करता है।' 'कर्म करते हुए ही सौ साल तक जीने की इच्छा करे। इस प्रकार ही मनुष्य कर्मों' में जिस होने से बच सकता है; दूसरा कोई रास्ता नहीं है।'

इस समुक्वयवाद की शिचा का महत्व कोग दिन पर दिन भू जते गए। ज्ञान श्रीर संन्यास पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाने जगा। भारतीयों के पतन का एक कारण यह भी हुआ कि यहां के बढ़े-बढ़े विचारक नेता समाज के प्रति उदालीनता का भाव धारण करके अपने न्यक्तिगत मोच की कामना करते रहे। आधुनिक विद्वानों का विश्वास है कि सारी मानव-जाति की मुक्ति एक साथ ही होगी। व अपने को समाज से श्रवाग करके व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। व्यक्ति को समाज से श्रवाग कर देने पर उस की सत्ता ही नहीं रहती। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रह कर ही वह अपना करपाण कर सकता है।

उपनिपदों का, श्रीर भारत के श्रन्य दशैंनों का भी, ध्येय मुक्ति पाना था। मोच के लिए ही श्रात्मसत्ता पर मनन श्रीर उस के ध्यान की शिचा

> मोच दी गई है। आत्म-प्राप्ति के लिए तत्पर होकर उपाय करने की इस शिचा अर्थात् श्रवण, मनन

श्रीर निटध्यासन हो श्री रानाडे के शब्दों में, हम श्राध्यास्मिक कर्म-

विक्रेश ९१११ वर्ष वर्ष

मैप्रसिद्ध वेदाती अप्पय दीचित का भी यही मत है।

<sup>8</sup> श्रवण का श्रर्थ है गुरुमुख से आत्म-विषयक उपदेश सुनना। मनन का श्राशय मुने हुए पर तर्कशुद्धि से विचार करना समयना चाहिए। निदिध्यासन का श्रर्थ ध्यान, उपासना या श्रात्मग्रत्यच की प्रक्रिया है।

चाद कह सकते हैं । यहां कर्मवाद का मतलब ब्राह्मणों के यज्ञ-विधान नहीं समस्ता चाहिए । वास्तव में याज्ञिक कर्मीं और उन फलभूत स्वर्ग आदि को उपनिषद् नीची दृष्टि से देखते हैं । इसी लिए कहा गया है कि स्पनिषद्ों का लक्ष्य अर्थात मोच व्यावहारिक जीवन और वौद्धिक जीवन दोनों को अतिक्रमण करता है । भारतीय दर्शनों का लक्ष्य व्यवहारशास्त्र और तर्कशास्त्र दोनों के परे है । इस का अर्थ यही है कि मोच-प्राप्ति के लिए नैतिक पवित्रता और सुक्म चितन अथवा मनन ही काफ़ी नहीं हैं, यद्यपि यह दोनों ही आवश्यक हैं । ब्रह्म को उपनिषद् तर्क-बुद्धि से परे और कर्मों से न बढ़ने-घटने वाला ( 'न कर्मणा बधैते नो कनीयान्') बतलाते हैं । ब्रह्म धर्म और अधर्म, ज्ञात और अज्ञात से भिन्न हैं । मोच का स्व-रूप भी ब्रह्मभाव ही है ।

बहा के वर्णन में उपनिषद् कभी-कभी बड़ी रहस्यपूर्ण भाषा का आश्रय जाते हैं। जैसा कि हम कह चुके हैं भारतीय रहस्यवाद का श्रोत उपनिषद् ही हैं। ईशोप-

निषद् कहता है, 'वह ब्रह्म चलता है, वह नहीं चलता, वह दूर है, वह 'पास भी है; वह सब के श्रंदर है, वह सब के बाहर है।' अपने श्राराध्य के बिषय में इस प्रकार की श्रनिश्चित भाषा का प्रयोग रहस्यवाद का वाह्य जाएगा है। ध्यान-मग्न साधक श्रपने प्रेमास्पद का, श्रनंत उपोतिमेंय श्रारम-सत्य का, सालात्कार करता है। मानव-स्वभाव से प्रेरित होकर वह उस सालात्कार की श्रनुमूर्ति को वाग्यी में प्रकट करना चाहता है। परंतु सीमित भाषा श्रसीम का वर्णन कैसे कर सकती है ? श्रनत प्रेम, श्रनत सौदर्य श्रौर श्रपार श्रानद को प्रकट करने से लिए मानव-माषा में शब्द नहीं हैं। प्रियतम को देखने श्रौर श्रारमतात् करने का जो श्रसीम उत्जास है, उस की रूपशिला के प्रत्यन्त का जो श्रारमित श्राश्चर्य है, वह सीमित श्रौर स्ववहारिक महितकों से निकली हुई भाषा से परे है। यही रहस्यवादियों

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> तुलना कीजिए 'नाविरतो दुश्चरितात्' श्रीर 'वृश्यते त्वग्रया बुद्धया' ।

की चिरकालिक कठिनाई है, यही कारण है कि हमें कबीर जैसे कवियों की बागी ग्रटपटी श्रौर श्रद्भुत प्रतीत होती है। इसी कारण उपनिषदों की साषा सीधी श्रौर सरल होते हुए भी कहीं-कहीं दुरुह हो जाती है।

'उस में स्पंदन नहीं है ( अनेजत् ) लेकिन वह मन से भी अधिक वेगमान् है । देवता उस तक नहीं पहुँच सके, पर वह देवताओं तक पहले से ही पहुँचा हुआ है । वह सब दौडते हुओं को अतिक्रमण कर जाता है, यद्यपि स्वयं एक ही जगह स्थिर रहता है। उस के भीतर रह कर ही वायु जल को धारण करता है।' यमाचार्य कहते हैं:—

श्रासीनो दूरं ब्रजित शयानो याति सर्वतः

कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातु महंति । (२ | २१)

''बैठा हुआ वह दूर चला जाता है, सोता हुआ वह सबंत्र पहुँच' जाता है। उस हर्ष और अहर्ष (शोक) सहित विरुद्ध धर्मवाले देवता को मेरे सिवाय कौन जान सकता है ?"

इस ब्रह्म को जानने मे मन श्रीर इंद्रियां श्रसमर्थ हैं । वृहदारयक में जिखा है:--

तस्माद् त्राह्मणः पाडित्यं निर्विद्यबाल्येन तिष्ठासेत् ।

(31419)

श्रर्थात् 'इस जिए ब्राह्मण् को चाहिए कि पांडित्य को छोड कर बातक पन का श्राश्रय जे।' बाजक के समान सरज बने बिना ब्रह्म-प्राप्ति नहीं हो। सकती। सुरहकोपनिषद का उपदेश है:—

> प्रणावो धनुः शरो हचात्मा ब्रह्म तरुलच्यमुच्यते। श्रप्रमत्तेन वेद्धन्य शरवत्तन्मयो भवेत्॥ (२ | २ । ४ )

"प्रणाव को धनुष सममाना चाहिए श्रौर श्रास्मा को वाण; ब्रह्म ही जन्मय है। प्रमाद-हीन होकर इस प्रकार बेघना चाहिए कि श्रास्मा ब्रह्म में, जन्म्य में तीर की वरह, तन्मय होकर मिल जाय।" हम पहले कह चुके हैं कि उपनिषद् अनेक लेखकों की कृतियां हैं उपनिषदों में भारतीय दर्शनों श्रोर उन में अनेक विचारधाराएं पाई जाती का मूल हैं। हम ने अब तक उपनिषदों के विचारों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है मानों उन में श्रांतरिक भेद नहीं हैं। लेकिन उपनिषदों के आधार पर अनेक आचार्यो और दार्शनिक संप्रदायों ने अपने मत की पुष्टि की है, यही इस बात का प्रमाण है कि उपनिषदों में विभिन्न विचार पाए जाते हैं।

न्याय और वैशेषिक दर्शनों का मूल उपनिपदों में प्रायः नहीं है, इसी लिए वेदांतियों को 'तार्किकों' से 'विशेष चिद्रः है । नैयायिकों ने उपनिषदों से सिर्फ्न एक बात जी है, वह यह कि आत्मा निद्रावस्था में पुरीसत् नाड़ी में शयन करता है । मोच और आत्माओं के बहुन्व तथा व्यापकता की धारणाएं भी उपनि-षदों की चीज़ मानी जा सकती है । परमाखुवाद और नैयायिकों का ईश्वर उपनिषदों में पाना किटन है ।

कठोपनिपद् में पुरुष को अन्यक्त से और अन्यक्त को महत्तत्व से परे
या स्वम बतलाया गया है । इस प्रकार
साख्य का मृल सांख्य के प्रकृति, बुद्धि और पुरुष का वर्णन
यहां मिल जाता है। किंतु सांख्य का मुख्य स्रोत रवेताश्वेतर उपनिषद्
है। इस उपनिषद् में कृषिल का नाम आता है। किंतु वेदांती लोग वहां
कृषिल का अर्थ वर्णनिशेष करके उसे हिरण्यगर्भ का विशेषण बतलाते
हैं। रवेताश्वेतर में एक प्रसिद्ध रक्तों क है।

श्रजामेकां लोहित-शुक्त-कृष्णाम् वह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः श्रजो होको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगा भजोऽन्यः । ( ४ १ ४ )

१ काठ, १। ३। १०, ११

व्हवेता० ५। २

प्रधीत, "एक बहुत सी सदश प्रजाशों को उत्पन्न करनेवाली लाल, सफ़ेद श्रीर काले वर्ण की श्रजा (बकरी या कभी उत्पन्न न होनेवाली प्रकृति) है। एक श्रज (बकरा या बद्ध जीव) उस के साथ रमण करता है, दूसरा श्रज (मुक्त पुरुष या बकरा) उस भोग की हुई को छोड़ देता है।" यहां सांख्यों के श्रनुसार तीन गुर्णो वाली प्रकृति का वर्णन है।

किंतु श्वेताश्वेतर का सांख्य, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं निरीश्वर सांख्य नहीं है। वहां प्रकृति ईश्वर की माया या शक्ति ही रहती है। प्रश्नोपनिषद् में पुरुष को सोलह कलाओं वाला कहा गया है जिन से छूट कर पुरुष मुक्त हो जाता है। इन कलाओं का वर्णर जिंग-शरीर से कुछ समता रखता है।

थोग का मूल योग की महिमा अनेक उपनिषदों में गाई गई है। कठ में लिखा है—

> यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु: परमां गतिम् । तां योगमिति मन्यन्ते स्थिराभिन्द्रिय-धारणाम् ।

> > (2 | 2 | 20--99)

श्रर्थात्, जिस श्रवस्था में पाँचों ज्ञानेंद्रयां श्रीर मन श्रपने विषयों -से उपरत हो जाते हैं श्रीर बुद्धि मो चेप्टा करना छोड़ देती है, उसे परम गित कहते हैं। इद्रियों की उस स्थिर धारणा का ही नाम योग है! स्वेताश्वेतर (२। ८—११) में योग-प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन है। योग के भौतिक पहलुश्रों पर कौपीतको श्रीर मैत्री उपनिषद् में प्रकाश हाला गया है।

वस्तुत: मीमांसा के यज्ञ-विधानों के महत्व का उद्गम ब्राह्मण्-मीमासा युग का साहित्य है। ब्राह्मण्-काल श्रीर सूत्र-काल, जो कि उपनिपदों के ठीक बांद श्राता है, का वर्णन हम कर चुके

<sup>190</sup>६14

हैं । ईशोपनिषद् में ज्ञान श्रौर कर्म दोनों के प्रति न्याय करने की कोशिश की गई है ।

स्वेतास्वेतर में ईश्वर की पदवी रुद्ध या शिव को मिल जाती जैवमत और चपनिषद् है।

> एको हि रुद्रों न द्वितीयाय तस्थुः, य इमान् कोकान् ईशत ईशनीभिः । ३ । २

स्रर्थात् 'एक स्रद्वितीय शिव जगत् का स्रामी शक्ति से शासन करते हैं।'

ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूहम् मुस्यते सर्वपाशैः । ४ । १६ श्रर्थात् शिव जी सब भूतों में ज्यास हैं, उन्हें जान कर सब बंधनों से छूद जाता है ।

तीन उपनिषद् मर्थात् कठ, मुंडक और रवेतास्वेतर भगवद्गीता का मात्रीता का मात्र प्राथार हैं। कठ के कुछ रक्षोक तो गीता में ज्यों के त्यों पाए जाते हैं, या योड़े परिवर्तित रूप में। 'न जायते ज़ियते वा विपश्चित्' 'हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतरचेन्मन्यते हतम्, डमी तौ नो विज्ञानीतो', 'श्रारचर्योऽस्य कता कुशकोऽस्य भोता' इत्यादि रक्षोक उदाहरण में उद्भृत किए जा सकते हैं। निष्काम कर्म अथवा वर्मयोग का मूल ईशोपनिषत् में मिलता है। 'कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक जीने को इच्छा करे' (कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिज्ञोविषेच्छतं समाः)। विश्वक्प-वर्णन मुंडक में वर्तमान है। कठ में प्रसिद्ध श्रश्वत्य का वर्णन है जिस की जड़ कपर और शाखाएं नोचे हैं। स्वेतास्वेतर की माँति गीता में मो सांस्य की प्रशंसा की गई है।

वेदांत-सूत्रों पर भाष्य करनेवाले श्रोरामानुजाचार्यं, श्रीशंकराचार्यं के
सुख्य प्रतिपची हैं। यह मानना हो पड़ेगा कि
शीरामानुज-दर्शन
रामानुज की अपेचा शांकर वेदांत की पुष्टि
उपनिपदों में श्रीविक स्पष्ट रूप में होती है। रामानुज के सत में जीव

इस्तंत्य हैं और उन का परिमाण श्रण है। प्रकृति की भी अपनी (स्वतंत्र) सत्ता है। ईश्वर सगुण है, जीव और प्रकृति उस के विशेषण (विभूतियां) हैं। कोई पदार्थ निर्मुण नहीं हो सकता। उपनिषदों की शिचा स्पष्ट रूप में जगत् की प्रकृता का प्रतिपादन करती है—'नेह नानास्ति किंचन', कहीं नानास्त्र नहीं है। पिर भी रामानुज के मत की पोषक श्रुतियों का श्रभाव नहीं है। नीचे हम कुछ उद्धरण देते हैं।

द्वा सुपर्या समुजा ससाया समानं इत्तं परिषस्तजाते तयोरन्यः पिष्पतां स्वाहत्ति अनरनज्ञन्यो अभिचाकशीति ।

(सं०३।१।१)

अर्थ — दो पची एक ही बृच पर बैठे हैं, उन में से एक फर्लों का स्वाद जेता है, दूसरा केवज देखता रहता है। यहां ईश्वर और जीव का भेद-कथन है। यह श्रुति मध्वाचार्य के द्वेत की भी पोषक है।

भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्वे प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मसेतत् ।

(श्वे० १।१२)

ग्नर्थात्— मोक्ता ( जीव ), भोग्य ( प्रकृति ) ग्रीर प्रेरक ( ईश्वर ) भेद से ब्रह्म तीन प्रकार का कहा गया है।

यदा पश्यः पश्यते स्वमवर्शम् कर्तारभीशं पुरुपं ब्रह्मयोनिस् तदा विद्वान् पुरुयपापे विभूय निरक्षनः परम साम्यसुपैति ।

(前031913)

शर्थात्—'विश्व के कर्ता रुत्स-वर्ण ब्रह्म का दर्शन करके विद्वान् पाप-पुरुष से छूट कर निर्विकार ब्रह्म के परम दश्य की प्राप्त होता है।' सुक्त पुरुष ब्रह्म से भिन्न रहता है, सिर्फ ब्रह्म के समान हो जाता है, यह सिद्धांत रामानुज का है। यह मंत्र शंकराचार्य के विरुद्ध पड़ता है, क्योंकि उन के श्रनुसार सुक्त पुरुष ब्रह्म में जय या ब्रह्म ही हो जाता है।

वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाधतयः शुद्धसत्वाः ते ब्रह्मजोकेषु परांतकाले परामृताः परिभुच्यन्ति सर्वे ।

(सं०३।२।६)

श्रयांत्—'वेदांत के ज्ञाता श्राह्य-हृदय यती मरने के बाद ब्रह्मकोक को प्राप्त होकर प्रजय-काल में मुक्त हो जाते हैं।' यहां क्रममुक्ति का वर्णन है जो शांकर श्रद्धेत के विरुद्ध है। शंकर के श्रमुसार ज्ञानी मर कर तुरंत सुक्त हो जाता है।

रामानुज-दर्शन भी श्रद्धैतवादी होने का दावा करता है। रामानुज का दर्शन 'विशिष्टाद्वैत' कहलाता है। उस के विषय में हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे।

श्रापने प्क श्रंश में शांकर वेदांत उपनिषदों का प्रतिपाध विषय ही

शांकर वेदात

माजूम पहता है। परंतु शंकर का मायादाद
उपनिषदों में स्पष्ट प्रतिपादित नहीं है। 'जिस
को जानने से बिना सुना हुश्रा सुना हो जाता है, बिना जाना हुश्रा जान
जिया जाता है', जैसे कर्णनाभि सृजन करती और प्रहण कर जेती है',
'पुरुष हो यह सब हुछ है' (पुरुष एवेदं सर्वम् ), 'ब्रह्म को जाननेवाला
ब्रह्म दी हो जाता है' (ब्रह्मवेद ब्रह्म व मवति ), इत्यादि पचासों श्रुतियां
शंकर के पच में उद्भुत की जा सकती हैं। इसी श्रध्याय में पाठकों को
बहुत से उद्धरण विश्व की प्कता के पोषक मिल चुके हैं।

परंतु इस का यह अर्थ नहीं है कि उन अतियों के अर्थ में नो हैत का का साफ प्रतिपादन करती हैं, खींचातानी की जाय। वास्तव में उपनिषदों की शिचा में बहुत क्यावा एकता की आशा करना कि ताई में डात देता है। दर्जनों विचारकों के मत में सौ प्रतिशत समता और सामंजस्य पाया जाना कि है। 'उपनिषदों में एक ही सिद्धांत का प्रतिपादन है' इस हरधर्मी ने विभिन्न टीकाकारों को मंत्रों के सीधे-सादे अर्थों का अनर्थ करने को जाचार कर दिया। यह अर्थों की खींचातानी भारतीय दार्शनिकों का एक जातीय पाप रहा है। इम चाहते हैं कि हमारे पाठक इस संकीर्याता और पचपात को सदा के लिए हदय से निकाल डालों। इस प्रकार वे विभिन्न आचारों के सिद्धांतों का उचित सम्मान कर सकेंगे।

## चौथा अध्याय

## विच्छेद श्रीर समन्वय—भगवदुगीता

हम देख चुके हैं कि उपनिषदों में अनेक प्रकार के विचार पाए जाते खपनिषदों के बाद की हैं। उपनिषत्-काल के बाद विचारों की विभिन्नता श्रीर भी बद गई। उपनिषद्-युग के बाद की दो शताब्दिया शताब्दियों पर दिष्टपात करने से प्रतीत होता है कि मानी तरह-तरह के 'वादों' श्रीर 'सिद्धांतों' की बाद-सी श्रा गई हो । इस काल का श्रध्ययन करने के लिए सामग्री यथेष्ट है, पर अभी तक उस का ठीक ठीक उपयोग नहीं किया गया है। श्वेताश्वेतर और मैत्री जैसे उपनिषदों में अनेक मतों का उज्लेख है जैसे कापालिक-दर्शन, बृहस्पति-दर्शन, कालवाद, स्त्रभाव-चाद, नियतियाद, यरच्छावाद श्रादि । पांचरात्र संप्रदाय की 'श्रहिर्नुधन्य सहिता' में बत्तीस तत्रों का ज़िक है-जैसे ब्रह्मतंत्र, प्ररूप-तंत्र, शक्ति-तंत्र, नियति-तंत्र, काल-तंत्र, गुर्ख-तंत्र, श्रक्तर-तंत्र, प्राया-तंत्र, कर्तृ-तंत्र, ज्ञान-तंत्र, किया तंत्र, मूत-तंत्र इत्यादि। जैन-प्रथों में वर्णन है कि महावीर जी ३६३ दार्शनिक सिर्द्धातों से परिचित थे। बौद्धों के 'ब्रह्मजालसत्त' में ६२ बौद्देतर मतों का उल्लेख है जो गोतम-बुद्ध के समय में प्रचित्रत थे। <sup>१</sup> महाभारत से भी इस काल की दार्शनिक अवस्था पर काफी प्रकाश मिल सकता है। ऐसा मालूम होता है कि भारतीय इतिहास का यह समय ख़ास तौर से दार्शनिक प्रयोगों (फ़िलसॉफ़िकल एक्स्पेरीमेंट्स् ) का युग था। आस्तिक और नास्तिक दोनों विचार-चेत्रों में सनसनी फैली हुई थी। पहले हम श्रास्तिक विचार-घाराश्रों का उल्लेख करेंगे।

पंहिस्टरी आफ् इंडियन फिलासफी', (वेल्वेल्कर और रानाडे-कृत ), भाग २, प्र ४४म-५०

महाभारत में सप्रपंच श्रीर निष्प्रपंच, सगुण श्रीर निर्मुण दोनों ही प्रकार के ब्रह्म-विपयक वर्णन पाए लाते हैं। तथापि सगुण-ब्रह्म-संबधी विचारों की प्रधानता है। एके-श्वरवाद की धारणा परिपक्व हो चुकी थी। वैदिक काल के हंद्र, वरुण श्रादि देवताश्रों का स्थान ब्राह्मण-काल में प्रवापित ने ले लिया था। प्रजा पित बाद को ब्रह्मा कहलाने लगे। इस के बाद श्वेताश्वेतर के समय में रुद्र या शिव की प्रधानता होने लगी। इसी युग में विष्णु की महिमा भी बढ़ी। महाभारत में विष्णु सर्वप्रधान देवता बन जाते हैं। यही समय भागवत धर्म के श्वश्युद्य का भी था जिस ने वासुदेव-कृष्ण का महत्व बढ़ा दिया। महाभारत से पता चलता है कि कृष्ण की ईश्वरता को बिना विरोध के बहीं मान लिया गया। युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल-द्वारा कृष्ण के अप-मानित किए जाने की कथा काफ़ी प्रसिद्ध है।

इसी समय दर्शन-शास्त्रों के श्रंकुर भी भारत की मस्तिष्क-भूमि में निकत्तने त्रों थे। यह समसना भूल होगी कि भगवद्गीता के समय तक कोई दर्शन श्रपने श्राष्ट्रितक श्रीट रूप में वर्तमान था। इस समय के वायु-मंडल में सांख्य के विचारों की प्रधानता थी। महाभारत में सुष्टि का वर्णन बहुत कुछ सांख्य-सिद्धांतों के श्रनुकृत है। श्वेताश्वेतर श्रीर गीता भी 'सांख्य' शब्द का प्रयोग करते हैं।

क्यावहारिक चेन्न में भी अनेक प्रकार के सिद्धांत विकसित हो रहे थे।
उपनिषदों के निर्मुण ब्रह्म और कोरे ज्ञान से
अब कर लोग फिर ब्राह्मण-काल की ओर
लौटने लगे थे। कर्मवाद या क्रियावाद का महस्व बढ़ने लगा था, पर साथ
ही उस का स्वरूप भी बदलने लगा था। यज्ञादि कर्म स्वर्ग का साधन न
रह कर चित्त-शुद्धि का साधन बनने लगे थे। महाभारत के एक अध्याय
का शीर्षक है 'यज्ञ-निंदा' उस में याज्ञिक हिंसा की कही आलोचना की

१ हिरियन्ना, पृ० ९२

गई है। जैसे ही एक ब्राह्मण ने पशु का वच किया, उस का यह करने का सारा फल नष्ट हो गया और पशु ने लो कि वास्तव में धर्मराल थे, अपना स्वरूप धारण करके अहिंसा हा उपदेश किया। अहिंसा ही संपूर्ण धर्म है ( आहिंसा सकलो धर्मः )। ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इस के पचपाती उपनिपदों के शिचक भी मौजूद थे। ज्ञान और कर्म के अतिरिक्त लोगों की मिक्त-मार्ग में रुचि बढ़ रही थो। महाभारत के नारायणीय उपाख्यान में इस मिक्त-पितपादक साहित्य का प्रथम वार दर्शन करते हैं। उस के पश्चात् भक्ति को गिचा सब से पहले भगवद्गीता में मिलती है। शांडिक्य और नारद के भक्ति-सुन्न बाद को चीज़ें हैं। यौगिक कियाओं का महत्व भी वढ़ रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समय के विभिन्न विचारक जीवन का लच्य प्राप्त करने के लिए कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग और योगमार्ग का उपदेश कर रहे थे।

श्राहितक विचारों के सिद्धांतों में इस प्रकार विभिन्नता और मतसेद देख कर लोगों में नाहितकता और श्रविश्वास की भावनाएं भी जन्म लेने लगीं। यदि सत्य एक है तो उस को पालेने का दंम करनेवालों में इतना वैपन्य, इतनी श्रराजकता क्यों ? श्रुति के श्रनुयायियों में श्रापस में फूट क्यों ? विश्वतत्व का स्वरूप क्या है श्रीर हमारा धर्म क्या है ? इस विपय में संसार के विचारकों का एक निश्चय कभी नहीं हो सकता। बृहह्पित नामक विद्वान ने श्रपने नाहितक विचारों का प्रचार करने के लिए एक ग्रंथ सूत्रों में लिखा जो कि श्रव कहीं उपलब्ध नहीं है। बृहह्पित के शिष्य चार्वाक ने वेदों श्रोर वैदिक-स्मार्त धर्म के समर्थकों का कड़ी साथा में तर्कपूर्ण खंडन किया।

चार्वाक के सत में प्रत्यच ही एकमात्र विश्वसनीय प्रमाण है। श्रात्मा श्रीर परमारमा के विषय में सब प्रकार के श्रतुमान रोचक कहानियों से बढ़

पाणिनि ने 'प्रक्ति' जब्द की सिद्धि के लिए एक अलग सूत्र की रचनाकी है, अर्थात् ४। ३। ९५वा सूत्र ।

कर नहीं हैं। धर्म और अधर्म का मेद करानामात्र है। आत्मा की श्रमरता श्रीर परलोक में विश्वास केवल अम है। पाँच तत्वों श्रर्थात् पृथ्वी, जल, तेज, चायु श्रीर श्राकाश के तरह-तरह मेल होने से संसार के सारे पदार्थ बन जाते हैं। जैसे छुड़ चीज़ों को विशेष प्रकार से मिलाने से शराब बन जाती है श्रीर उस में मादकता का गुण पैश हो जाता है, वैसे हो पंच मृतों के मेल से शरीर में चैतन्य की स्फूर्ति होने लगती है। यदि मरने के बाद कोई जीव नाम की चीज़ बाक़ी रह जातो है, तो उसे श्राने संबंधियों का दरन सुन कर जीट श्राना चाहिए। यदि यज्ञ में बिलदान करने से पश्च स्वर्ग को जाता है, तो यजमान श्रपने पिता का ही बिलदान क्यों नहों कर डालता श्रिशार मरे हुए पितरों को पिड पहुँच सकता है तो परदेश की यात्रा करने वालों के साथ पायेय बाँधना व्यर्थ है।

वेदों के रचियता तीन हैं, भांड, धूर्त और निशाबर (चोर या राजस)। जब तक जोवे, सुख से जीवे; कर्ज़ करके भी घी (शराब ?) पीना चाहिए।

चार्वाक-दर्शन श्रीर लोकायत-दर्शन एक ही बात है। यह घोर जह-चादी दर्शन है। श्रारमा नाम को वस्तु है हो नहीं। सोचना, विचारना, महसूस करना यह सब जब्-तस्व के गुण हैं।

वृहस्पित और चार्नाक के अतिरिक्त और भी जड़वादी तथा नास्तिक प्राण कर्यप के मत में पाप-पुष्य का मेद किएत है। सूठ, कपट, चोरी, क्यिम वार किसी में दोष नहीं है। यदि कोई तलवार हाथ में लेकर संसार के सारे प्राणियों को काट डाले तो भी उसे कोई पाप नहीं होगा। इसी

१देखिए 'सर्वदर्शन-स्यह', प्रथमाध्याय ।

देन विचारकों के मत के लिए देखिए 'वेल्वेल्कर और रानाडे', पुरु ४५१ -- ५ =

प्रकार शम, दम, तप, दान, परोपकार श्रादि में कोई गुण नही है। पाप श्रीर पुरुष दोनों की धारणा श्रम है।

शायद यह दार्शनिक बाजों के कपड़े पहनता था; उस के अनुयायी
भी थे। उस का सिद्धांत था कि अच्छे बुरे कर्मों का कोई फज नहीं होता। मरने पर मनुष्य का
शारीर चार तत्वों ( पृथ्वी, जल, वायु, तेज ) मे मिल जाता है। फिर
भोगने वाजा कौन शेष रहता है ! जीव की अमरता मूर्लों का सिद्धांत है।
इस दार्शनिक का मत 'शाश्वतवाद' कहजाता है। पृथ्वी, जल, वायु,
तेज, सुख, दुःख और आत्मा इन सात का लाया
कोई नहीं है। यह सब शाश्वत (निस्य) पदार्थ
हैं। इस जिए न कोई हंता (मारने वाजा) है न कोई मारा जाने वाजा।
जीवहत्या में कोई होष नहीं है।

यह वहा ताकिक और संदेहवादी था। 'यदि तुम मुक्त से पूछी कि

परजाक है, तो अगर मैं सचमुच सोचता कि

'है', मैं 'हां' कह कर उत्तर देता। लेकिन मैं ऐसा

नहीं कहता। मैं 'नहीं' भी नहीं कहता। क्योंकि इस प्रकार का विश्वास

मुक्ते नहीं है। न मैं इनकार करता हूं। 'यह ऐसा है' इस प्रकार का वाक्य
आप मुक्त से नहीं सुनेंगे।'

प्राशियों की श्रवनित का कोई कारण नहीं है, विना हेतु के जीवों का श्रव-पतन होता है। प्राशियों की उन्नित का भी कोई कारण नहीं है, विना हेतु के जीव-वर्ग उन्न-ति करते हैं। चौरासी काख योनियों के बाद जीवों का हु: ख स्वयं दूर हो जायगा। नियति, स्वभाव या यहच्छा से सब कुछ होता है। मानव-प्रयत्न श्रीर मानव-प्रयत्न श्रीर मानव-प्रदार्थ विरुक्तक व्यर्थ हैं। यज्ञ, दान, तप यह सब निरुक्त हैं।

उपर्युक्त दार्शनिकों के अनुयायी उस समय अनेक शिच्क थे। वे

कर्तन्याकर्तन्य के सेद को मिटाना चाहते थे और इन प्रकार सामाजिक जीवन की जह हो काट देने को तैयार थे। डाक्टर बेल्वेक्कर ने इन विचार-कों की तुलना ग्रीस (यूनान) के सोफ़िस्ट कोगों से की है। उन की अपीज जनता के लिए थी। दर्शनशास्त्र को जनता की वस्तु बनाने में उन का काफ़ी हाथ रहा। आस्तिक दार्शनिकों को अपने विचार सुवोध और ज्यावहारिक बनाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। हिंदू-धर्म श्रीर हिंदू विचारों के लिए यह संकट का समय था। उस समय भगवद्गीता के लेखक ने विभिन्न श्रास्तिक विचारधाराश्रों का समन्वय और नास्तिक विचारों की तीव्र मापा में निंदा करके वैदिक धर्म के विरोधियों के विरुद्ध उस के पन्त्यातियों के समित्रित युद्ध की घोषणा कर दी।

वर्त्तमान गीता महाभारत के भीष्म-पर्व का एक भाग है। युद्ध शार्रभ होने से कुछ पहले दोनों धोर की सेनाओं को महाभारत श्रीर गीता देख कर अर्जुन के हृदय में मोह उत्पन्न हुआ--मैं अपने गुरुजनों को कैसे मारूँ ? उसी समय भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किया। हम ऊपर कह चुके हैं कि महाभारत की कम से कम तीन आवृत्तियां हुई हैं। सब से पहली आवृति का नाम, जिस में शायद इर पाडवों के युद्ध का वर्णन मात्र था, 'जय' था। महाभारत के चादि-पर्व में किला है कि महाभारत में मन०० रत्नोक ऐसे हैं जिन का अर्थ ज्यास श्रीर शुरु को होड़ कर कोई नहीं जानता। इस से कुछ विद्वानों ने श्रनु-मान किया है कि मूल महामारत में इतने ही श्लोक थे। दूसरी आवृत्ति 'भारत' कहलाई जिस में २४.००० रक्तोक थे। श्री वेक्वेल्कर इस संस्करण को प्रारबौद्धिक (बुद्ध से पहले का ) मानते हैं। योख्य के विद्वान् उसे बुद से बाद की रचना समसते हैं। इस के बाद महाभारत के तीसरे श्रीर चौथे संस्करण ही नही हुए, बक्कि समय-समय पर प्रचित्र रलोकों की संख्या बढ़ती ही गई। इस समय हरिवंशपुराण सहित महाभारत से बराभग एक जाल सात हज़ार रखोक हैं। श्रंतिम ब्रावृत्ति ईसा के बाद्

को शताब्दियों में हुई, ऐसा माना जाता है। कुछ विद्वानों का श्रतुमान है कि भगवद्गीता मूल महाभारत से भी प्राचीन है जो कि जनता का प्रिय प्रंथ होने के कारण बाद को महाभारत में जोड़ दी गई। यदि ऐसा न हो तो भी भगवद्गीता को जय-ग्रंथ से श्रवांचीन नहीं माना जा सकता। गीता का एक श्लोक—'पत्रं पुष्णं फलं तोयम्' श्रादि ( ६। २६)— बोधायन गृह्यस्त्रों में पाया जाता है, जिन का समय ४०० ई० पू० के जगभग है। इस प्रकार डाक्टर बेल्वेल्कर और प्रो० मुरेंद्रनाथ दास-गुप्त का यह मत कि गीता बौद्ध धर्म से पहले बनी, श्रसंगत नहीं मालूम होता।

महाभारत में स्थल-स्थल पर मगवदगीता-विषयक संकेत मिलते हैं. जिस से वह महाभारत का छावियोज्य छंग मालूम होती है: अन्य कई गीताएं भी पाई जाती हैं जो स्पष्ट ही कृष्णगीता का अनुकरण हैं श्रीर बाद को मिला दो गई हैं। गोता जैसे सल्यवान अंथ के श्रति-रिक महाबारत सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा दाशैनिक विचारों से भरी पढ़ी है। वर्तमान महाभारत में युद्ध की मूल कथा के श्रतिरिक्त सैकडों आक्यान और उपाल्यान हैं। संस्कृत के कान्यों और नाटकों की श्रधिकांश कथाएं महानारत से जी गई हैं। शिशुपाववध, मैक्ष, रघुवश, किरातार्जुनीय, खिसज्ञान-शाकुंतल, वेणीसंहार आदि के रचिवता अपनी कृतियों के लिए महाभारनकार के ऋणी हैं। शिचक श्रीर उपदेशक युक्तियों का काम कोश-कोश कथाओं श्रीर कहानियों से जेते हैं। बहुत सी कहानियों के पात्र पशु-पत्ती जगत से लिए गए हैं। यात्रात्रों के भौगोत्तिक वर्णन भी महाभारत की एक विशेषता हैं । वर्ज-राम ने अपनी श्रद्धि के लिए तीर्थयात्रा की थी और पांडवों ने दिग्विजय के जिए पृथ्वी का पर्यटन किया था। विराट् पर्व में भो-पाजन की शिषा पाई जाती है। अनुशासन पर्व में भीष्म ने धर्मशास्त्र की और दार्शनिक शिहा दी है। महाभारत में सांख्य, योग, वेदांत ऋदि सब के विचार पाए नाते हैं। शांतिपर्व को तो दार्शनिक विचारों का विश्वकोष ही समसना चाहिए। इस पर्व में राज-धर्म श्रापद्-वर्म श्रौर मोच-धर्म का भी वर्णन है। श्रासुरि, किवल, जनक, गोतम, मैत्री श्रादि के नाम महाभारत में मिलते हैं। वशाविलयां, तोशों का माहारम्य, छादि महाभारत की दूसरी विशेषताएं हैं। महाभारत के लबे युद्ध-वर्णनों को पढ़ कर श्रनुमान होता है कि महाभारतकार शस्त्रों श्रीर श्रद्धों की विद्या का पारगन पंडित था। महाभारत का इतना परिचय देने के बाद हम श्रपने प्रकृत विषय भगवद्-गीता पर श्राते हैं।

हम कह खके हैं कि भारतीय दर्शनों का दिन्दकी ए क्यावहारिक है। भगवद्गीता को पढने पर भारतीय मस्तिष्क की गीता का महत्व यह विशेषता और भी स्पष्ट हो जाती है। जिस ने भगवद्गीता को एक बार भी पढ़ा है, वह भारतीयों पर व्यवहार-शास्त्र में श्रीभरुचि न रखने का अभियोग कभी नहीं लगा सकता। जैसी व्या-वहारिक समस्या अर्जुन के सामने उपस्थित हुई थी वैसी कर्तन्याकर्तन्य की कठिनाइयां बहुत से देशों में धर्मप्राण मनुष्यों के हृद्य में डठी होंगी; स्रोकिन उन कठिनाइयों की जैसी सजीव श्रामन्यक्ति भगवद्गीता में हुई है और इन के समाधान का जैसा गंभीर प्रयश्न यहां किया गया है, वैसा विरव-साहित्य के किसी दूसरे ग्रंथ में मिलना दुर्लभ है। यही कारण गीता के बोकप्रिय होने का है। श्राज भगवद्गीता का संसार की सब सम्य भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। हज़ारों नरनारी उस का पाठ करते हैं श्रीर जीवन के श्राशा-निराशा भरे चुलों में सुख श्रीर शांति जाभ करते हैं। भगवद्गीता के प्रसिद्ध होने का एक दुवरा कारण्डस की समन्वय और सहिष्णुता की शिका है। सगवदगीता श्रनेक प्रकार की विचारधाराश्रों के प्रति श्राद्र-भाव प्रकट करती है, श्रीर उन में सरवता के श्रश को स्वीकार करती है। कम से कम न्यवहार-चेत्र में भगवद्गीता में संवार के विद्वानों के प्रायः सभी उल्लेखनीय विचारों का समावेश हो गया है। इस का ऋर्थ यह नहीं है कि सगवद्गीता के तात्विक विवार ( मेटाफ़िज़िकव न्यूज़ ) नगएय या कम सहस्व के हैं।

गीता के विश्व-तत्व संबंधी विचारों पर उपनिषदों की स्पष्ट छाप है ।
गीता का तत्वदर्शन या सांख्य के विचारों का भी बाहुल्य है। गीता
श्रीटोलोजी श्रीर उपनिषदों में मुख्य भेद यही है कि जबः
कि उपनिषदों में ब्रह्म के निर्गुण रूप को प्रधानता दी गई हैं, गीता में
सगुण ब्रह्म को श्रेष्ठ ठहराया गया है। ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप को भी गीता
मानती है। 'सारी विभक्त वस्तुश्रों में जो श्रमिष्यक्त होकर वर्तमान है,
जिसे न सन् कहा जा सकता है न श्रसत्, जो स्व्यम श्रीर हुर्जेय है, जो
डयोतियों की भी ज्योति श्रीर श्रंधकार से परे है, जो ज्ञाता, ज्ञान श्रीर
श्रेष है' उस ब्रह्म का वर्णन श्रीर गुण्यान करने से गीता नहीं सकुचाती।
परंतु उस का श्रनुराग सगुण ब्रह्म में ही श्रधिक है, जिस से, ब्रह्मसूत्र के
शब्दों मे, सारे जगत् की उत्पति श्रीर स्थित होती है श्रीर जिस में प्रतयकाल में समस्त संसार जय हो जाता है।

ब्रह्मांड के अशेष पदार्थ उसी से निःस्त होते हैं। सगुण ब्रह्म था। भगवान् की दो प्रकृतियां हैं—एक परा और दूसरी अपरा। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, मन, बुद्धि और ब्रह्मकार यह आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति जीव-रूप अथवा चैतन्य-स्वरूप है जो जगत् का धारण करती है। अपरा प्रकृति वास्तव में सांख्य की मूल प्रकृति और श्वेताश्वेतर की माया है। इसे अव्यक्त भी कहते हैं। ब्रह्मा के दिन के प्रारंभा में सारे व्यक्त पदार्थ प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के आने पर उसी-अव्यक्त-संज्ञक में जय हो जाते हैं।

गीता में प्रकृति को महद्ब्रहा मी कहा गया है जो संपूर्ण विश्व की योनि या कारण है। मगवान् स्वयं इस में बीजारोपण करते हैं। यह अध्यक्त, महद्ब्रहा या प्रकृति तीन गुर्णो वाली है। सत्, रज, तम नामक प्रकृति के गुण भौतिक, मानसिक और ज्यावहारिक चेत्रों में सर्वंत्र ब्यास

१गीता, म । १८

हैं। सार्तिक, राजस श्रीर तामस भेद से मोजन तीन प्रकार का होता है, श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, यज्ञ, दान, तप श्रादि कर्म तीन प्रकार के होते हैं। प्रकृति के गुण ही हमारे कर्मी के लिए उत्तरदायी हैं; प्रकृति ही वास्तविक कन्नी है। श्रहकार के वश होकर हम श्रपने को कर्ता मानते हैं।

इस अध्यक्त से भी परे एक पदार्थ है जो स्वयं अध्यक्त श्रीर सनातन है, जो सब भूत वर्गों का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता—इसे अत्तर कहते हैं। 'सब भूतों को चर कहते हैं श्रीर कूटस्य को श्रवर।' उत्तम पुरुष इन दोनों से भिन्न है जिसे परमात्मा छहा गया है, जो श्रव्यय हैरवर तीनों लोकों को ब्यास करके उन का भरख-पोषख करता है।

मगवान् ही संसार की सब वस्तुओं का एकमात्र अवलंबन हैं। उन में सब कुछ पिरोया हुआ है (मिय सर्वमिदं प्रोतम्) उन्हों से सब कुछ प्रवित्त होता है (मत्तः सर्व प्रवर्तते )। दसर्वे अध्याय में तथा सातवें और नवें अध्यायों के कुछ स्थलों में भगवान् की विभृतियों का वर्णन है। संसार के सत्, असत् सभी पदार्थ मगवान् ही हैं। 'पृथ्वी में मैं गंध हूं और स्पूर्व व चंद्रमा में प्रकाश। मैं सब भूतों का जीवन हूं, और तपस्वयों का तप।' (७। ६) 'मैं ही कत्तु हूं, में ही बज हूं, में स्वधा हूं, में श्रीविध्यां हूं; मंत्र, आव्य, अग्नि और हव्य पदार्थ में ही हूं। संसार की गति, भतां, प्रभु, साची निवासस्थान, सुहृद्, उरवित, प्रजय, आधार और अविवाशी बीज में ही हूं।' (६। १६, १८)

'मैं सब भूतों के मीतर स्थित हूं, मैं उन का श्रादि, श्रंत श्रीर मध्य हूं। श्रादिखों में में विष्णु हूं, ज्योतियों में सूर्य, मरुद्गर्कों में मरीचि, श्रीर नम्नों में चदमा। श्राप्त करनेवाला, विश्वतोमुख हू। मैं श्रव्य काल हूं, मैं सब को भारण करनेवाला, विश्वतोमुख हू। मैं सब का हरण करने वाली मृत्यु हूं, मै भविष्य के पदार्थों को उत्पत्ति हूं।

१५५। १६-१७

मैं स्त्रियों की कीतिं; श्री, वाग्यी, समृति, बुद्धि, धैर्य श्रीर सहन-शीसता हूं।' (१०।२०, २१, ६८, ३४)

रयारहवें अध्याय में विश्वरूप दिखलाकर भगवान् ने अर्जुन को अपनी विभूतियों का और संसार का अपने ऊपर अवलंबित होने का प्रस्यल अनुभव करा दिया। साथ ही उन्हों ने अर्जुन को यह उपदेश भी दिया कि उसे अपने को भगवान् के ऊपर छोड़ कर उन्हीं की उदेश्य-पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए। इस प्रकार गीता ने अपने तत्व-दर्शन में सांख्यों के प्रकृतिवाद, उपनिषदों के ब्रह्मचाद, और भागवतों के ईश्वरवाद तीनों का समन्वय कर दिया।

गीता का सुख्य प्रयोजन जीवन की ब्यावहारिक समस्याओं पर प्रकाश डालना है। तत्व-दर्शन या तत्व-विचार गीता-गीता की ज्यावहारिक शिक्रा कार के लिए व्यावहारिक सिद्धांतीं तक पहुँचने का उपकरगा-मात्र है । गीता की ब्यावहारिक शिचा पर श्रनेक सहत्वपर्ध प्रथ कि खे गए हैं जिन में को कमान्य तिकक के 'गीतारहस्य' का एक विशेष स्थान है। श्री शंकराचार्य ने अपने गीता-भाष्य में यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि गीता का ताल्पर्य ज्ञान में है. न कि कर्म में । कर्म से मोच की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। निष्काम कर्म की शिचा नीची श्रेणी के श्रधिकारियों के लिए है, जिनकी बुद्धि अभी वेदांत-सिद्धांत सममने के लिए परिपक्व नहीं हुई है, उन के लिए कर्मयोग का उपदेश है। श्री तिलक ने शंकराचार्य की इस व्याख्या का खंडन करके यह सिद्ध किया है कि गीवा कर्म-संन्यास या कर्म-त्याग का उपदेश न देकर कर्म-योग की शिक्ता देती है। जैसा कि उपर कहा जा चुका है. गीता के युग में मोज्ञाभिज्ञापियों के जिए ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग, कसैमार्ग श्रीर योग-मार्ग इन सब की शिचा दी जा रही थी। अपने तरवद्गर्शन की मॉति ब्यावहारिक विचारों में भी गीता ने समन्वय करने की चेष्टा की है, हम यही दिखाने का प्रयस्त करेंगे।

जीवन के न्यापारों के विषय में गीता की कुछ मौजिक धारणाएं हैं जिन को केंद्र मान कर उस में विभिन्न मार्गों की सचाइयों को एक जित करने की कोशिश की गई है। यह मौजिक धारणाएं हमारी समक्क में तीन हैं; इन्हें समक्के विना गीता की शिक्षा ठीक रूप में हृद्यंगम नहीं हो। सकती।

- (१) गीता का कड़ा आदेश है कि मनुष्य को आध्यात्मिक उत्ति के जिए मन और इंडियों का निग्रह करना आवश्यक है। 'विषयों का ध्यान करते-करते मनुष्य की उन में आसक्ति हो जाती है, इस आसक्ति से काम या वासना उत्पन्न होती है जिस के पूरे न हो सकने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति का नाश: स्मृति नष्ट होने से बुद्धि अप हो जाती है और मनुष्य का-पतन होता है। 19 अन्यत्र गीता में काम. क्रोध और खोभ को नरक का द्वार कहा गया है। इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक साधक को, चाहे वह कर्मयोगी हो षा भक्त या ज्ञानी, सन और इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, यह गीता का दृढ़ आदेश है। इंद्रियों के दुमन की कोशिश करते रहना, यह गीतोक्त साथक की साधनादस्था से भी पहले की दशा है। देवी संपत के नाम से जिन गुणों का परिगणन किया गया है वे गुण सुसुछ लोगों में स्वभावत. ही पाए जाने चाहिए। उन की प्रकृति सतोगुणी होनी चाहिए। निर्भयता. श्रुद्धता. स्वाध्याय-श्रेम, श्रमानित्व, दंभ का श्रभाव, ऋजुता, दानिप्रयता या उदारता श्रादि गुण मोचार्थियों में जन्मजात अथवा पूर्व कमीं के फलभत होते हैं।
- (२) गीता का विश्वास है कि साधना-पथ की कुछ मंज़िलें तय कर जेने पर साधन मे समत्व-बुद्धि अथवा साम्य-भावना का प्रादुर्भाव हो जाना चाहिए। स्थितप्रज्ञ वह है तो सर्वत्र समदृष्टि हो, तो सुख-दुख को एक-सा समसे। पंडित वह है जो झाहाण, शुद्ध, कुत्ते आदि में एक-सी दृष्टि.

१ शहर—६३

-रबखे। 'यहीं उन्हों ने सृष्टि को जीत जिया है, जिन का मन साम्य में स्थित है; क्योंकि, ब्रह्म निदींप श्रीर सम है, इस जिए उन्हें ब्रह्म में स्थित हुश्मा समक्ता चाहिए। समस्व का ही नाम योग है (समस्वं योग उन्थते)। भक्त को भी समद्शी होना चाहिए। 'जो शब्धु श्रीर मित्र, मान श्रीर श्रवमान में सम है; जिसे शीतोच्या, सुख-दुख समान हैं; जो श्रासक्ति-होन हैं; जो निंदा श्रीर स्तुति में एक-सा रहता है; जो कुछ मिल जाय उसी में सतुष्ट, गृहहीन, स्थिरबुद्धि, भक्तिवाला ऐसा पुरुप सुमे प्यारा होता है।' साधक किसी भी दार्शनिक संप्रदाय का श्रव्यायो हो, उस के क्यावहारिक विचार कैसे ही हों, गीता की सम्मित में समता का इष्टिकोण बनाना उस का परम कर्तन्य है।

(३) गीता की तीसरी और सब से महत्वपूर्ण मीलिक धारणा यह हैं कि महत्व्य को संकर्तों का त्याग कर देना चाहिए, फलाकांचा को छोड़ देना चाहिए। जिस ने संकर्तों का त्याग नहीं किया है वह योगी नहीं हो सकता।

गीता में योग शब्द का प्रयोग पातंजन योग के घर्थ में नहीं हुआ है। बस्तुतः उस समय तक पतजिन का गीता श्रीर थोग योगशास्त्र बना ही नहीं था। लेकिन यौगिक

कियाश्रों से लोग श्रभिज्ञ थे। गोता में 'यांग' की परिमापा श्रनेक प्रकार से की गई है। 'समस्य का ही नाम योग है।' 'कमों में कुशलता को ही योग कहते हैं' (योग: कमेंसु कौशलम्)। गीता के योग शब्द का सामान्य श्रर्थ श्रपने की लगाना या लोडना है। इस प्रकार कमेंगोग का श्रर्थ हुशा श्रपने की सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति में लगाना ( देखिए 'हिरियन्ना' ए० ११६)। फलाकांना न रख कर कर्तव्य-युद्धि से कमें करने का नाम ही कमेंगोग है।

११२ । १८-१९

२न ह्यसन्यस्तसंकल्पो योगी भवति करचन ।

गीता की पातंजल योग से कोई द्वेष नहीं है। छुठे अध्याय में तो इस प्रकार के योगी को तपस्वियों से,कर्म-कांडियों से और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ कहा गया है। 'एकांत में मन और इंदियों की कियाओं को रोक कर, सिर, भीवा और शरीर को अचल स्थिर कर के, शांत होकर चित्त की शुद्धि के लिए योग करना चाहिए।' 'पाप-रहित होकर जो नित्य योगा-भ्यास करता हैं उसे ब्रह्म-संस्पर्श का आध्यंतिक सुख प्राप्त होता है।' परतु ऐसे योगी को भी कर्म करना छोड़ देना चाहिए यह गीता की सम्मति नहीं है। मुर्जुन को योगो बनना चाहिए। तस्माद्योगी मवार्जुन) परंतु इस का अर्थ युद्ध से उपरित नहीं है। गीता उस यागी की प्रशसा करती है जो सब प्रकार से रहता हुआ भी एकस्व भावना में मग्न रहता है।

ज्ञानमार्ग श्रीर ज्ञानियों की प्रशसा भी गीता ने मुक्तकट से की है।
गीता और ज्ञानमार्ग ज्ञान से बढ़ कर पवित्र करनेवाला कुछ भी

नहीं है (न हि ज्ञानन सदशं पवित्रमिह विद्यते),
ज्ञानानिन सपूर्ण कमीं को भस्मसन्त कर देती है (ज्ञानानिन सर्वकर्माणि
मस्मसाष्ट्रक्तेऽर्ज्जने)। ज्ञानी पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता-सूँघताखाता हुआ, श्वास खेता हुआ और सोता हुआ हमेशा यह सममता है
(या समभे ) कि मैं कुछ नहीं करता, प्रकृति के तीन गुण ही सब कुछ
कर रहे है। भक्तों में भगवान् को ज्ञानी भक्त सब से प्रिय है। 'सारी
इच्छाओं को छोड़ कर ममता और अहंकार-रहित जो पुरुष घूमता है,
वह शांति को प्राप्त होता है। यह ब्राह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त होकर मनुष्य
का मोह नष्ट हो जाता है' (५। द, २। ७१, ७२)। खेकिन ऐसे
निःस्पृह ज्ञानी को भी, गीता के मत में, कर्म स्थाग करने का अधिकार
नहीं है। मगवान् कृष्ण कहते हैं कि उन्हें ससार में कुछ करना शेष नहीं
है, कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी वे खोगों के सामने
उदाहरण रखने के खिए खोक-सम्रहार्थ कर्म करते हैं।

कर्म करना चाहिए, इस के पच में गीता ने अनेक युक्तियां दी हैं।

पहली बात तो यह है कि अशेष कमों को छोड़ना संभव नहीं है। (न हि किश्चरत्त्रण्मिप जातु तिष्ठरचकर्मछुत्,) चण भर के लिए भी कोई बिना कमें किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुर्णो-द्वारा विवश होकर हरेक को कमें करना पड़ते हैं (३।१)। कमें किए बिना जीवन की रणा या श्रारीर-निर्वाह भी नहीं हो सकता। दूसरे, यदि सब कमें करना छोड़ दें तो स्विट-चक्क का चलना चंद हो जाय। 'यज्ञ-सहित प्रजा को उथ्यत्र कर के प्रजापित ने कहा— इस से तुम देवताओं को संतुष्ट करो और देवता तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करे। कमें वेद से उत्पन्न हुए हैं, और वेद ब्रह्म से, इस लिए सर्वे-च्यापक ब्रह्म नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो ब्रह्मा के प्रवर्तित इस चक्क का श्रतुसरण नहीं करता, वह पातकी है। जो सिर्फ़ श्रपने लिए ही पकाते हैं, वे पाप को ही खाते है।'

जो यज्ञ से बचा हुआ भाग खाते हैं (यह तीसरा हेतु है) वे विद्वान, पापों से छूट जाते हैं। कृष्ण का निश्चित मत है कि—

यज्ञदान तपः हमं न स्याज्यं कार्यमेव तत् ।

थज्ञो दानं तरश्चैव पावनानि मनीषिणम् ॥ (१८। ४)

अर्थात् यज्ञ, दान, तप, आदि कर्म नहीं होहने चाहिए; यह कर्म विद्वानों को पिन्न करने वाले हैं। 'शरीर से, मन से, बुद्धि से, और सिर्फ इंहियों से भी योगी लोग, आसक्ति को त्याग कर, आस्म-शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। विचारहा असंभव है, इस लिए चित्त-शुद्धि करने वाले यज्ञादि कर्तव्य कर्मी को नहीं छोड़ना चाहिए।

शायद पाठक सोचने खगें कि 'यह तो ब्राह्मण-युग का पुनरुजीवन हुश्रा;' पर वास्तव में गीतोक्त कर्मवाद शौर ब्राह्मणों के कर्मकांड में सहत्व-पूर्ण भेद है। गीता को वेदों की लुभानेवाजी (पुष्पता) वाणी पसंद नहीं है। 'हे श्रर्जन वेद त्रेगुण्य-विषयक हैं, सूतीनों गुणों का श्रतिक्रमण कर।' व चौथे श्रध्याय में कुळू यज्ञों का वर्णन किया गया है; जिन के करने में दृष्य- पदार्थों की श्रावश्यकता नहीं पहती। यहां द्रस्ययज्ञ, तपीयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्यायययज्ञ, ज्ञानयज्ञादि का वर्णन है श्रीर श्रंत में वहा गया है कि द्रश्ययज्ञों से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। 'सारे वर्म ज्ञान में परिसमार हो जाते हैं, उस ज्ञान को तत्वद्शियों से विनन्न होकर सीख।' (४। ३३-३४) इस प्रकार गीता ने यज्ञों की बहिर्फ्र खता को दर करने का प्रयत्न किया है।

गीता भारतीय विचारकों के इस मूख सिद्धांत को मानती है कि 'कमें' के फल से छुटी पाए किना' मुक्ति नहीं हो सबती। के किन कमंफल से छुटकारा किस प्रकार मिले, इस विषय में गीता का अपना भौतिक मत है। ज्ञानमार्ग के अवलंबन से कमंफल से मुक्ति मिल सकती है, इस में कोई सदेह नहीं है। ज्ञान के सहश पवित्र करनेवाला हुछ भी नहीं है। गीता ज्ञान की महत्ता को स्वीकार करती है, लेकिन उस के मत में

सांख्ययोगौ पृथग्वालाः प्रवदन्ति न परिताः।

एकमप्यास्यितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् । ( ४ । ४ )

'ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग था कर्मयोग को बालक ही भिन्न कहते हैं न कि विद्वान् । किसी एक में भी स्थित पुरुष दोनों के फल का साम करता है।' कर्मफल से छूटने के लिए कर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

ध्रनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः।

स संन्यासी च योगी च न निरंग्निर्न चाक्रिय: । (६।१)

'जो कर्मफल में श्रासक्ति त्याग कर कर्तव्य कर्म करता है, वहीं संन्यासी है, वहीं योगी है। श्रान्त को न रखनेवाला क्रियाहीन कुछ भी नहीं है।' 'काम्य कर्मों के त्याग को ही विद्वान् लोग संन्यास कहते हैं; सब कर्मों के फल के त्याग को ही मनीषी त्याग बताते हैं।'' जो कर्म-

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> काम्याना कर्मणा न्यास सन्यास कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहस्त्यागं विचन्नणाः। १८ । २

फत को छोड़ देता है वही वास्तविक त्यागी है। हसी लिए, भगवान् धर्जुन से कहते हैं:—

कर्मचयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफत हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मिश् । (२ । ४७)
'कर्म में ही तेरा श्रधिकार हो फत्त में कभी नहीं, तुम कर्मफंत का
हेतु भी मत बनो, श्रक्मेंग्यता में भी तुम्हारी श्रासक्ति न हो।' प्रोफ्तेसर
हिरियन्ना के शब्दों में गीता कर्मी' के त्याग के बदले कर्म में त्याग का
उपदेश देती है।

निष्काम भाव से, फजासिक को त्याग कर, कम करने की यह शिचा ही गीता का मौक्तिक उपदेश है। ज्ञानमार्ग की तरह ही गीता ने इस उपदेश को भक्तिमार्ग से भी जोड़ दिया है। 'कर्तंश्याकर्तंश्य की व्यवस्था में शास्त्र ही तेरे जिए प्रमाण है' यह कह कर गीता ने शास्त्रों का सम्मान भी कर जिया है। यह गीता को सहिष्णुता और समन्वय की 'स्पिरिट' है।

'फलासिक को छोड़ कर कर्तन्य कर्म करो' यह तो गीता का उपदेश
है ही; परंतु इस से बद कर भी गीता का अनुभिक्तमार्ग रोध है कि 'भगवान् को प्रमन्न करने के लिए,
फलेन्छा को उन में अर्थया करके, कर्म करो।' माठक देख सकते हैं कि इस
भक्ति-भावना से साधक का जीवन एकदम सरस और रोचक हो उठता है।
भगवान् को प्रसन्न करने की अभिजाबा से ग्रून्य निष्काम जीवन निरुहेश्य जीवन-सा प्रतीत होता है। शायद निरुद्ध जीवन न्यतीत करना
मनुष्य की पुरुषार्थ-भावना के विपरीत है; उस में हृदय और छुद्धि, इन्छामृत्य और संकल्पवृत्ति दोनों के लिए स्थान नहीं है। भगवान् को प्रसन्न
करने का उद्देश्य एक साथ ही जीवन को सार्थक, पवित्र और ऊँवा बनाने
वाला है।

१यस्तु कर्मफलस्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।

'मेरे ही लिए कर्म करनेवाला, आसिनत हीन, सब प्राणियों में वैर-रहित मेरा भनत मुस्ते ही प्राप्त होता है।' 'अर्जुन ! तुम मुस्त में ही अपना मन लगाओ, मेरी ही भक्ति करो, मेरे ही लिए यज्ञ करो, मुस्ते ही नमस्कार करो। इस प्रकार मुक्त में अपने को लगा कर भौर मुक्त में परायण होकर तुम मुस्ते ही प्राप्त होगे।' 'मेरा श्राष्ट्रय लेनेवाला पुरुष सारे कर्मों को करता हुआ मो मेरे अनुग्रह से शास्वत पद को प्राप्त होता है।'

'हे कर्जुन सब धर्मों' को त्याग कर तुम सिर्फ़ मेरी शरण में श्राश्रो; मैं तुम्हें सारे दोषों (पापों ) से मुक्त कर दूँगा, तुम सोच मत करी।''

'यदि तुम श्रहंकार का श्राश्रय लेकर, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा मानते हो तो तुम्हारा यह निश्चय सूठा है; क्योंकि तुम्हारा चत्रिय-स्वभाव तुम्हें ज़बद्रैरती युद्ध में प्रवृत्त कर देगा।' १

जो मतवादी नहीं हैं और जिन की बुद्धि पचपात से दूषित नहीं है, उन के जिए गीता की शिचा जल-प्रपात की तरह दळवल और स्पष्ट है। गीताकार ने कहीं भी अपना आशय दुरूह बनाने की कोशिश नहीं को है। साहित्यिक दृष्टि से गीता की सब से बड़ी विशेषता उस की सीधी एवं स्वामाविक ब्यंजना-शैली और सहानुभृति-पूर्ण हृदय-स्पर्शिता है। गीता साधक को उपदेश ही नहीं देती, उस की कठिनाहयों से समवेदना भी प्रकट करती है। कृष्ण मानते हैं कि मन का निग्नह करना अध्यंत कठिन है। फिर भी गीताकार का स्वर आशावादी है। 'हे अर्जुन, अच्छे कर्म करनेवाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता,' 'इस धर्म का योड़ा सा अनुष्ठान भी महान् मय से रचा नरता है।' गीता के वक्ता को सत्य और धर्म की शक्ति में पूर्ण विश्वास है। यह विश्वास पाटकों को शक्ति और उत्साह प्रदान करता है।

गीता हिंदू धर्म श्रीर हिंदू दर्शन का प्रतिनिधि अंथ है। हिंदू धर्म

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>११। ५५ ३९। ३५ ३१२। ५६ ४१८। ६६ ४१८। ५९

को सब से बड़ी विशेषता, पर-मत-सहिष्णुना, गीता का भी विशेष गुग है। विविध सतवादों का समन्वय करना, संसार के सब सिद्धांतों में से सचाई का खंग ले लेना, यह हिंदू धमं और हिंदू जाित का स्वभाव सा रहा है। अपने इसी सुंदर स्वभाव के कारण, विदेशियों के अजस आक्रमण होते हुए भी, आज हिंदू जाित और हिंदू संस्कृति जोिवत हैं। कोरे वाद-विवाद में न फॅस कर हिंदू-सितष्क ने हमेशा सत्य को पकड़ने की कोशिश को है। टार्शनिक चिंता हमारे लिए मनोविनो र की चीज़ नहीं है, वह हमारे जीवन का गभीर उद्देश्य रहा है। महामारत के विषय में कहा गया है कि 'जो इन में नहीं है वह कहीं नहीं है।' गोता के विषय में हम कह सकते हैं कि आयों के विचार-साहित्य में जो सुबोध और सुंदर है वह गीता में एकत्रित कर दिया गया है। श्रांज हिंदू जाित की जाम्रित के युग में यिद जनता में गीता के मित अद्धा और सम्मान बढ़े, तो आश्वर्य हो क्या है!

## पाँचवां ऋध्याय

## जैन-दर्शन

संदेहवाद का जंतु जब एक बार किसी युग के मिस्तक में घुस जाता है तो वह धासानी से बाहर नहीं निकजता। संशय के बाद कों को हटाने के लिए मानव-बुद्धि के सूर्य को तपस्या करनी पहती है। भगवद्गीता ने धास्तिक विचार-धाराओं का समन्वय तो किया, लेकिन संशयवादी नास्ति-कों के हृद्य को संतुष्ट करने का कोई उगय नहीं किया। गीता में हम ईरवर को न माननेवाले, जगत् को धास्त्य और ध्रमतिष्ठित बतानेवाले नास्तिकों की कही धालोचना पाते हैं। परतु कोरी धालोचना या निंदा से संदेह-रोग के जतु नष्ट नहीं हो जाते। रोगो की प्रेम पूर्वक परिचर्या करने से ही उस का कुछ उपकार हो सकता है। खेद की बात है कि दार्शनिक इतिहास में सदेहवादियों के हृद्य में छिपी हुई निराशा और हुल को समक्षनेवाले विरले ही हुए हैं। गीताकार का विशाल हृद्य भी नास्तिकों के प्रति चमाभाव धारण न कर सका। बन्हों ने 'संशयारमा विनश्यति'— सदेह करनेवाला नष्ट हो जाता है—कह कर वैदिक धर्म में विश्वास न रखनेवालों को हमेशा के किए नरक में भेज दिया।

गीता में कट्टर कर्मकांडियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया पाई जाती है, फिर भी यजों की निंदा गीता ने खुले शब्दों में नहीं की है। गीता में फला-सिक्त का ही तिरस्कार किया गया है न कि याज्ञिक क्रियामों का। यह ठोक है कि गीता द्रव्य यज्ञों को विशेष महत्व नहीं देती, परंतु वह उन की स्पष्ट निंदा भी नहीं करती। गीताकार के मस्तिष्क में यज्ञों की महत्ता के विषय में कुछ दुविधा-सी है। जैन-धर्म श्रीर बौद्ध-धर्म में वैदिक यज्ञ-विधानों के विरुद्ध यह प्रतिक्रिया संपूर्ण हो गई श्रीर उन्हों ने याज्ञिक हिंसा का निश्चित स्वर में विरोध किया है। जहां जैन-दर्शन में हम ग्रास्तिक विचारकों के सिर्फ़ ब्यावहारिक मत का विरोध पाते हैं, वहां वौद्ध-दर्शन में ग्रायों के व्यावहारिक ग्रीर तास्विक दोनों प्रकार के विचारों का रूपांतर हो गया है।

हिंदु श्रों की परिभाषा में वेद को न माननेवाले को नास्तिक कहते हैं। श्राजकल के प्रचलित श्रथें में ईश्वर की नास्तिक का श्रयें सच्चा में विश्वास न रहनेवाला नास्तिक कहताता है। इन डांबों ही परिभाषाशों के इनुसार जैनी श्रीर बौद्ध लोग नास्तिक टहरते हैं। परंतु दोनों ही धमों के विचारक श्रपने को नास्तिक कहताना पसंद नहीं करते। इस लिए उन्हों ने वास्तिकता की एक तीसरी परिभाषा टी है—नास्तिक वह है जो परलोक को नहीं मानता, श्रथवा को धमांधम श्रीर कर्तव्यावतंत्य के भेद में विश्वास नहीं रखता।

हम जैनियां और बैंदों को घोर ग्रास्तिकों ग्रीर घोर नास्तिकों के बीच में रख सकते हैं। प्रश्न यह है कि धारितकों ग्रीर जड़वादियों से भिन्न इस तीसरी श्रेणी के विचारकों का ग्राविभाव क्यों हुन्ना ! वात यह है कि कोरे छदेहवाद से मानव-मरितष्क घटुत काज तक संतुष्ट नहीं रह सकता। मनुष्य प्रयश्नशील प्राणी है श्रीर सफल प्रयश्न या पुरुपार्थ के किए विश्वास का ग्राधार चाहिए। किसी सल्य में विश्वास के विना जीवन-यात्रा हो ही नहीं सकती। जीवित रहने के किए प्रयश्न करने का ग्रार्थ है कि हमें जीवन की महत्ता में विश्वास है, हम जीवन के 'मृत्य' को स्वीकार करते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि जीवन की समस्याओं का हल मानव-बुद्धि नहीं कर सकती, विचार कर के हम किसी निश्चित सिद्धांत तक नहीं पहुँच सकते। इस जिए बौद्धिक ईमानदारी के जिए, हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि सटेहवाद ही दर्शन्यास्त्र का श्रंतिम शब्द है। लेकिन हम बुद्धि-चेत्र श्रथवा दार्शनिक चिंतन में ईमानदार क्यों वनें ? हम श्रपनी परा-

१ न।रितको वेटनिन्टकः । ( मनुरमृति )

जय का सचाई से क्यों स्वीकार कर जें ? क्या सचमुच बौद्धिक सचाई का कुछ मृत्य है, जिस के कारण इम उस की रचा का प्रयत्न करें ? घोर जदवादी दशंनों में इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल सकता । एक बार यदि इम सत्यता का किसी रूप में श्राइर करने लगे तो हम जहवाद की सूमि से निकल कर श्रास्म-वाद की सीमा में श्रा जाते है और जहवादी न रह कर श्रध्यास्म वादी बन जाते हैं । जैनियों श्रीर बौद्धों ने हिंदू श्रास्तिकों का विरोध तो किया, जेकिन वे चार्याक की तरह जदवादी न वन सके । विशोषतः जैनियों ने तो हिंदु श्रों के तात्वक विचारों को थोड़े-बहुत परिवर्शन के साथ ही स्वीकार कर जिया ।

श्री महाबीर का बचपन का नाम वर्धमान था। वे बुद्ध के समकाजीन
थे पर उन से पहले उरपन्न हुए थे। वे १६६
ई० पू० में पैदा हुए श्रीर १२७ ई० पू० में
दिवंगत हो गए। बुद्ध की तरह वे भी राजवंश के थे। वे अपनी शिका को
पार्श्वनाथ, ऋषभदेव श्रादि प्राचीन तीर्थकरों के उपदेशों की श्रावृत्ति-मान्न
बतजाते थे। पार्श्वनाथ की मृत्यु शायद ५७६ ई० पू० में हुई। ऋषभदेव का नाम ऋरवेद श्रीर श्रथवंथेद में श्राता है। यदि जैनियों का यह
विश्वास कि उन का मत ऋषभदेव ने चलाया, ठीक है, तो सचमुच ही
उन का मत वैदिक मत से कुछ ही कम प्राचीन है। भागवत पुराग् जैनियों
के इस विश्वास की पुष्टि करता है।

जैनियों के दो संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर । दिगं-बर कोगों का विश्वास है कि संन्यासियों को नरन रहना चाहिए और किसी चीज़ का संग्रह नहीं करना चाहिए। वे तीर्थकरों को नरन श्रोर नीची हिए हिए हुए दिखलाते हैं। स्वेतांबरों के शास्त्रों को दिगंबर जैन नहीं सानते, यद्यपि दोनों में सैद्धांतिक मतभेद नहीं के बराबर हैं।

बहुत काल तक महाबीर जी की शिचा लोगों के कंड में रही। चौथी

१राधाकुष्णन्, माग १, पु० २८७

शताब्दी ई० पू० में उपे तोखनी-बद्ध करने की आवश्य हता मह्सूप को
यई। श्वेतांवरों में चौरासी अथ पवित्र माने
चीन-साहित्य
वाते हैं। उन में ४१ सूत्र अथ हैं, कुछ
अकी ग्रींक हैं, कुछ माष्य-अंथ या टीकाएं। सूत्रों में ११ अंग, १२ उपांग,
१ मूल आदि सन्मिन्ति हैं। यह सब अद्मागधी में थे। ईसा के जन्म
के बाद जैनियों में संस्कृत का अनुराग बदने चागा।

जैनियों का दार्शनिक साहित्य बहुत विस्तृत है। जैन-दर्शन संवंधों ग्रंथों की भाषा (संस्कृत), हिंदू-दर्शन के विद्यार्थियों का, कुछ विचित्र मालूम पहती है। ऐसा मालूम होता है कि जैन-विद्यान् दार्शनिक की अपेचा वैज्ञानिक अधिक थे। उमास्वाति (उमास्वामी) का 'तत्वार्था-धिगमसूत्र' 'स्टेंडडें' अथ है जिसे स्वेतावर और दिगवर दोनों मानते हैं। अकलंक का 'राजवार्तिक', स्वामी विद्यानंद का 'रज्ञोकवार्तिक' श्रीर समंत-मद्र की 'आसमीमांसा' दिगंबर साहित्य में प्रसिद्ध हैं। हरि-भद्र सूरि के 'पड्दर्शन समुख्यय' (नवीं शताब्दी) में जैनेतर मतों का भी संग्रह है। इस ग्रंथ में ईरवर का खडन विस्तार से किया गया है। मिल्लिन को 'स्याद्वाद-मंजरी' (तेरहवीं शताब्दी) प्रसिद्ध है। इन के श्रितिर कुर्कुंदाचार्य का 'पंचास्तिकाय' नेमिचद्द का 'द्रव्यसंग्रह' श्रीर देव-स्ति का 'प्रमाणनयत्वाजोकालकार' उक्लेखनीय हैं। कुछ जैन-ग्रंथों का श्रित्रज्ञों अनुवाद भी हो गया है।

'सर्व-दर्शन-संग्रह' के लेखक का कथन है कि 'श्रास्त्र ।' श्रीर 'संवर' जैन-दर्शन की सुहय धारणाएं हैं। है इस से जैन धर्म की व्यावहारिकता प्रकट होती है। न्याय,

९ उमास्वामी का समय तृतीय शताब्दी है।

र अकल्क (७५० ई०) ने 'आसमीमासा' पर 'अष्टशती' नामक प्रसिद्ध टीका लिखी है।

१ श्रासूत्रो भवद्देतुः स्यात्सवरो मोक्तजारणम् । इतीयमार्हती दृष्टिग्न्यदस्याः प्रपचनम् ॥

वैशेषिक, सांख्य श्रीर मोमांसा की तरह जैनी श्रनेक-जीववादी हैं, पर वे जीव या आरमा को स्थापक नहीं मानते । उरनिपरों को भाँति उन का पुनर्जनम में विश्वास है। बौद्धों को तरह वे अनीश्वरवादी हैं। बौद्धवर्म के समान ही जैनमत प्रहिंसा पर ज़ोर देता है। हिंसा से बचने की चेधा नितनी जैन लोग करते हैं उतनी कोई नहीं करता। च न और जारान के बौद्ध भी महत्वी स्रादि खाना हुग नहीं समक्तते । जैत-धर्म ने स्रायों की -याज्ञिक हिंसा का तीज्ञ विरोध किया। वार्थ नामक विद्वान का विचार है कि गौतम बुद्ध धौर महाबीर एक ही ऐतिहाबिक पुरुष के नाम हैं। दोनों का जांदन-मूत्त बहत कुछ मित्रता-जुत्तता है। इसी प्रकार कुछ पंडिनों ने सांस्य श्रीर जैन-दर्शन में बहुत साम्य पाया है। बास्तव में जैन-दर्शन का जीव न्याय-वैशेषिक की आहमा से अधिक मि बता है. न कि साँख्य के पुरुष से। सांख्य का पुरुष वन्तुत. श्रसख्य श्रीर कर्तृन्व-हीन है। सिद्धांतों में भी सांख्य और जैनमत में विशेष साहश्य नहीं है। बद्ध श्रोर महावीर को एक बनाने की कहरना भी ऐ तहासिक सामग्री से मिद्ध नहीं कोती । कभी-कभी पाखाल विद्वान मारतीय ऐतिहासिक प्रकरी और जेब -कों के विषय में विचित्र करानाएं करने लगते हैं। इतिहास की सरल चनाने की चेष्टा हास्यास्पद है।

जैनी लोग पाँच प्रकार की बोधि या ज्ञान म नते हैं अर्थात् मितज्ञान, बोधिपक श्रुतिज्ञान, अवधि, मनःपर्याय और केवल ।

- १. मितज्ञान—सन श्रीर इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसे 'मित-ज्ञान' कहते हैं। स्मृति श्रीर प्रत्यिमज्ञा (पहने जाने हुए को पहचानना) इस में सम्मितित हैं। तर्क का भी इस में सभावेग हो जाता है।
- रे, श्रुतिज्ञान—शब्दों श्रीर संकेतों या चिह्नों से जो ज्ञान होता है उसे 'श्रुतिज्ञान' कहते हैं । यह ज्ञान शास्त्रीय श्रीर श्रशास्त्रीय दो प्रकार का हो सकता है ।

१राधाकृष्णन्, माग १, पृ० २९०

- ३. श्रवधि दिग्य दृष्टि से मृत, भविष्य श्रौर वर्तमान वस्तुश्रों का प्रत्यत्त बोध श्रवधिज्ञान है। श्रंग्रेज़ो में इसे 'क्लेयरवीयेंस' कह सकते हैं।
  - ४. मनःपर्याय-इस का अर्थ है पर-चित्तज्ञान।
- ४. केवल-ज्ञान-यह मुक्तजीवों का ज्ञान है। मुक्तजीव का ज्ञान परिच्छित्र नहीं होता; मुक्तजेव सर्वज्ञ होता है।

इस पाँच प्रकार के ज्ञानों में पहले तीन में ग़लती और अपूर्णता? का भय है। श्रंतिम दो ज्ञान कभी मिण्या या श्रसफल नहीं हो सकते। पहले तीन प्रकार के ज्ञान को परोच और श्रंतिम दो को प्रत्यच ज्ञानः कहा जाता है। जैनी लोग इंद्रिय-जन्य ज्ञान को प्रत्यच नहीं कहते क्योंकि इंद्रिय-ज्ञान में आत्मा और विषय के बीच में क्यवधान श्रा जाता है। कुछ के मत में इंद्रिय-ज्ञान को भी प्रत्यच कहना चाहिए। इस मत में इंद्रिय-प्रत्यच और मानस-प्रत्यच भी हो सकते हैं।

जैनी कोग श्रेणियों के विभाग श्रीर उपविभाग से कभी नहीं घषराते, यद्यपि उन के श्रश्येताश्रों का धैर्य छूट जाता है।

'श्राउद् जाइन आफ़ जैनिज़म' का जेखक बतजाता है कि श्रुतिज्ञान (२८८ + १८८ ) ३३६ प्रकार का होता है, श्रवधिज्ञान छः प्रकार का और सनःपर्याय दो प्रकार का। इस प्रकार के थका देनेवाले श्रेणी-विमा-जन जैनमत में जगह जगह मिलते हैं। हिंदी भाषा के दार्शनिकों को जैन-साहित्य से शब्द-कोश यथेष्ट भिल्ल सकता है। हमारी जैन विद्वानों से प्रार्थना है कि वे अपने साहिन्य में से मनोविज्ञान और ब्यवहार-शास्त्र के पारिमाणिक शब्दों का संकलन करें।

'हमारा ज्ञान सचा है' इस की परीचा कैसे हो ? इस प्रश्न का उत्तर देना दर्शनशास्त्र की उस शासा का काम है जिसे संस्कृत में 'प्रामाययवाद' कहते हैं। इस का विशेष वर्शन हम श्रागे करेंगे। जिस ज्ञान को सध्य मान कर क्यवहार करने से सफलता हो उसे यथार्थज्ञान समसना चाहिए। ज्ञान की सस्यना की परख व्यावहारिक होनी चाहिए। १ इस प्रकार जैनी न्होग 'परतः प्रामाण्यवादी' है।

ससार में सहस्तों वस्तुए पाई जाती हैं। दुर्शन-शास्त्र का उद्देश्य एक जैनियों का तत्वदर्शन या संकीर्ण चेत्र फल के पदार्थों को जानना नहीं श्रेंटोलोजी है; दार्शनिक जिज्ञासा का विषय संपूर्ण ब्रह्माड होता है। इस लिए प्राचीन काल से संसार के दार्शनिकाणा विश्व के सारे पदार्थों को कुछ थोड़ी सी श्रेंणियों में निमाजित करते आए हैं। सब से प्रसिद्ध श्रेणी-विभाग वैशेषिक दर्शन का है जिस के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। जैन-दर्शन में विश्व के पदार्थों का वर्गी करण जीव और श्रजीव में किया गया है। जड़ श्रीर चेतन, इन श्रेणियों के श्रंतर्गंत संसार की सारी वस्तुएं श्रा जाती हैं।

परंतु जीव और धजीव के श्रतिरिक्त कुछ श्रीर तत्व भी हैं जिन का देश-काज से विशेष संबंध नहीं है। 'तत्वाथाधिगमसूत्र' का जेखक सात तत्व बतजाता है जिन को जानने से ठीक बोध हो सकता है। वे सात नत्व यह हैं:—

जीवा-जीवास्तव-बंध-संवर-निर्जरा-मोचास्तरवस् ।

श्रशांत् जीव, श्रजीव, श्रास्तव, बंध, संवर, निर्जरा श्रीर मोज। इन मं -'पाप' श्रीर 'पुराय' को जोड़ देने पर जैनमत के नौ झेय पदार्थों की संख्या पूरी हो जाती है। श्राब हम क्रमश्रः इन नौ पदार्थों का वर्णन करेगे।

(१) जीव — जैनियों के जीव-विषयक विचार हिंदू दर्शन के विद्या-र्थियों को कुछ विचित्र प्रतीत होते हैं। जीव का कोई निश्चित परिमाण और आकार नहीं है। शरीर के साथ ही जीव का परिमाण घटता बढ़ता रहता है। वही जीव चींटी के शरीर में शुस कर चींटी के बराबर हो जाता है और हाथी के शरीर में हाथी के बराबर। जीव में आकुंजन (सिकुड़ना)

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>राधाकृष्णन्, माग १, ५० २९५ । <sup>२</sup>हिरियन्ना, पृ० १७०

छौर प्रसारण (फैलना) हो सकते हैं। इस का अर्थ यह हुआ कि जीव एक सावयव पदार्थ है। अवयव के बदले जैनी लोग 'प्रदेश' शब्द का प्रयोग करते हैं। जीव प्रदेशवान् पदार्थ है। जैसे सप फन को उठा और सिकोड़ कर रह सकता है, वैसे ही जीव और उस के अनंत प्रदेशों का संबंध समकता चाहिए।

न्याय, वैशोपिक, सांस्य ब्रादि में जीव को ज्यापक माना जाता है। मिल्ड सेन इत 'स्याद्वादमंतरां' में इस मत का खंडन किया गया है। आत्मा को व्यापक नहीं मानना चाहिए क्योंकि सर्वत्र ब्रात्मा के गुर्णों की उपक्षित्र नहीं होती। गुर्णा ब्रोर गुर्णा ब्राह्म मुख्या नहीं रह सकते। ब्राह्म का प्रत्यच्च नहीं होता, इस किए उस की उपस्थिति का ब्राह्मान ज्ञान, चैतन्यादि गुर्णों से ही हो सकता है जो कि देह के बाहर नहीं पाए जाते। यही तक जीव के ब्राह्म परिमाण का भी विरोधी है। संपूर्ण देह में जीव के गुर्णों की ब्राम्यिक होती है, इस किए जीव को देह के परिमाण का मानना चाहिए।

जीव अनंत हैं। चैतन्य उन का मुख्य गुर्थ है। यह चैतन्य 'ज्ञान' धौर 'दर्शन' में ध्रमिन्यक होता है। मुक्तावस्था में जीव में ध्रमंत बुद्धि धौर धनत दर्शन वर्तमान होता है। शक्ति भी ध्रमंत हो जाती है। मुक्त जीव को ही ईश्वर कहते हैं, इस प्रकार प्रत्येक जीव ईश्वर हो सकता है।

जैनी कोग जलवायु आदि सब मे जीव मानते हैं, जीवों का श्रेणी-विभाजन कई प्रकार से किया जा सकता है। कुछ जीव 'एकेंद्रिय' हैं, कुछ दो, तीन और चार इंद्रिय वाले; कुछ पंचेंद्रिय हैं। खिनज पदार्थें। धातुओं श्रादि में भी जीव है। सर्वत्र जीव या चेतना का आरोपण करने की इस प्रश्रुत्ति को अंग्रेज़ी में 'हाईकोइज़म', कहते हैं। जैनियों का यह

<sup>¶&#</sup>x27;स्याद्वादमलरी', पृ० ६३। व्वही, पृ० ४

सिद्धांत उन के मत की प्राचीनता श्रीर स्थूलता प्रकट करता है।

कुड़ जीव पार्थिव शरीरवाले या 'पृथ्वीकाय' हैं, कुछ अप्-काय, कुछ वायु-काय और कुछ बनस्पति काय। जीवों को वद्ध और मुक्त की श्रीणयों में भी बॉटा जा सकता है। बद्ध जीवों में कुछ को 'सिद्ध' कह सकते है और कुछ को श्रसिद्ध। सिद्ध पुरुष को हिंदुओं का 'जीवन्मुक्त, या 'स्थित-प्रज्ञ' समम्मना चाहिए।

ज्ञान जीव का गुगा नहीं है बिक स्वरूप ही है। कर्म-पुद्गत के संयोग से उस की अभिन्यक्ति में विद्य पहता है। जैनियों की 'कार्मागा वर्गगा' अन्य दर्शनों की अविद्या के तुल्य है। सब अंतरायों या विद्यों के दूर हो जाने पर जीव का अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन स्फुटित हो डडता है। मोच की प्राप्ति के ज्ञिप किसी ईश्वर की सिक्षिध या सहायता अपेचित नहीं है।

(२) खजीव—चैतन्य के खितिरिक्त संसार में दूसरी जड़-शक्ति है। अजीव या जड़ के जैनी लोग पॉच विभाग करते है, अर्थात्, काल, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्गला। इन में से काल को छोड़ कर शेष चार को 'ब्रस्तिकाय', कहते हैं। 'अस्तिकाय' का अर्थ समस्तने के लिए इमें सस्य-पदार्थ का लक्षण जानना चाहिए। उमास्वामी का कथन है:—

उत्पाद-व्यय-भ्रीन्य युक्तं सत् । १ । २६

श्रयांत् जिस में डरवित, क्रमिक नाश श्रीर स्थिरता पाई जाय उसे 'सत्' कहते हैं। परिवर्तित होते रहना श्रीर परिवर्तन में एक प्रकार की स्थिरता ( श्रुवता ) रखना यह श्रस्तित्ववान् पदार्थों का स्वभाव है। जैन-दर्शन के श्रमुसार स्थिरता श्रीर विनाश दोनों ही प्रत्येक बस्तु में रहते है। कोई भी वस्तु एकांत नित्य श्रीर एकांत श्रनित्य नहीं है। सभी वस्तुएं नित्य श्रीर श्रनित्य दोनों प्रकार की हैं। 'प्रवचनसार' नामक ग्रंथ में लिखा है:—

य भवो भंग विहीयो भंगो वा सारिय संभव विहीयो डरपादो वि य भंगो स विसा घोक्वेस अरुवेस । १ । श्चर्यात् 'उत्पत्ति के बिना नाश श्रीर नाश के बिना उत्पत्ति संभव नहीं है। उत्पत्ति श्रीर नाश दोनों का श्राश्रय कोई ध्रुव (स्थिर) श्चर्य या पदार्थ होना चाहिए।' एकात नित्य पदार्थ में परिवर्तन संभव नहीं है श्रीर यदि पदार्थों को चित्रक माना जाय तो 'परिवर्तित कौन होता है !' इस प्रश्न का उत्तर न बन पड़ेगा। जैनियों के मत में जीव भी एकांत नित्य नहीं है, श्रम्था उस में स्मरण, चिंतन श्रादि विकार न हो सके।

प्रपश्चिक स्वभावेनोरपादव्ययभ्रुवस्वस्यस् गुण्यवस्य सपर्यायं यत्तद्द्रव्यमिति ब्रुवाति । २ । ४ ( प्रवचनसार, संस्कृत छ।या )

'जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता और उरपत्ति, स्यय तथा ध्रुवरव -( स्थिरता ) से संबद्ध है उस गुण और पर्यायों सहित पदार्थ को 'द्रस्य' कहते हैं। मिट्टी द्रस्य है और घट, शराब ध्रादि उस के पर्याय। अब हम 'अस्तिकाय' का जन्म कर सकते हैं। सत् और सावयव ( प्रदेशवाजे ) पदार्थ को 'अस्तिकाय' कहते हैं। काल के अवयव नहीं हैं, इस जिए वह अस्तिकाय नहीं है। जीव भी ऊपर छा जन्म घटने के कारण, 'अस्तिकाय' है; जीव 'प्रदेशवाला' है। अब हम अजीव पदार्थों का सन्तिस और क्रमिक वर्णन देते हैं।

काल—यह अपीद्गालिक पदार्थ है। काल 'सत्' तो है पर 'अस्ति-काय' नहीं है क्योंकि यह एक निरव्यव पदार्थ है। आपेन्कि काल को 'समय' कहते हैं जो घड़ी से मानूस पदना है।

श्राकाशास्तिकाय — इस से सब को श्रवकाश मिलता है। बिना श्राकाश के दीवार में कीज नहीं ठोंकी जा सकती श्रोर न दीवक की किरयों श्रांधकार का भेदन ही कर सकती हैं। श्राकाश के जिस भाग में विश्व-जगत् है वसे 'जोकाकाश' कहते हैं, उस से परे जो कुछ है वह 'श्रदोका-काश' है। सिर्फ श्राकाश गति का कारया नहीं है।

धर्मास्तिकाय-यह इदिय-ब्राह्य नहीं है। जैन-दर्शन में धर्म का

अर्थ 'पुरवक्मों' का फब' नहीं है। धर्म सब प्रकार की गति श्रीर उन्नति का हेतु है। धर्म रूप, रस, गंध श्रादि गुयों से रहित है। यह श्रमूर्त श्रीर गतिहीन है। जैसे श्रॉक्सीजन के बिना कुछ जल नहीं सकता वैसे ही 'धर्मास्तिकाय' के बिना किसी पदार्थ में गति नहीं हो सकती।

श्रधर्मास्तिकाय —यह भी पापकर्मों या उन के फल का नाम नहीं है। वस्तुओं की स्थिति का कारण श्रधर्मास्तिकाय है।

पुदगवास्तिकाय - भारतवर्ष में परमाग्रवाद के सिद्धांत को जन्म रेने का श्रेय जैन दार्शनिकों को मिलना चाहिए। उपनिषदों में श्राय शब्द का प्रयोग तो हुआ है ( जैसे 'अग्रोरग्रीयान् महत्तो महीवान्' में ) किंतु परमाखनाद नाम की कोई वस्त उन में नहीं पाई जाती। वैशेषिक का परमाखुवाद शायद इतना पुराना नहीं है। जैनों और वैशेषिक के परमाखु-वाद में भेद भी है। प्रदगल या जहतत्व श्रंतिम विश्लेषण में परमाग्ररूप है। यह परमाणु ब्रादि-म्रतहीन और नित्य हैं। परमाणु श्रमते हैं. यद्यपि सब मूर्त पदार्थ उन्हीं से बनते हैं। पृथ्वी, बज, वायु आदि सब मूज में एक ही प्रकार के परमाग्रश्रों के रूपांतर हैं। मुक्तजीवों को छोड़ कर किसी को परमाग्रश्रों का प्रत्यच नहीं हो सकता। फिर भी हर एक परमाणु में रूप, रस. गंध, स्पर्श रहते हैं। मिन्न मिन्न परमाणुत्रों में विभिन्न गुण अधिक अभिन्यक्ति पा जाते हैं जिस से उन में भेद हो जाता है। परमासुत्रों के सबीग या मेज से ही सतार के सारे दृश्यमान पदार्थ बनते हैं। छोटे या बड़े किसी भी परमाख़-पुत्र को 'स्कंघ' कहते हैं। एक त्तरव का दूसरे तत्व में रूपांतरित होना जैनमत में संभव है। यह सिद्धांत श्राधुनिक विज्ञान के श्रनुकृत ही है। भौतिक जगत कुत्र मिला कर 'महा-रकथं कहनाता है।

कर्म मो जैनियों के मत में पुद्गन का स्वमरूप है। श्रन्छे-बुरें कर्म करने पर वैसे ही परमाणु जीव को जिपट जाते हैं जिन्हे कार्माण-वर्गणा कहते हैं। इस कर्म-पुद्गन से मुक्ति पाना ही जीवन का उद्देश्य है। कामीं एड्रान से आधा की उथोति दक ताती है श्रीर वह श्रज्ञान, मोह, दुवंचता में फूँस जाता है। श्रन्त्वें कमें करने से घोरे-घोरे दुरे कमें का एड्रान जीव को होड़ देता है, श्रज्ञान का श्रावरण हटता है श्रीर तीव सुक्त हो जाता है।

जीन-दशीन का 'पुद्राल' शब्द अंग्रेज़ी मैटर का ठीक धनुवाद है। सविष्य के हिंदी लेखकों से प्रार्थना है कि वे इस शब्द की अपनाएँ। 'पीट्रासिक' विशेषणा भी सहज ही स्पत्तक्व ही जाता है।

जीव थीर धनीय का वर्णन करने के बाट शेष पदार्थी का वर्णन कठिर नहीं है। बान्नब में जीव धौर धजीब का विमास ही प्रधान है।

- (३) बालव--जीव और बजीव में सबब कर्म-पुद्गत्व के हारा होता है। जीव की और कर्म-परमाणुओं की गति को 'बास्व' कहते हैं।
  - (१) वंब-- जीव और कमें के संयोग को 'यब' कहते हैं।
- (१) सवर सम्यक् ज्ञान हो लाने पर नवीन हमी उत्पन्न होता या कर्म-पुद्गत का नीव की ओर गतिमान होना वंद हो जाता है। इस दशा को 'संवर' कहते हैं।
- (६) निर्ताग बारि-बारे कमे-परमाणुओं के सीव से छुटने का 'निर्ताग' छहते हैं। निर्तारा संवर का परिशाम है।
- (७) मोच क्रमं-पुरुगत से मुक्त हो जाने पर जीव बस्तुतः मुक्त हो जाना है। मुक्ति-उग्रा में जीव अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनत बीर्य से संपन्न हो जाना है।
- (=) पाप—टन इसों को जिन ये जीव का स्वासाविक प्रकाशमय स्वरूप श्राच्छादित हो जाय, पाप कहते हैं।
- (१) जीव को मोच की घोर ले जाने वाले कर्म पुरुष कहलाते हैं।
  की का व्यवहार- हिंदू शाखों के समान जैन-दर्शन का रहेश्य
  क्यांन भी मोच प्राप्त करना है। 'जिन' शब्द का
  प्रयं है तथी प्रयांत् हृंद्रियों को जीवने वाला, हस प्रकार 'जेन' शब्द से ही

उक्त धर्म की ब्यावहारिकता प्रकट होती है। जैनी लोग स्थाग श्रीर संन्यास के जीवन को विशेष महस्य देते हैं। 'तत्वार्धसूत्र' के श्रनुसार

सभ्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोचमार्गः।

'सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चिरत्र या व्यवहार से मोच-प्राप्ति होनी है। जैन-दर्शन का ज्ञान और उस में श्रद्धा श्रावश्यक है, लेकिन बिना चरित्र का सुधार किए कुछ नहीं हो सकता। श्रच्छे श्राचार बाबा व्यक्ति किनी धर्म का भी क्यों न हो, उस का बल्याया ही होगा। इस प्रकार जैनी सच्चित्रता और सहद्यता श्रथवा श्राहेंसा पर ज़ोर देते हैं। श्रहिंसा की शिक्षा (जो कि जैन-धर्म की विशेष शिक्षा है) श्रमावात्मक (निगेटिव) नहीं, भावात्मक है। समाज-सेवा करना हरेक दा कर्तव्य है। जैन लोग बड़े दानी होते हैं। दान, श्रहिंसा, श्रक्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य और त्याग जैन शिक्षा के मुख्य श्रंग हैं। सम्यक् दर्शन, ज्ञान श्रीर चारित्र जैनियों के त्रिरस्न कहताते हैं।

तैपा कि करर कहा जा चुका है कमों का नाश किए विना मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। वे कमें जिन पर आयु की लंबाई निर्भर होती है, आयुकर्म कह जाते हैं। इसी प्रकार गोत्रकर्मों पर किसी विशेष जाति में जन्म होना निर्भर है। सब प्रकार के कर्म मिल कर जीव का नमं-शरीर या कार्माण-वर्गणा बनाते हैं। वुछ विशेष प्रकार के कर्मों का नष्ट करना ज्यादा कठिन है। यह कर्म क्रमशः ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और मोहनीय वर्गों के कर्म हैं। ज्ञानावरणीय कर्म वे हैं जो आत्मा के ज्ञानमय स्वरूप का तिरोधान करते हैं; दर्शनावरणीय कर्म हद्य में सत्य-ज्ञान का आमाम नहीं होने देते। वेदनीय कर्म आत्मा के अग्नंद-स्वरूप को ढक कर सुख-दुख उत्पन्न करते हैं; मोहनीय कर्म मनुष्य को सक्वी अद्या और विश्वास ने रोकते तथा मन को अशांत रखते हैं। आत्मा की उन्नति को रोकनेवाले सब कर्म अंतराय कर्म कहलाते हैं। उपयुक्त चार प्रकार के अंतराय कर्म 'वातीय नमं' कहलाते हैं। उपयुक्त

जैनमत संन्यास पर जोर देता है। संन्यासियों के लिए कहे नियम हैं। जैन साध अपने पास कब नहीं रखते. भिना करके निर्वाह करते हैं। श्रायः वे खोग विहारों में रहते हैं। भिन्ना मॉगते समय जैन साथ मुँह से नहीं बोलते धौर गृहस्थों की तंग नहीं करते। परंतु वे अपने पति वडे कड़ोर होते हैं। वे अपने हाथों से अपने वाल तक नोच खालते हैं। जहा जैन-धर्म धनने शरीर पर श्रत्याचार करने की शिचा देता है वहां वह दूसरी के प्रति दयाल होने का उपदेश भी करता है। यदि कोई स्त्री अपने वस्ते को खिला रही हो तो जैन साध उस से भिन्ना नहीं बेगा। ग्रगर मां बच्चे को छोड़ कर उठना चाहे तो भी वह शिक्षा स्वीकार नहीं करेगा। बच्चे को रुजाने का कारण बनना पाप है। परंत अपने शरीर पर जैन साधु दया नहीं दिखाते । बाल नोचने के नाम से ही रोमांच हो जाता है । आत्मा और शरीर में तीव्र इंद्र मानने वालं दार्शनिक सिद्धांत का यह व्यवहारिक परि-याम है। जह प्रकृति हमारे हृदय को स्पर्श क्यों करती है, इस का कोई टत्तर जैन-दर्शन में नहीं मिल सकता । प्राकृतिक सौंदर्थ मोह का कारण है. यह विश्वास हो जाने पर किसी प्रकार के साहिश्य की सृष्टि संभव नहीं है।

गृहस्यों का धर्म है कि वे संन्यासियों का खादर करें छौर उन के उप-देशों से लाभ उठाएं। चरित्र शुद्ध रखने से काकातर में गृहस्थ भी मुक्त हो सकता है। राजा भरत गृहस्थ होने पर भी भरने पर सीधे मुक्त हां गए। ऐसे जीव को 'गृहिंक्सिसिद्ध' कहते हैं। चरित्र जाति छौर वर्षों दोनों से बढ़ कर है, यह जैन-धर्म का श्लावनीय सिद्धांत है। सच्चरित्र व्यक्ति किसी भी जाति, वर्षों या धर्म का हो, उस का कल्याण ठी होगा।

परमाखुवाद के खतिरिक्त जैनियों ने भारतीय तरव-दर्शन को दो महरव-पूर्ण विचार दिए हैं। पहला विचार ईश्वर के विना सृष्टि की संभावना है। इस विचार का कुछ श्रेय नास्तिक (घोर नास्तिक) विचारकों को भी हो सकता है। जैन- मत में यह स्टि किसी की बनाई हुई नहीं है, अनादि काल से यों ही चली आती है। ईश्वर की कल्पना, कम से कम सृद्धि-रचना के लिए, अनावश्यक है। प्राकृतिक तथ्व निश्चित नियमों के अधीन हैं, जिन्हें ईश्वर भी नहीं बदल सकता। महिलसेन का कथन है:—

कत्तांऽस्ति कश्चिजागतः स चैकः स सर्वगः स स्ववशः स निःशः। इमाः कुहेवाक विदम्बनाः स्युः तेषां न येषा मनुशासकस्वम् । —स्यादवादमंजरी, श्लो० ६

अर्थात् 'जगत् का कोई कर्ता है और वह एक, सर्वव्यापक, स्वतंत्र श्रीर नित्य है, यह जैनेतर मत के लोगों का दुराग्रह मात्र है।' ईश्वर को मानना अयुक्त है। सुष्टि से पहले ईश्वर के शरीर था या नहीं ? बहि हां. तो वह किस का बनाया हुआ था, यदि नहीं, तो विना हाथ-पैरों के ईश्वर ने सुन्टि-रचना कैसे की ? खशरीरी (शरीर-रहित ) कर्ता को संसार में किसी ने नहीं देखा है। सुध्ट बनाने में ईश्वर का उद्देश्य भी क्या हो सकता है ! उद्देश्य की उपस्थिति अपूर्णता की द्योतक है । किसी कमी को प्री करने के लिए ही हम प्रयस्न करते हैं। श्रास्तिकों के पर्या परमेश्वर को सुध्टि-रचना के प्रयश्न की आवश्यकता क्यों पढी ? नैयायिक लोग कहते हैं कि जगत् सावयव होने के कारण 'कार्य' है. इस जिए उस का कोई कर्ता होना चाहिए। परंतु जगत् का कार्य होना सिद्ध नहीं है। कार्य का जचया भी काल्पनिक है। फिर कर्ता शरीर-रहित नहीं देखा गया है। एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, दयाज्ञ ईश्वर से इस दु:खमय जगत् की स्धि क्यों हुई, यह समक्त में नहीं भ्राता । कर्मी का फल देने के लिए भी ईश्वर की श्रावश्यकता नहीं है। ईश्वर का शासन कमीं की श्रपेचा से है. यह सिद्धांत ईरवर की स्वतंत्रता भी छीन खेता है। जैन-मत में कमं श्रपना फल आप ही दे खेता है। शराब पीनेवाला उन्मत्त हो जाता है और अपने किए का फल आप पा जाता है। कर्म-पुद्गल जीव को चिपट कर उसे बाँध देता है। लोगों के प्रच्छे-बरे कर्मों का बही खाता रखना ईश्वर के बिए श्वाघ नीय काम नहीं मालूम होता। क्या ही अच्छा होता यदि श्रास्तिकों का ईश्वर करुणा करके सब को एक साथ मुक्त कर देता! क्या ही अच्छो बात होती यदि श्रास्तिकों का सर्वज्ञ परमात्मा मानव-ज्ञाति पर श्रानेवाजी विपत्तियों से उसे श्रामाह कर देता, श्रयवा उन का निवारण कर देता!

स्याद्वाद का सिद्धांत जैन-दर्शन की दूसरी महत्वपूर्ण देन है। ईश्वर का खड़न कर के उन्हों ने आस्तिक विचारकों को सतर्क बना दिया; स्याद्वाद का सिद्धांत उन के दार्शनिक मस्तिष्ठ की उदारता और विशाजता का परिचायक है। परंतु खेद यही है कि जैन विचारक स्वयं भी इस सिद्धांत का व्यावहारिक प्रयोग न कर सके। वे ख़ुद हो हुराग्रह, हठधमीं और अंब-विश्वास के शिकार बन गए। स्याद्वाद को परिभाषा करते हुए महित्ससेन के टीका-कार हेमचन्न कहते हैं—

स्याद्वादोऽनेकांतवादो नित्यानित्याचने इधर्मगबलैकवस्त्वभ्युपगम इति यावत् । —स्याद्वाद्-मजरी, पृ० १४

अर्थात् स्याद्वाद अनेकांतवाद को कहते हैं जिस के अनुसार एक ही वस्तु में निश्यता, अनित्यता आदि अनेक धर्मों ( गुणों ) की उपस्थित मानी जाती है। प्रस्थेक वस्तु अनंत धर्मास्मक है। इस सिद्धांत का वास्तविक स्वरूप क्या है ?

ह्याद्वाद का सूच सिद्धांत यह है कि एक ही वस्तु को अनेक दिन्द-कोणों से देखा और वर्णित किया जा सकता है। एक दिन्दकोण से जो वस्तु 'सत्' सालूम होती है वह दूसरे दिन्दकोण से 'असत्' हो सकती है। वस्तु के एक प्रकार के वर्णन को सस्य और दूसरे प्रकार के वर्णन को असल ठहराना प्राय. व्यक्ति-विशेष के सकोणों दिन्दकोण का परिचायक होता है। स्याद्वाद का स्वरूप जैन-विचारक सात वाक्यों से सममाने

<sup>&</sup>lt;sup>१ (</sup>स्याद्वाद-मजरी', पृ० १६९

हैं। इन्हें 'सप्तसंगी' कहते हैं:-

१-स्यादस्ति ( शायद है )।

२-स्यान्नास्ति ( शायद नहीं है )।

३--स्यादस्ति नास्ति ( शायद है भ्रौर नहीं है ) !

४--स्यादवक्तस्य: ( शायद ऋवक्तस्य है )।

४—स्याद्स्ति चावक्तव्यः ( शायद् है श्रीर श्रवक्तव्य है )।

६ — स्यालास्ति चावक्तस्य (शायद् नहीं है श्रीर श्रवक्रस्य है)।

७ — स्याद्स्ति च नास्ति चावकःयः (शायद् है, नहीं है भ्रौर ऋवक्तस्य है)।

अपने दृश्य, स्वभाव और देश-काल के दृष्टिकोख से प्रश्येक वस्तु 'है', घट की सत्ता है। दूसरे प्रश्यों के दृश्य, स्वभाव आदि की अपेला से कोई वस्तु भी 'नहीं है,' घट असत् है। एक ही पदार्थ घट घटरूप से सत् है और पटरूप से असत्। इसी प्रकार संसार की सारी वस्तुएं 'सद्सद्द्रस्तक' है। यह पहली तीन भिगयों का अभिप्राय है। इन में से अत्येक में 'अवक्तक्यः' जोड देने से अंतिम तीन भंगिया बनती हैं। 'स्याद-वक्तव्यः' बीच की भंगी है। इस प्रकार सात भगियां हो जाती हैं।

'सत्ता' श्रीर 'श्रसत्ता' का एक साथ कथन संभव नहीं है. इस लिए यस्तु को 'श्रवत्तव्य' कहते हैं। 'सत्ता' के साथ 'श्रवत्तव्यता' जीड़ने से पाँचवी मंगी बन जाती है। छठवीं मंगी में हम वस्तु की श्रसत्ता श्रीर 'श्रवत्तव्यता दोनों कथन करते हैं। सात्तवीं मंगी में वस्तु की सदसदाव्य-कता श्रीर श्रवत्तव्यता कथन की जाती है।

स्याद्वाद का वाच्यार्थ है 'शायद-वाद' अंग्रेजी में इसे 'ग्रोबेबिलिज़म' कह सकते हैं। अपने श्रतिरजित रूप में स्याद्वाद सदेहवाद का भाई है। वास्तव में जैनियों को सगवान बुद्ध की तरह तस्वद्शन-संबंधी प्रश्नों पर मौन धारण करना था। जिस के आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म श्रादि पर पिनिश्रित सिद्धांत हों उस के मुख से स्याद्वाद की हुद्दाई शोभा नहीं देती।

स्याद्वाद से ही संबद्ध जैनियों का 'नय-वाद' या नय-सिद्धांत है। ज्ञान हो प्रकार का है, प्रमाण श्रीर नय । वस्तु का तत्वज्ञान प्रथम प्रकार का ज्ञान है, श्रीर वस्तु का श्रापेत्तिक ज्ञान दूसरी तरह का ज्ञान है। प्रत्येक प्रकार के अपूर्ण वर्णन या ज्ञान को 'नय' कहते हैं। जैनियों ने स्याद्वाद का उपयोग दूसरे मतों के खंडन श्रीर उपहास में किया है। दूसरे मत के सत्यशोधकों की वे उन अधों से उपमा देते हैं को अपनी जिज्ञासा से पोहित होकर हाथी को देखने गए ! किमी ने पूँछ पकद कर कहा कि हाथी अजगर के समान है; किसी ने पैर पकड़ कर हाथी की संमा वना दिया। दूसरे ने कान पकड़ कर उसे पंखे के तुल्य माना। इसी प्रकार संप्रदाय-वादी सत्य को एक दृष्टिकोण से देख कर विशेष प्रकार का बता देते हैं। यथार्थ ज्ञान को 'प्रमाण्' कहते हैं श्रौर श्रयथार्थ या एकतरफ़ा ज्ञान को 'नय'। १ नय दो प्रकार के हैं, शब्दनय ख़ौर ख़र्थनय। शन्दनयों में स्वयं शन्दनय, समाविरुद्धनय, और एवंभूतनय सिन्नविष्ट हैं। अर्थनय चार प्रकार के हैं अर्थात् नैरामनय, संग्रहनय, व्यवहारनय भौर ऋजुसूत्रनय । इन नयों की व्याख्या जटिक है और उस में मतमेद भी है। इस उन की ब्यास्था न करके पाठकों को सिद्धांत समस्ताने की चेष्टा करेंगे।

वस्तुओं में परिवर्तन होता है, चीज़ें बद्दाती हैं। इम 'बददाना' किया का कर्ता कीन है ? 'ऋतु बद्दा रही है' इस वाक्य में यदि 'ऋतु' कोई स्थिर चीज़ है तो बद्दाता क्या है, और यदि ऋतु स्थिर चीज़ नहीं है तो 'बद्दाना' किया का एक कर्ता कैसे हो सकता है। दौन दार्शनिक इस कठिनाई का समाधान इस प्रकार करते हैं। यदि हम 'द्रव्य' की हिष्ट से देखें तो वस्तु स्थिर है और यदि इम पर्यायों की हिष्ट से देखें तो वस्तु बद्दाती है। द्रव्य स्थिर और निर्विकार रहता है, पर्याय बद्दाते रहते हैं। इस प्रकार परिवर्तन और ध्रुवता या स्थिरता साथ साध

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>राधाकुष्णन्, ( भाग १ ), पृ० ०९=

पाए जाते हैं। इन दोनों बातों को साथ साथ जानना 'नयनिश्चय' है-श्रीर एक-एक का श्रवग-श्रवग ज्ञान 'नयाभास'।

इसी प्रकार कुछ विचारकों का दिन्दकोण वैयक्तिक होता है और कुछ का सामानिक; कुछ विचारक न्यक्ति को प्रधानता देते हैं कुछ समान को। दोनों को मिला कर देखने से ही 'न्यक्ति और समान' के सगड़े का निव-टारा हो सकता है। किसी वस्तु का यथार्थ स्वरूप समसने के लिए हमें। उसे सब संगव दिन्दकोणों से देख कर 'नयनिश्चय' करना चाहिए। एक जेखक के अनुसार—

> एको भाषः सर्वथा येन दृष्टाः सर्वे भाषाः सर्वथा तेन दृष्टाः । सर्वे भाषाः सर्वथा येन दृष्टा, एको भाषः सर्वथा तेन दृष्टः । १

'जिस ने एक पदार्थ को सब प्रकार, सब दिन्दकीयों से, देख विया है, उस ने सब पदार्थों को सब प्रकार देख विया। जिस ने सब प्रकार से सब भावों को देखा है वही एक भाव या पदार्थ को अब्छी तरह जानता है।' जैन-धर्म के जीवन-संबंधी विचारों, अनीश्वरवाद और स्थादवाद

सभी की श्रालोचना हिंदू दार्शनिकों द्वारा आलोचना की गई है। बौद्धों श्रीर जैनों में भी काफ़ी

संघर्ष चला था। जैन-धर्म का यह सिद्धांत कि पृथ्वी, जल श्रादि के प्रत्येक परमाणु में जीव है, उन्हीं के विरुद्ध पड़ता है। यदि सब जड़ जगत् जीवमय है तो जड़ श्रीर चेतन के बीच ऐसी गहरी खाई खोदने की न्या ज़रूरत है ? दूसरे, जीव के परिमाण में परिवर्तन मानना ठीक नहीं जैंचता; इस से जीव श्रनित्य हो जायगा श्रीर कर्म-सिद्धांत में बाधा पड़ेगी। वास्तव में चैतन्य को श्राकाश में रहनेवाजा या श्रवकाश घेरनेवाजा कहना ही असंगत है। यह ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें श्रवकाश या जगह घेरें। सूठ, सल, ईंग्यां, हेव, सुख, दु:ख श्रादि पदार्थ श्रवकाश में या देश में

र 'त्याद्वादमनरी', पृ० ११२। इस सिद्धात का स्वामाविक पर्यवसान 'अद्देत--वाद' में होता है।

रहनेवाले नहीं हैं। जीव भी ऐसा पदार्थ हो सकता है।

जैन जोग परमाखुओं में आंतरिक भेद नहीं मानते। फिर एक परमाख का दूसरे से भेद किस प्रकार होगा ! क्या सांख्य की प्रकृति के समान एक जड-तरव को मानने से काम नहीं चल सकता !

इसी प्रकार जैन-दर्शन में जीव भी सब एक ही प्रकार के हैं। कर्म-शरीरों के नष्ट हो जाने पर सब जीव एक-से रह जायँगे। हम पूछते हैं कि एक ही चेतन तस्व को मानना यथेष्ट क्यों नहीं है ! करोडों जीवों में जो प्रवृत्तियों की एकता पाई जाती है उस का कारण चैतन्य की एकता के श्रति-रिक्त कोई नहीं हो सकता।

जह और चेतन को सर्वथा भिन्न मानने पर उन में संबंध नहीं हो '
सकता। ' संबंध एक ही श्रेणी के पदार्थों में हो सकता है अथवा एक बड़ी श्रेणी के प्रतर्गत छोटी श्रेणियों में । दो गज़ और दो मिनिट में कोई संबंध क्यों नहीं दीखता ' क्योंकि हमारी छुद्धि उन दोनों को एक बड़ी श्रेणी या जाति के अंतर्गत नहीं खा सकती। इस लिए जब और चेतन का घोर देंत ज्ञान की, जो कि जीव और जड़ का संबध विशेष है, संभावना को नष्ट कर देता है। इस युक्ति के विषय में विशेष हम आगे लिखेंगे। 'जीवज्ञान-स्वरूप है' और 'जीव अपने से भिन्न जगत् को जानता है' यह दोनों वि-रंधी सिद्धांत हैं।

यदि हमारा ज्ञान संभावना-मात्र है, निश्चित नहीं है, तो जैन जोगों को ईश्वर की श्रसत्ता में इतना दर विश्वास केने हुशा १ शंकर और रामा-चुज दोनों बतजाते हैं कि एक ही पदार्थ को सन् और श्रसत्, 'है' श्रीर 'नहीं है' कह कर वर्धित नहीं किया जा सकता। वस्तु में विरोधी गुण नहीं रह सकते। इस जिए स्याद्वाद या सप्तमंगी न्याय ठीक सिद्धांत नहीं है।

स्याद्वाट में सरयता का कुछ छांश अवश्य है छौर वह छांश जैनियों की सिद्धांतवादिता ( डॉम्मेटिइम ) का ावरोधी है।

१देखिए भाग २, योगवाशिष्ठ-प्रकर्ख ।

को देखा। दाइ-सरकार के जिए जो जाए जाने वाजो कुछ शवों पर भी उन की दिन्द गई। उन्हों ने सारिय से पूछा—यह इस प्रकार बॉध कर इस पुरुष को कहां जिए जा रहे हैं ? सारिय ने जो उत्तर दिया उसे सुन कर जाइ-प्यार में पजे हुए जीवन के छे शों से अनिभन्न कुमार के कोमल हृदय को मर्मातिक वेदना हुई। यब उन्हों ने जीवन को और भी निकट से देखना आरंभ कर दिया। उस में उन्हें दरिद्रता, निराशा और दुःख के अतिरिक्त कुछ भी न मिला। जोगों की स्वार्थपरना को देख कर उन्हें और भी क्लेश हुआ। उन का जीवन और भी गंभीर हो गया और ने रातिदन ससार को हु ख दूर करने की चिंता में निमन्न रहने जगे। एक दिन आधी रात को ने अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा और नवजात शिशु राहुल को छोड़ कर निकल गए। संसार के सुख क्याक हैं; शरीर को एक दिन बृद्ध होकर सरना ही पढ़ेगा। फिर जोवन को आकर्षक मृग-मरीचिका में फैंसने से क्या जाभ ?

बुद्ध विद्वान् थे। उन्हों ने अपने युग की आस्तिक और नास्ति क्र विचार-धाराओं से परिचय प्राप्त किया था। गृहस्थाग के बाद चित्त को ग्रांति देने के लिए उन्हों ने विभिन्न मतों के शित्तकों के पास जाकर उन के विचारों को सममने की बड़ी चेटा की परंतु उन की बुद्धि को संतोष नहीं हो सका। प्रतिभाशाली विचारक दार्शनिक समस्याओं के खिछले, एकांगी और सांप्रदायिक समाधानों से संतुष्ट नहीं हो सकते। विभिन्न मतवादियों ने आस्मिक कल्याया के लिए जो मार्ग बतलाए उन से भी उन्हें संनोष न मिल सका। उन्हों ने शरीर को कष्ट दिया, कुरुष्ट्र-उपवास आदि किए तथा शीतोष्ण सह कर अन्य तपस्याएं भो भी। किंतु कहीं प्रकाश नहीं मिला। जीवन की उलकानों के खुलमाने का कोई उपाय नहीं सुमा। सदेह और जिज्ञासा से पीड़ित हर्य को सांत्वना नहीं मिली। बुद्ध मत-वादों से विरक्त हो गए, आस्तिक और नास्तिक सब प्रकार के दर्शनों से उन का विरकास उठ गया। उन्हें विश्वास हो गया कि आस्म-शुद्धि द्वारा सस्य की को पुस्तक-बद्ध किया गया। बुद्ध को शिचाएं पाली-प्रंथों में संगृहीत हैं लिन्हें 'पिटक' कहते हैं। 'पिटक' का अर्थ है पिटारो। 'त्रिपिटक' मग-वान् बुद्ध की शिचाओं की पिटारियां हैं। इन का समय तीसरी शताब्दी ई० प्० समम्मना चाहिए। तीन पिटकों के नाम 'सुत्तपिटक' 'अभिधमम-पिटक' और 'विनयपिटक' हैं। 'सुत्तपिटक' भगवान् बुद्ध के ब्याक्यानों और संवादों का संग्रह है। बौद्धधर्म के प्रसिद्ध पडित रिज़ डेविड्स् ने बुद्ध के संवादों की सुवाद-ग्रंथों से की है।

'युत्तिविटक' वॉच निकारों में विभक्त है। इन्हों में से एक का नाम 'खुद्दकनिकाय' है जिस का एक भाग बौदों की गीता, 'धम्मपद', है। शेष चार निकारों के नाम 'दीम्बनिकाय', 'मिंक्समिनिकाय', 'संयुत्तिनिकाय' श्रीर 'श्रंगुत्तरनिकाय' हैं। बुद्ध के दार्शिनक उपदेश मुस्यतः 'सुत्तिपटक' में हो पाए नाते हैं। दूसरा 'विनयविटक' है जिस में भिक्तुशों की जीवन-चर्चा श्रादि की शिवा है। तीसरे 'श्रिभधम्मिविटक' में बुद्ध के मनोविज्ञान श्रीर व्यवहारशास्त्र-संबंधी विचारों का संग्रह है। बौद्धधर्म की प्राचीन पुस्तकों में 'मिंकिंदपन्हों', श्रयवा 'मिंकिंदपरन' का भी सिखवेश करते। हैं। इस प्रंथ में बौद्ध-शिव्हक नागसेन श्रीर यूनानी राजा मिनेंडर या मिंकिंद के संवाद का वर्यान है।

भगवान् बुद्ध का जन्म लगभग ४४७ ई० पू० में शाक्यवंश के राजा

शुद्ध भग जीवन

शुद्ध भग के घर में हुन्ना । उन के माता-पिता
का दिया हुन्ना नाम सिद्धार्थ श्रीर गोत्र का
गोतम था। किपजवस्तु के राज्य के वे युवराज थे। वे माता-पिता के बडे
हुजारे पुत्र थे। वढ़े होने पर उन का विवाह राजवंश की एक सुंदर कन्या
यशोधरा के साथ कर दिया गया जिस से उन के राहुज नाम का एक पुत्र
भी उत्पन्न हुन्ना। सिद्धार्थ चवपन से ही बढ़े विचारशीज थे। जीवन की
ह्याभंगुरता के विषय में वे प्रायः सोचा करते थे। दो-एक बार शहर में
धूमते हुए उन्होंने कुछ रोग, श्रवस्था श्रीर श्रन्य प्रकार से पीड़ित मनुष्यों

होता था। जबे शास्त्राधों का परिणाम जनता की दृष्ट में शून्य ही होता था। सैकडों तरह की बातें होती थीं, श्रात्मा-परमास्मा के विषय में तरह तरह की कल्पनाएं श्रोर श्रनुमान कड़ाए जाते थे जिन से साधारण जनता को कुछ भी प्रकाश नहीं मिलता था। विचार-चेत्र में पूरी श्रराजकता थी।

लोगों के क्यावहारिक अथवा नैतिक जीवन पर इस का द्वरा प्रभाव पड़ा। द्वांद्व-जगत् की अराजकता और अनिश्रयवादिता क्यावहारिक जगत् में प्रतिफिलित होने लगी। श्राचार-शास्त्र के नियमों से लोगों की श्रास्था इटने लगी। तार्किक वाद-विवाद में फैंस कर लोग जीवन के कर्तक्यों की भूलने लगे। दुद्ध के हृद्य में बाल की खाल निकालने वाले अक्संप्य दाशंनिकों के प्रति विद्रोह का भाव जागृत हो गया। अपने समय के जन-समाज का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके क्रांतिदशीं दुद्ध ने यही परिणाम निकाला कि लीवन से परे श्रातमा, परमारमा लैसी वस्तुओं के विषय में क्यार्थ की बहस करना जीवन के श्रमुल्य चर्णों को वे-मोल बेच डालना है। जो हमारे वश की बात है श्रयांत् श्रपने श्राचरण को श्रुद्ध बनाना, उसे न कर के यदि हम व्यर्थ के वाद-विवाद में फैंस जामें तो हमें शांति कैसे मिल सकती है ? दुद्ध की शिका में हम मनोविज्ञान पा सकते हैं, तर्कशस्त्र और व्यवहार-शास्त्र पा सकते हैं, लेकिन उस में तरद-दर्शन के जिए स्थान कम है।

उस समय के लोगों का स्यावहारिक जीवन बुद्ध के कोमल हृद्य को निराश क्रेनेवाला था। भगवद्गीता और उपनिषदों के नैष्कर्य के आदर्श को माननेवाले पुरुष लगभग नहीं थे। ब्राह्मण-काल की स्वार्थपूर्ण यज्ञ-निष्ठता यथेष्ट मात्रा में वर्तमान थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुश्रों का बिलदान किया जाता था। यज्ञ की हिसा, हिंसा नहीं समभी जाती थी। हिंसा ईश्वर-भक्ति का अंग थी। दुन्द ने ऐसे ईश्वर को मानने से इन्कार कर दिया। जो ईश्वरवाद हमें अंधविश्वासों में फैसाता है, तो हमें प्रकोमनों से प्रेम करना सिखाता है; तो प्राकृतिक नियमों को खोज उन्हें श्रकेले ही करनी होगी। वे प्रकाश की खोज मे निर्जन वनप्रदेशों में घूमने लगे। कभी-कभी राजकीय सुखों की याद श्राती थी, यशोधरा का स्मरण होता था। परतु वैयक्तिक जीवन की वाधाश्रों को दूर किए
बिना वे संसार का हित-साधन कैसे कर सकते थे? एक वार बोधिवृत्त के नीचे
ध्यानमग्न बुद्ध को कामदेव ने श्रपने श्रनुचरों सहित घेर लिया। च्या भर
के लिए वे विचलित हो गए। परंतु श्रीव्र ही शाक्यसिंह ने श्रपने को
सँमाल लिया और उन्हों ने श्राने को वाद को दिए गए 'शाक्य सुनि' नाम
का श्रीवकारी सिद्ध कर दिया। उसी वृत्त के नीचे श्रनवरत धेर्य से साधना
कर के उन्होंने जीवन के सत्य का दर्शन किया। उन्हों ने 'बोध' या तत्वश्चान प्राप्त किया श्रीर सिद्धार्थ गोतम से 'बुद्ध' बन गए। जिस सत्य को
सन्हों ने देखा श्रीर प्राप्त किया था, जगत् श्रीर लीवन के विषय में जो उन
में नई धारणा उत्पन्न हुई थी, उसे सर्वसाधारण में वितरित कर देना ही
उन के श्रवशिष्ट जीवन का ध्येय बन गया।

किव की तरह दार्शनिक भी अपने युग की प्रवृत्तियों का परिचय देता

है। प्रत्येक दार्शनिक सिद्धांत पर कुछ न कुछ

समय की छाप रहती है। बुद्ध जी के आविभाव के समय भारतवर्ष जीवन के सारे अंगों में विश्विष्ठ हो रहा था, उससमय कोई प्रक बडा साम्राज्य न या, देश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था।

संस्कृत पवित्र मानी जाती थी पर बोजचाज की भाषा बहुत थीं। पददर्शनों का विकास नहीं हो पाया था, यद्यपि वायुमंडल में उन के आविष्कार
की योजना हो रही थी। जैसा कि चौथे अध्याय के प्रारम में कहा जा चुका
है, जैन और यौद्धदर्शन के उदय और गोता के समन्वय से पहले भारतवर्ष की उवंश मूमि में अनेक विचार-स्रोत प्रव-हित हो रहे थे। दार्शनिक
सेत्र में हजवज मची हुई थी। जितने विचारक थे, उतने ही मत थे।

छोगों के मस्तिष्क में संदेह के कीश्रास्त्र भर खुके थे। खुब वाद-विवाइ

१ राधाकुप्णन्, माग १, पृ० ३५२

'भय और दुःख मेरे समान ही दूसरों को भी प्रिय नहीं हैं। फिर मुक्त में ऐसी कीन सी विशेषता है जिस के कारण में उन से अपनी ही रचा करूं दूसरों की नहीं ?' बुद्ध के मत में संसार के प्राणियों को एकता के सूत्र में बॉधनेवाले वेदना के तंतु हैं। संसार में सभी हुःखों हैं, सभी अभाव का अनुभव करते हैं। दुःख की अनुभृति की समानता के कारण हुःख दूर करके शांति प्राप्त करने की साधना में भी एकता होनी चाहिए। हमारा व्यवहार पारस्थित सहानुभृति पर अवलंबित हो। जहां उपनिषद् सम मनुष्यों की तालिक एकता की शिक्षा देते हैं, वहां बौद्धमं व्यवहार श्रीर साधना के ऐक्य पर ज़ोर देता है।

ठपनिषदों के समान ही बुद्ध ने वाह्य वस्तुओं से चित्त ह्या कर अंत-मुंखता की शिला दी। याज्ञिक आडंबरों के प्रति तिरस्कार की भावना उपनिषदों और बौद्धधर्म में समान है। मेद इतना ही है कि उपनिषदों ने कर्मकांड को नीची साधना कह कर होड़ दिया और इस की बहुत लोक कर निंदा नहीं की। बुद्ध ने इस प्रकार का समसौता करने से इन-कार कर दिया। जो आडंबर है, जो मिच्या है, उस से समसौता कैसा? उस से कल्याया की आशा भी कैसे की जा सकती है? आडंबरों से मुक्त होने और मुक्त करने की जितनी उखंठा बुद्ध में थी उतनी उपनिषदों में नहीं।

मानव-जीवन की व्यर्थता और स्या-भंगुरता पर उपनिषदों में कहीं-कहीं करूया विचार पाए जाते हैं। निचकेता और यम के संवाद में धुल और ऐस्वर्य की व्यर्थता अच्छी तरह व्यक्त की गई है। उपनिषदों के ऋषियों ने संसार की दुःखमयता को दार्शनिकों की बौद्धिक और गंभीर दृष्टि से ऐता। बुद्ध का हृदय दार्शनिक से भी अधिक मानव-हृदय अथवा कवि-हृदय था। उन्हों ने विस्व की करुया को देखा ही नहीं, अनुभव भी किया। उन के कोमज हृदय में बैसे विस्व की अंतर्वेदना घनीभूत होकर समा गई थी जो किसी भी पीहित प्रायों को देख कर स्था भर में दृष्टित हो जाती थी। देखने की शक्ति छीन खेता है; जो आत्मिक उद्यति के जिए हमें पर-सुखा-पेची बना देता है जो प्रयरनशीकता या पुरुवार्थ से रोकता है, जो पशुश्रों -के रक्त पर पिनन्नता की सुहर जगा दता है; उस ईश्वरवाद को दूर से ही प्रयाम है। कर्मफल का निर्णय करने के जिए ईश्वर की श्रावश्यकता नहीं है, उस के जिए कर्म सिद्धांत ही काफ़ी हैं। हिंसा का विधान करने -वाजे वेद किसी प्रकार भी पिनन्न या प्रामायय प्रथ नहीं हो सकते। जो देवता हिंसा चाहते हैं, उन्हें देवता कहना विडचना है।

उस समय के धारितक हिंदुओं को भगवान बुद्ध वेदों श्रीर वेदोक्त धर्म के मुतिमान विरोध दिखलाई दिए । कुछ बौद्धधर्म श्रीर उपनिषद आधुनिक विद्वानों का भी सत है कि बौद--धर्म सर्वथा अभारतीय मालूम पहता है। लेकिन ऐसा समकता अपनी ऐतिहासिक धनभिज्ञता का परिचय देना है। यदि बौद्धधर्म का जन्म श्रीर विकास भारतवर्ष में हुआ तो वह 'श्रभारतीय' कैसे कहा जा सकता है ? जिस धर्म ने खराभग एक हज़ार वर्ष तक भारत के हज़ारों मनुष्यों के हृदयों पर शासन किया. वसे भारतीय चीज़ न समकता श्राश्चर्य की वात है। विदेशी विद्वान भारत को नैतिक चिंतन का श्रेय नहीं देना चाहते। वस्तुतः बुद्ध के विचारों में ऐसी कोई बात नहीं है जो इन्हें भार-तीय कहताने से विचत रख सके। बौद्धधर्म और जैनधर्म दोनों ही के बीज उपनिषदों में विद्यमान हैं। उपनिषदों के ब्यावहारिक संकेतों का विकसित रूप ही बौद्धधर्म है। उपनिषद कहते हैं- 'जो सब भूतों -को श्रात्मा में देखता है श्रीर सब भूतों में श्रात्मा को. वह किसी से घृणा नहीं करता। 19 बौद्धधर्म ने भी विश्वप्रेम की शिचा दी लेकिन उस का दार्शनिक ग्राधार इतना स्पष्ट नहीं है। बौद्धधर्म की शिचा है कि-

> यदा मम परेपांच श्रयं दुःखं च न प्रियम् । तदारमन: को विशेषो यत्तं रहामि नेतरम् ॥

१ईश, ६

२'वोधिचर्यावतार', पृ० ३३१

चिकित्सा-शास्त्र में उस के चार श्रंगों का वर्णन रहता है रोग, रोग-हेतु, स्वास्थ्य श्रीर श्रीषधि या उपचार । इसी दुःख का कारण प्रकार बौद्ध-दर्शन के भी चार छंग हैं, अर्थात संसार, संसार-हेतु, निर्वाण श्रीर उस का उपाय। बुद्ध श्रमने चारी श्रीर फैंबे हुए मानवी हु की का श्रंत करना चाहते थे। संसार में दु:ख क्यों है ? दु:ख वस्तुश्रों की चग्रभंगुरता का नैसर्गिक परिगाम है। जिस संसार को इम अनुभव द्वारा जानते हैं उस में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। परिवर्तनशीतता या चराभंगुरता भौतिक श्रीर मानसिक जगत् में समान रूप से ज्यास है। 'हे भिक्तुश्रो! संसार में जो कुछ है, चिएक है; यह द् ख की बात है या मुख की ?' भिक्तुओं ने उत्तर दिया कि सचमुच यह दु:ख की बात है। दु:ख श्रीर क्याभंगुरता एक ही चीज़ है। जिस वस्तु को हम बड़े प्रयरन से प्राप्त करते हैं, वह ज्ञा भर से अधिक नहीं ठहरती । पानी से बुद्बुद्धें के समान हमारे हृदय में वासनाएं उठती हैं श्रीर जल हो जाती हैं। सब दुख़ दु:खमय है, क्योंकि सब दुख़ जिएक है, निर्वाण में ही शांति है।

'प्रतीत्यसमुत्पाद' का सिद्धांत विश्व की इत्याभंगुरता की दार्शांनिक प्रतीत्यसमुत्पाद या क्याक्या है। कारण के बिना कार्य नहीं हो पटीच्चसमुत्पाद सकता। कार्य को उत्पन्न किए बिना कारण भी नहीं रह सकता। संसार में जो कोई भी घटना होती है उस का कारण होता है; इसी प्रकार संसार की कोई घटना किसी हूसरी घटना को उत्पन्न किए बिना नहीं रह सब्दती। एक चीज़ के होने से दूसरी चीज़ होती है। यही 'प्रतीत्यसमुत्पाद' का मूखार्थ है। दुःख का स्रोत क्या है, प्रथवा दुःख की उत्पत्ति कैसे होती है हु:ख कार्य-कारण श्रंखला की

१ सवमनित्यः सर्वमनात्म, निर्वाण शातम् श्रीर सर्वज्ञिकम् चिणिकम्, सर्वे-दुःख दुःखम्।

इसिबए सर राधाकुष्णन् का कहना है कि बौद्धधर्म, कम से कम श्रपने मृत्व में, हिंदूधर्म की ही एक शाखा है।

जीवन दु:खमय है, यह वौद्ध मतावर्जवियों का निश्चित विश्वास है। यही विश्वास बौद्ध-दर्शन और बौद्ध सस्तिष्क भगवान् बुद्ध की शिचा: दःख की व्यापकता को गति प्रदान करता है। जनम दुःखमय है, जीवित रहना दु खमय है, वृद्ध होकर मरना भी दुःखमय है। श्रस्तिःव-वान् होने का श्रर्थ है दु:खानुभृति। श्रपने शरीर की रचा के लिए, ष्पपने विचारों की रचा के लिए, अपने व्यक्तित्व की रचा के लिए हु:ख उठाना पड़ता है। संसार की सारी चीज नष्ट हो जाती हैं; हमारी श्राशाएं फ्रीर श्राकांचाएं, हमारे श्ररमान, हमारा भय श्रीर प्रेम सब का श्रंत हो जाता है। इच्छाओं की पूर्ति के प्रयस्त मे दुःख है, इच्छा रवयं दुःखमयी है। हमारे सुख-भोग के चया भी दुःख के तेश से सुक्त नहीं होते। शारी-रिक कियाओं में शक्ति चय होती है। विचारों के बोम से मस्तिष्क पीड़ित रहता है। तृष्णा की अग्नि जीवन के सारे चर्णों को तपाए रखती है। व्यर्थ की दुश्चिताओं का भार इमें कभी नहीं छोडता । यदि प्रपना जीवन सुखी हो, तो भी चारों श्रोर के प्राणियों को दुखी देख कर हम शांत नहीं रह सकते। विपन्नों का व्यार्तनाट हमारे कान फाड डालता है। स्वार्थी से रवार्थी मतुप्य को अपने इष्ट-मित्रों का द्वःख भागना ही पहला है। अपने स्वार्थ के दायरे को हम कितना भी संछीएँ करलें, फिर भी इम दुख से नहीं वच सकते। सर्वेत्रासी मृत्यु श्रपना मुख फैजाए निश्चित गति से प्रतिक्या हमारी श्रोर बढ़नी चली श्राती है। एक बार यह जान कर कि हमारे सारे प्रयस्तों घोर श्रुभ इच्छायों को सदा के लिए शून्य में लीन हो जाना है, कीन सुखी रह सकता है ?

१राधाकुरणन् , भाग १, ५० ३६१

## की तालिका देते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मानवी दु:खों का मूल कारण श्रविद्या है। श्रविद्या व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती और व्यक्तित श्रविद्या पर अववंशित है। इस प्रकार श्रविद्या श्रीर व्यक्तित या व्यक्तिता में अन्योन्याश्रय संबंध है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए व्यक्तित्व का नि:शेष होना आवश्यक है। श्रविद्या के दूर हुए बिना व्यक्तित्व श्रयवा श्रहेता का विजय संमव नहीं है। श्रव हम बौद्धार्म में 'व्यक्तित्व किसे कहते हैं' इस की खोज करेंगे।

हम कह चुके हैं कि विश्व की चर्णमंगुरता ने बुद्ध के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाजा था। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, प्रस्थेक घटना, प्रस्थेक पदार्थ ऋपने समान ही चर्णिक कार्यों को उत्पन्न कर के स्वयं नष्ट

<sup>· &</sup>lt;sup>१</sup>राधाकुष्णन्, माग १, पृ० ४११

एक कड़ी है। यह श्रंखता श्रविद्या से श्ररू होती है श्रीर दुःखातुभूति में उस का पर्यवसान होता है। श्रविद्या से जरा-मरण श्रीर दुःख तक प्रसरित होनेवाकी श्रंखता में बारह कड़ियां हैं जिन्हें 'निदान' कहते हैं।

पहची कड़ी श्रविद्या है। श्रविद्या से संस्कार उत्पन्न होते हैं। यहां संस्कार का अर्थ सानसिक धर्म समस्ता चाहिए। संस्कारों से विज्ञान अर्थात् संज्ञा या चैतन्यानुभृति रुत्वन्न होती है। यह विज्ञान या चेतना प्राचीन और नवीन को जोड़तो है। " मृश्यु के बाद भी यह शेष रहती है, इस का अत निर्वाण में ही होता है। चौथी कड़ी का नाम 'नामरूप' है जिस का तारपर्य मन और शरीर से है। यह न्याल्या मिसेज़ रिज़् डेविड्स की है। र यामाकामी के अनुसार गर्म की विशेष अवस्था का नाम 'नाम रूप' है। 'ररनप्रभा' ( शांकरभाष्य की टीका ) श्रीर 'भामती' का भी यही मत है। नामरूप से पडायतन अर्थात् इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। इंदियों के द्वारा ही हमारा वास्रजगत् से संबंध होता है, इस संबंध को ही 'स्वर्शं' कहते हैं जो छुठवीं कड़ी है। इस स्वर्श से वेदना उत्पन्न होती है। वेदना से तृष्णा का त्राविर्भाव होता है, जो उपादान या श्रासिक का कारण होती है। इस श्रासक्ति के कारण ही 'भव' होता है। भव जाति का कारण है। वाचस्पति मिश्र 'भव' का सर्थ धर्माधर्म करते हैं। व चंद्र-कीर्ति की व्याख्या भी ऐसी ही है। 'भव' उन कमीं' को कहते हैं जो जाति व या जन्म का कारण होते हैं। जाति या जन्म के बाद जरा-मरण (वृद्धावस्था श्रीर मृत्यु ) का श्राना श्रनिवार्य है। जरा श्रीर सरवा दुःखसय है, इस में किसे संदेह हो सकता है। इन बारह निदानों में कुछ का संबंध जो न्यक्ति के भतीत से हैं और कुछ का उस के भविष्य से । नीचे हम इन निदानों

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> राघाकुष्णन्, माग १, ५० ४१४

न यामाकामो, पृ० ७८

व शाल साल २।२।१९

सुख, हु:ख श्रादि के श्रनुभव को 'वेदनास्कंध' कहते हैं। यह कुंडल है, यह गाँ है, यह ब्राह्मण है—इस प्रकार के श्रनुभव को संज्ञास्कंध कहते हैं। यह वाचस्पित मिश्र की क्याख्या है। मस्तिष्क में इदियों के श्रनुभव श्रीर सुख-दुख श्रादि के जो चिह्न रह जाते हैं उन्हे संस्कारस्कंध कहते हैं। इस प्रकार बौद्धों का व्यक्तिस्व-सबंधी मत विश्लेषण-प्रधान है। व्यक्तिस्व की यह व्याख्या प्राधुनिक मनोविज्ञान की व्याख्या से श्राश्चर्य-जनक समता रखती है। श्राजकत्त के मनोवैज्ञानिक व्यक्तिस्व को तीन प्रकार को क्रियाशों का संश्विष्ट रूप मानते हैं। यह क्रियाएं संवेदन, संकल्प, श्रीर विकल्प हैं। इन के श्रतिरिक्त श्रारमा में मानसशास्त्र के विचार रखों का विश्वास नहीं है।

'मिलिंदपरन' नामक संवाद-प्रंथ में नैराक्यवाद की क्याग्या बहे सुंदर ढंग से की गई है। आक राजा मिनेंडर या मिलिंद नागसेन नाम के बौद्ध मिन्न के पास गया। कुछ बातचीत के बाद राजा ने नागसेन से पूछा—'आप कहते हैं हमारे व्यक्तित्व में कोई स्थिर चीज़ नहीं है, तो यह कौन है जो संघ के सदस्यों को खाजा देता है, जो पविश्व जीवन व्यतीत करता है, जो सदैन ध्यान और उपासना में खगा रहता है? कौन निर्वाया प्राप्त करता है और कौन पाप-पुग्य करके उन का फल भोगता है? खाप कहते हैं कि संघ के सदस्य आप को नागसेन कहते हैं। यह नागसेन कीन है ? क्या आप का मतज्ञब है कि सिर के बाल नाग-सेन हैं?

'मैं ऐसा नहीं कहता, राजन्।'

'फिर क्या यह दॉत, यह खवा, यह मांस, यह नाहियां, यह मस्तिक — यह नागसेन है ?'

नागसेन ने उत्तर दिया-'नहीं'

<sup>।</sup> राधाकृष्णन्, माग १, पृ० ३९१-९२

हो जाता है। इस का अर्थ यह है कि संसार का कोई एक स्थिर कारण नहीं है। एक विकारहीन ईरवर को कल्पना, जो सब परिवर्तनों से खलग रहते हुए भी दन का कारण वन सके, दर्शनशास्त्र को आहा नहीं हो सकती। इसी प्रकार एक अरिवर्तनोय स्थिर आध्यतस्व को मानना भी, जो कि शारीरिक और मानसिक कियाओं का कर्ता बन सके, असंगत है। मनुष्य के व्यक्तित्व में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बदल न रही हो। हमारे शारीर में प्रतिक्ण परिवर्तन होता रहता है। हमारे मानसिक विचार और मानसिक अवस्थाएं भो बदलतो रहती हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन, चाहे हम शारीरिक दिखंग्य से देखें था उस के बौद्धिक अथवा रागात्मक स्वरूप पर दिद्यात करें, किन्हीं दो क्यों में एक-सा नहीं रहता। बौद्ध-दर्शन गीता के स्थिर आत्मतत्व को सत्ता का मानने से इन्कार करता है।

भारतीय दार्शनिकों ने इस तिद्धांत को नैरास्यवाद का नाम दिया

है। बाद लोग व्यक्तित्व को एक इकाई न मान

कर समूहारमक मानते हैं। यह ठीक है कि

हमारे जीवन छोर व्यक्तित्व में एक प्रकार को एकता पाई जाती है जिस के
कारण मोहन और सोहन जन्म भर खला-अला व्यक्ति रहते हैं; परंतु

यह एकता विकासशील एकता है। व्यक्तित्व के जो तस्व एकता के सूत्र
में पिरोप जाते हैं उन के समान ही वह सूत्र भी अपना स्वरूप बहनता
रहता है। बोद्धों का यह सिद्धात आधुनिक मानस-आख या मनाविज्ञान
के यहुत कुछ अनुकूल है। पाँच स्कंबों के समवाय अयवा समन्वय
(सिन्धेसिस) को हो व्यक्तित्व कहते हैं। इन पाँच स्कंबों के नाम रूपस्कंध,
विज्ञानस्कंध, वेदनास्कंध, संज्ञास्कध और संस्कारस्कध हैं। विपयसिहत दुदियों को रूपस्कध कहते हैं। रूपस्कध के अतिरिक्त चारों
रकंध मनामय सत्ताओं के धातक हैं। रूपादि विषयों के प्रत्यत्व में जो
अहमाकार दुद्धि होती है उसे 'विज्ञानस्कंध' कहते हैं। प्रिय, अप्रिय,

'मिलिंद ने कहा--'श्रद्धेय भिन्न, मैं सूठ नहीं बोला। धुरी, पहिए, रस्सी आदि सब के सहित होने पर ही लोग इसे 'रथ' कहते हैं।'

इस पर नागसेन ने कहा — 'राजन्, तुम ने ठीक समसा। धुरी, पहिए, रिस्तियों आदि के संघातविशेष का नाम ही रथ है। इसी प्रकार पाँच श्कंधों के संघात के श्रतिरिक्त कोई श्रारमा नहीं है।'

इस संवाद में नैरास्यवाद के मौतिक और आध्यास्मिक दोनों पर्ची को स्पष्ट कर दिया गया है। रथ-ज्ञान उतना ही सत्य था मूठ है जितना कि आस्मज्ञान। एक स्थिर आस्मा में विश्वास करना उतना ही असंगत है जितना कि अवयवों के अतिरिक्त रथ की सत्ता में आग्रह रखना।

बौद्धदर्शन को छोड़ कर भारतवर्ष के सारे दर्शन आश्मा की सत्ता मे विश्वास रखते हैं। चार्वाक और दो चार चिणिकवाद की आलोचना-पुनर्जनम श्रन्य नास्तिक दार्शनिकों को छोड़ कर सब दर्शनों के शिलक पुनर्जन्म श्रीर कर्म-सिद्धांत को मानते हैं। यदि सच-युच, जैसा कि बौद्ध कहते हैं, कोई स्थिर ग्राह्म तस्व नहीं है तो ग्रन्छे-बुरे कर्मी के लिए उत्तरदायी कीन है ? पाय-पुराय का फल कीन मोगता है ? पुनर्जन्म किस का होता है ? यदि पुनर्जन्म और कर्मफल को न माने तो संसार के प्राणियों के जन्मगत मेदों की न्याख्या नहीं हो सकती। कुछ स्यक्ति जन्म से ही धन, स्वास्थ्य और अधीत माता-पिता का दुवार और चिंता लेक्र उरवन्न होते हैं, कुछ जन्म से ही कगाल और वृर्वन तथा अशिचित मा-बाप के पुत्र होते हैं। इस का कारण क्या है ? यदि किए हुए कर्म का फल नहीं मिलता, यदि श्रपने कर्मों के श्रम श्रीर श्रशुभ परि-यामों से हम बच सकते हैं, तो कर्तब्याकर्तब्य की शिचा और धर्मशास्त्रों के उपदेश स्वर्थ हैं।

'श्रात्मा को न मानते पर पुनर्जन्म की न्याख्या नहीं हो सकती' इस तर्क को बौद्धों के प्रतिपत्ती श्रकाट्य मानते हैं। वास्तव में पुनर्जन्म की समस्या बौद्धों के जिए नई किंदनाई नहीं है। जो बौद्ध मृत्यु से पहले 'क्या यह बाहर का भाकार नागसेन है ? क्या वेदनाएं नागसेन हैं ? भ्रथवा संस्कार नागसेन हैं ?

नागसेन ने कहा-'नहीं'

'तो क्या इन सब वस्तुओं को मिला कर नागसेन कहते हैं श्रिथवा इन से बाहर कोई चीज़ है जिस का नाम नागसेन है ?'

नागसेन ने वही पुराना उत्तर दहरा दिया।

राजा ने फ़ुँमज़ाहर के स्वर में कहा—'तो फिर नागसेन कहीं नहीं है। नागसेन एक निरर्थक ध्वनिसान्न, है फिर यह नागसेन कीन है, जिसे हम अपने सम्मुख देखते हैं ।'

अब नागसेन ने प्रश्न करना शुरू किया । 'राजन् ! क्या आप पैदळ आए हैं ?'

'नहीं, मैं पैदल नहीं आया, रथ में आया हूं।'

'आप कहते हैं कि आप पैदल नहीं आए, रथ में आए हैं। तब तो आप जानते होंगे कि 'रथ' क्या है। क्या यह पताका रथ है ?'

मिलिंद ने उत्तर दिया-'नही'

'नया यह पहिए स्थ हैं अथवा यह धुरी स्थ है ?'

राजा ने उत्तर दिया-'नहीं'

'तो क्या यह रस्सियां रथ हैं, श्रथवा यह कथा ( कोड़ा ) रथ है ?' राजा ने इन सब के उत्तर में कहा—'नही'

'फिर क्या इस के यह सब हिस्से रथ हैं ?'

मिलिंद ने कहा- 'नहीं'

तव नागसेन ने पूछा-- 'क्या इन खनयनों के बाहर कोई चीज़ है जो रथ है ?'

राजा ने स्तंभित होकर कहा-'नहीं'

'तो फिर रथ नाम की कोई चीज़ नहीं है। राजन्, क्या श्राप फ्ट बोले थे १७ ्यक्रीकरण या समन्वय अपेचित है वे जह हैं, क्योंकि चेतना या चैतन्य इस एक्रीकरण का परिणाम है, उस के बाद की चीज है, न कि पहले की। बिना स्थिर चेतन-तत्व के मानसिक तत्वों का एकत्रीकरण कौन कर सकता है श और बिना एकत्रोकरण के चैतन्य की शिखा कैसे प्रक्वित हो सकती है ?

जिन मनस्तर्वों के मेज को तुम आत्मा कहते हो, उन मनस्तर्वों का मेज आत्म-सत्ता को पहले से मौजूद माने बिना नहीं हो सकता।

यदि सानसिक परिवर्तनों में स्थिर रहनेवाली आत्म-सत्ता न हो, तो स्मृति (याद करना) और प्रत्यभिद्धा (पहचानना) दोनों ही न हो सकें। 'मैने इस चीज़ को कल देखा था और आज फिर देखता हूं' यह ज्ञान होने के जिए आवश्यक है कि (१) जिस चीज़ को में 'वही' कह कर पहचानता हूं वह कल से आज तक स्थिर रही हो, (२) मेरे व्यक्तित्व में भी कल से आज तक किसी प्रकार की एकता रही हो। यदि कल किसी दूपरे ने देखा था तो आज कोई दूसरा स्मरण नहीं कर सकता; स्मरण तभी संभव है जब स्मरणकर्ता चिणक न होकर कुछ काल तक उद्दरने वाला हो। इसां प्रकार पहचानी जानेवाली वस्तु में भी स्थिरता होनी चाहिए। यदि कहो कि 'वही' समम्म कर पहचानी जानेवाली वस्तु चारतव में 'वही' नहीं होती विक पहली वस्तु के सहरा दूसरी वस्तु होती है, तो ठीक नहीं। वर्षोंकि साहरय को देखनेवाले स्थायी कर्ता की आव-रयकता फिर भी रह जाती है। '

चियाकवाद को सानने पर दंड और पुरस्कार की क्यवस्था नहीं हो सकती। जिस ने चोरी की थी वह चियाक होने के कारण नष्ट हो राया; अब जिसे दढ़ दिया जा रहा है वह दूसरा व्यक्ति है। पहले कर्ता के कर्मी का उत्तरदायिक इस सज़ा पानेवाले पर कैसे हो सकता है? यह स्पष्ट दें कि चियाकवाद को सान कर 'कर्म अपना फल अवश्य देते हैं' यह सिद्धांत

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> स्थिरस्य सहन्तु रनम्युपगमात्।

२स्याच्चेत्पूर्वेत्तरयोः च्चययोः सादृश्यस्य गृहीतैकः ।

ही ग्रात्म प्रता स्वीकार नहीं करते, उन से यह ग्राशा करना कि वे मृत्य के बाद वच रहनेवाळी श्रारमा को मानेंगे, दराशा है। मरने से पहले था मरने के बाद किसी समय भी वौद्ध जांग श्रात्मा का होना स्वीकार नहीं करते । खगर कोई भी किया बिना स्थिर कर्ता के हो सकती है तो स्थिर धारमतःव की माने विना प्रनर्जन्म भी हो सकता है। श्री श्रानंदकुमार-स्वामी ने घरने 'ब्रस घौर वौद्धवर्म का संदेश' नामक प्रथ में बौद्ध साहित्य के एक प्रसिद्ध रूपक की थार ध्यान दिवाया है। विद्धदर्शन में श्रारमा की वार-बार दीपक की शिखा से उपमा दी जाती है। जब तक दीपक जबता रहता है तब तक उस की शिखा या तौ एक मालूम पहती है, खेकिन वास्तव में वह शिखा नए इंधन के संयोग से प्रतिचया बदलती रहती है। दीपक की शिखा एक ईवन संघात से दूसरे ईधन-संघात में सक्रांत हो जाती है। इसी प्रकार भारमा को एकता एक चया के स्कंध-सघात से दमरे चल के स्कंध संवात में सकांत हो जातो है। यदि यह एकता मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार श्राजुएण रह सकती है तो यह कल्पना कठिन नहीं है कि वह एक जोवन से दूसरे जोवन तक भी श्रविच्छिन भाव से बनी रहे। एक जीवन के मृत्यु-चया श्रीर दसरे जीवन के जनम-चया में किन्हीं हो चलों की खपेचा ऋधिक खंतर नहीं है।

इस प्रकार इस देखते हैं कि पुनर्जन्म की समस्या बौद्ध दार्शनिकों के लिए कार्ड नई समस्या नहीं है। सवाल यह है कि नया चिण्ठवाद को सानकर एक हो जीवन के विभिन्न चालों की एकता को समकाया जा सकता है श्री गांकराचार्य ने वेटांत सूत्रों के भाष्य में बौद्धमत का विस्तार से खंडन किया है। वे कहते हैं कि बौद्ध-दशंन से समुदाय-भाव को सिद्धि नहीं हो सकतो। अणुर्यों के समुद्द का भौतिक जगत में चौर मानसिक अवस्थायों को शाध्यादिवक जगत में एकता के सुन्न में विरोने वाला कीन है शिवन श्रमुत्रों या मानसिक तस्वों श्रथवा स्कंघों का

१ पुर १०६

हैं। योख्य और अमेरिका में ईश्वर-संबंधी विश्वास तेज़ी से कम हो रहा है। स्थिर आस्मत्यव के पत्तपाती भी कम हैं। जिस में विकास और परि-वर्तन नहीं होता ऐसी आस्मा का पुनर्जन्म माननेवालों का मत 'ऐनिमिज़म' श्रभिहित किया जाता है, जो निंदास्मक शब्द है। 'आस्मा है या नहीं' इस विषय में 'अनिश्चय' का समर्थक होने के कारण आज बौद्धधर्म की प्रसिद्धि योख्य में वह रही है।

इस न्याख्या के पत्त में बहुत कुछ कहा जा सकता है। बुद्ध अवसर अपने शिष्यों को आत्म-विवयक प्रश्नों से रोक देते थे। प्रायः वे ऐसे प्रश्नों को खुन कर मौन रह जाते थे। चरम-तत्क-संबंधी प्रश्नों पर उन के मौन रह जाने के विभिन्न अर्थ जगाए गए हैं। कुछ जोग कहते हैं कि बुद्ध का आत्मा में विश्वास न था। दूसरों का कथन है कि उन्हें आत्म-विवयक बोध न था और वे अनिश्चयवादी थे। सर राधाकृष्णन् ने इन दोनों -मतों का खंडन किया है। यदि बुद्ध की शिक्षा अभावात्मक होती तो -साधारण जनता पर उस का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। सर राधाकृष्णन् कहते हैं—'यदि बुद्ध की शिक्षा अभावात्मक होती तो वे भारंभ में -ही जटिल लोगों का, जो कि अग्निप्जक थे, मत-परिवर्तन न कर सकते।'

बुद्ध को श्रनिरचयवादी भी नहीं कह सकते क्योंकि यदि ऐसा होता -तो वे श्रपने को 'बुद्ध' श्रथांत 'बोध-प्राप्त' नहीं कहते। इस चिए बुद्ध के शिक्षा की भावात्मक व्याख्या करनी चाहिए।

'प्रज्ञा-पारिमता' पर टीका करते हुए नागार्जुन ने जिखा है कि भग-यान् न तो 'उच्छेदवाद' के समर्थक थे, न 'शारवतवाद' के, अर्थात् न तो वे आत्मा के विनाश को ही मानते न उस की एकांत निखता को। इस का अर्थ यह है कि उन का मत जड़वादियों ( चार्वाक आहि ) और आत्म-चादियों ( उपनिषद्, जैनधर्म ) आदि दोनों से भिन्न था। यहां अनिश्च-यवादी और अमाववादी दोनों अपनी ज्याख्या का समर्थन पाने की चेध्या करते हैं। आरचर्य की बात तो यह है कि बुद्ध अनेक स्थलों में अपने मत न्यर्थ हो जाता है।

चित्रक्वाद को संसार के दार्शनिकों ने गंभीरता-पूर्वक कभी नहीं माना है। श्राधुनिक काल में फ़ेंच दार्शनिक वर्गसां ने चित्रकवाद को पुनरुजी-वित किया है। उन के मत में भी संसार की सारी वस्तुएं प्रतिच्या निक-सित श्रीर विद्तित होती रहती हैं। वर्गसां के मत से बहुत लोगों को संतोप हुआ है, ऐसा नहीं कहा ना सकता। चास्तव में मानव-बुद्धि में स्थिरता, नित्यता और शाश्वत-भाव के प्रति एक विचित्र आकर्षया पाया जाता है जिसे दार्शनिक तर्क से हराया नहीं ना सकता। शायद इसी कारण बुद्ध की आत्म-विपयक शिचा की श्रनेक व्याख्याएं की गई हैं श्रीर उन का चास्तविक सिद्धांत क्या था, इस विषय में मतभेद उत्पन्न हो गया है।

दुद के आरमा-संबंधी विचारों की प्राचीन और नवीन विद्वानों ने
वुद की शिचा की क्रमशः अभावारमक, श्रिनश्चारमक श्रीर
श्रमेक व्याख्याण भावारमक वतलाया है। प्रायः सारे ही प्राचीन
हिंदू लेखकों ने बुद्ध की शिचा का श्रभावारमक वर्षांन करके खंडन
किया है। संस्कृत में बौदों की 'बैनाशिक' या 'सर्ववैनाशिक' भी कहते हैं।
इस का श्रर्थ यही है कि बौद्ध कोग श्रारमा को नहीं मानते श्रीर सबवस्तुशों को चिषक श्रथवा विनाशशील मानते हैं।

श्रीनश्चयवास्मक ब्याख्या श्राधुनिक है। हमारा युग भी एक प्रकार से श्रीनश्चयवाद, संदेहवाद श्रथवा श्रभ्यवाद का युग कहा जा सकता है। इस 'वाद' का श्रीमप्रायः यही है कि हम संसार के चरम तस्वों का ठीक-टीक ज्ञान नहीं कर सकते। मानव-बुद्धि की भौति मानव-ज्ञान भी अपूर्ण ही है श्रीर श्रप्ण ही रहेगा। इंगर्लेंड का प्रसिद्ध लेग्नक श्रीर दार्श-निक हथेंट स्पेंगर चरम तस्व को श्रज्ञेय वतकाता था। जर्मनी के महादार्श-निक कांट का भी यही मत था। श्राधुनिक कांत में 'क्रिटिकल रियलिइम' श्रिर्थात् 'आलोचनात्मक यथार्थवाद' के समर्थक भी कुछ-कुछ ऐसा ही कहते

१देखिए राधाकुप्णन् , माग १, पृ० ६७६

का अभिप्राय इस से अधिक भिन्न नहीं है। बुद्ध की आत्म-विषयक शिचा को लोगों ने ठीफ-ठीक समसा हो या नहीं, इस मे सदेह नहीं कि निर्वाश के विषय में काफ़ी अस फैला हुआ है। बहुत से हिंदू और श्रहिंदू लेखकों ने भी निर्वाण का सर्थ व्यक्ति की सत्ता का पूर्वनाश धयवा शून्य में मिल जाना समसा है। ईसाई लेखकों ने निर्वाण के इस अर्थ पर बहुत ज़ोर दिया है। यदि वास्तव में निर्वाण का यही अर्थ होता तो भगवान बुद्ध सैकडों सतुष्यों को निर्वाण का श्राइर्षक चित्र खींच कर श्रवना श्रनुयायी नहीं बना सकते । प्रो० मैक्समृत्वर ग्रौर चाइत्तर्स ने निर्वाण-विषयक बाक्यों का सतर्क अनुशीलन करके यह परिग्राम निकाला है कि निर्वाग का अर्थ कही भी 'विनाश' नहीं है । बौद्धों के दार्शनिक साहित्य से यह स्पच हो जाता है कि निर्वाग का अर्थ शन्य में मिल जाना नहीं है। नागार्जन का कथन है-

न संसारस्य निर्वाखात् किंचिदस्ति विशेषखम् । न निर्वागस्य संसारात् किंचिदस्ति विशेषणम् । न तयोरंतरं किचिद् सुसूचममपि विद्यते ।

- माध्यमिक कारिका, २४। ११, २०

प्रधीत संसार में निर्वाण की अपेका कोई विशेषता नहीं है, इसी प्रकार निर्वाण में संसार की अपेचा कोई विशेषता नहीं है। दोनों में अख-सात्र भी भेद नहीं है।

श्री यामाकामी सोगेन उक्त उद्धरण पर टीका करते हुए कहते है कि बौद्धदर्शन ने यह कभी नहीं सिखाया कि निर्वाण संसार से श्रवण होता 818

वास्तव में निर्वाण का श्रर्थ न्यक्तिस्व के उन गुणों श्रीर वंधनों का नाश हो जाना है जो मनुष्य को भेद-माव से अनुप्राखित कर स्वार्थ की श्रोर प्रवृत्त करते हैं । निर्वाग की श्रवस्था में मनुष्य की सारी वासनाएं, एष-

भिस्टम्स अव् बुद्धिस्ट थाट', पृ० २३ व्यामाकामी, पृ० ३३

को अनात्मवाद वहने से इन्कार करते हैं।

मिसेज़ रिज़ देविद्स भी मर गघाकृष्णन् की मॉित शारं मिक वौद्ध-धर्म की भावात्मक व्याख्या की पद्मगतिनी हैं। श्रापनी 'बुद्धिज़म, इट्स वर्थ एंड हिस्पर्सल' (१६३४) नामक पुस्तिका में उन्हों ने उद्धरण देकर यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि बुद ईश्वर और जीव दोनों की सत्ता में विश्वास रखते थे।

यदि वास्तव में बुद्ध प्राथमा ( सौर ईश्वर ) को मानते थे तो उन की शिक्षाओं के विषय में प्राचीन लेखकों में अम न्यों फैला ? क्या कारण है कि न सिर्फ हिंदू विचारक यहिक बुद्ध योप, नागसेन शादि बुद्ध के अनुपायी भी उन की शिक्षा को मावास्मक रूप न दे सके ? वस्तुतः 'छनिश्च यास्मक' व्याख्या में बहुत कुछ सत्मता का अंश है। बुद्ध अपने युग के नैतिक वातावरण को सुधारना चाहते थे। लाग दार्शनिक बाद्ध विवाद में फैंस कर अपने न्यतिमात चरित्र की सुधि को खो बंटे थे। बुद्ध जी का विश्वास या कि अपने चरित्र का स्थार और अपने चिक्त की शुद्धि करने से ही वास्तविक कल्याण हो सकता है। उपनिपदों के समान ही उन का विश्वास था कि जो दृश्चिरतों से विरत नहीं हुआ है, जिस का अन वहा में नहीं है, वह शास्मनोध और शास्मलाम के योग्य नहीं वन सकता। उन का यह भी विश्वास था कि चिक्तशिद्ध और चरित्र-सुधार की नींव परि-वर्तन-शील दार्शनिक सिद्धांतों पर नहीं रखनी चाहिए। 'शास्म है या नहीं' इस का निश्चय करने से पहले ही मतुष्य को अपने सर धोर इंद्वर्यों को दोपों से बचाने की कोशिश करनी चाहिए।

बौद्ध साधक के जीवन का खक्य निर्वाश है। निर्वाश का खर्य है— शांत हो जाना, ठंडा पड़ जाना, दुम्स जाना। 'श्रभिज्ञानशाकुंतव' में राकुंनचा को देख कर दुप्यंत ने कहा—'श्रपे, जरुधं नेत्र निर्वाशम्'—श्रपोत् नेत्रों का निर्वाश पा जिया। काजिदास की हम पंक्ति में निर्वाश का जो श्रप्य है, बौद्ध-निर्वाश आत्म-कल्याण के अभिलािषयों को सत्य श्रद्धा, सत्य-संकल्प, सत्य-वाणी, सत्य कार्य, सत्य जीवन, सत्य प्रयत्न, सत्य विचार और सत्य ध्यान वाला होना चाहिए। हरेक को अपना उद्धार आप करना है। किसी ईश्वर के श्रद्धां से सुक्त नहीं मिन सकती। बुद्ध का देव मिक अथवा यज्ञों में विश्वास नहीं था। शिष्यों से विवाद करने के बाद वे कहते थे—'भिज्जओ, तुम जो कुछ कह रहे हो वह तुम ने ख़ुद ही मान जिया है और ख़ुद ही समम जिया है।' बौद्धधर्म में इंद्रिय-निग्रह, गीन और समाधि पर बहुत ज़ोर दिया है। श्रीक के श्रंतर्गत सत्य, संतोष और समाधि पर बहुत ज़ोर दिया है। समाधि का अर्थ संसार की दुःखमयता और हेयता पर विचार करते रहना है। बुद्ध जो ने जैनियों की भाँति शरीर-पीइन की शिचा कभी नहीं दी। शरीर को दुःख देने से आत्म-शुद्धि नहीं होती। साधना मानसिक होनी चाहिए, न कि शारीरिक। धम्मपद के प्रथम श्लोक में कहा है—

#### मनो पुरुवंगमा धस्मा.

श्रयांत् सारे धर्म सनः-पूर्वंक या मानसिक हैं। सन की श्रद्धता ही यथार्थ श्रद्धता है। 'जो पुरुष राग-होष श्रादि क्वायों ( मर्जों) को बिना छोड़े काषाय वस्त्र को धारण करता है, वह संयम धौर सत्य से हटा हुआ है। वह उन वस्त्रों का श्रविकारी नहीं है। <sup>१९</sup>

श्रदिसा का पालन शारीरिक की अपेका मानसिक श्रधिक है। 'वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, श्रवेर से ही शांत होता है, यह सनातन नियम है।' 'उस ने मुक्ते गाखी दी, मुक्ते मारा, सुक्ते हरा दिया, मुक्ते लूट लिया—ऐसा जो मन में विचारते हैं, उन का वैर कभी शांत नहीं होता' ( घम्म० १। ३ )।

'सांसारिक क्लेशों का मूज कारबा श्रविचा, श्रयचा श्रनित्य में नित्य

पमिक्किमाम निकाय, ३८ वही, १।५ वही, १।५

-गाएं श्रीर श्राकांचाएं नष्ट हो जाती हैं । हिंदू दार्शनिकों ने जैसा वर्णन स्थितिप्रज्ञ श्रीर जीवनमुक्त का किया है वैसा ही वर्णन निर्वाग-प्राप्त मनस्य का पाया जाता है। निर्वाश का अर्थ विनाश नहीं, पूर्णता है। निर्वाश उस अवस्था को कहते हैं जिस में अहंता का नाश होकर मनुष्य को पूर्ण विश्वास, पूर्ण शांति, एवं संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। नागसेन ने मिलिंद को समकाया-'पूर्व या पश्चिम में, दिच्या या उत्तर में, ऊपर था नीचे, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां निर्वाण की स्थिति हो। १ निर्वाण का अर्थ है बुक्त जाना । सारा संसार वासना की अप्ति से जल रहा है। इस प्रानि के बुक्तने का नाम निर्वाण है। जन्म, बृद्धावस्था श्रीर मृत्यु, शाग और द्वेप और मोह की चपरों से त्राया पाने का नाम ही निर्वाण है। निर्वाण की अवस्था का वर्णन नहीं हो सकता। निर्वाण प्राप्त मनुष्य साधारण मजुष्यों से भिन्न होता है। नागसेन ने रूपक की भाषा में निर्वाण का अर्थ करने की चेच्टा की है। निर्वाण में एक गुण कमक का है, दो जल के, तीन श्रीपधि के, चार समुद्र के, पाँच भोजन के, दस वाणी के, इत्यादि। निर्वाण में दोपों का स्वर्श नहीं होता, उस में कमन के समान निर्तेपता होती है। जल की तरह वह शीतल है और दुर्वासनाओं की श्रारित को ब्रुक्ताता है। समुद्र की तरह वह निश्सीम और गंभीर है. पहाड़ की चोटी की तरह वह उदात्त है। निर्वाण का अर्थ है-निरयता, म्रानंद, पवित्रता भौर स्वतंत्रता ।

बुद्ध ने किसी ईरवर की पूजा करने की शिक्षा नहीं दी। योग-विद्यम श्रीर ईरवर विने का उपदेश उन्हों ने कमी नहीं किया। 'श्राप ही अपना प्रकाश बनो, श्राप ही अपना श्राश्रय बो; किसी अन्य का श्राध्रय मत दूँ दो।' वाद के बौद्ध धर्म में, महायान संप्रदाय में, ईरवर का प्रवेश हो गया; इस का वर्णन हम श्रागे करेंगे।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>श्रानदकुमारस्वामी, पृ० ११६

वेदनाओं एवं इच्छाओं और संकर्णों के श्रतिश्क कुछ भी नहीं दिखाई देता। श्रभिप्राय यह है कि श्रातमा नाम की वस्तु की सत्ता श्रनुभव-सिद्ध नहीं है।

मानसिक संसार की तरह भौतिक जगत को भी बौद्ध जोग सतत प्रवाहशील श्रथवा प्रतिक्षण बदलने वाला मानते हैं। संसार में 'हैं' कुछ नहीं सब कुछ 'हो रहा' या 'बन रहा' है। कोई भी वस्तु दो प्रयों तक एक-सी नहीं रहती। इस प्रकार बौद्ध लोग भौतिक जगत की ज्यास्या मानसिक जगत के श्राधार पर करते हैं।

बौद्ध मानस-शास्त्र में निःसंज्ञक मानसिक दशाओं को भी माना गया है। निःसंज्ञक से मतत्वव उन मानसिक दशाओं से है जो अनतुभूत हैं, जिन का मानसिक निरोक्षण या अनुभव नहीं किया गया है। आधुनिक काल में वियना (आस्ट्रिया) के डाक्टर और मनोवैज्ञानिक फायड ने 'अंतरचेतना' अथवा 'अन्यक्त चेतना' चित्त-प्रदेश पर बहुत ज़ोर दिया है। फायड का मत है कि हमारे वाह्य जीवन की फियाओं पर अंतर्जगत की निचली सतह में छिपी हुई गूढ़ वासनाओं का बहुत स्थापक प्रभाव पद्ता है।

हमारे संकल्पों और प्रयक्तों का स्रोत क्या है ? बौद्ध मानस-शास्त्र का उत्तर है कि हमारे सारे प्रयक्त सुस्त की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति के लिए होते हैं। जब तक मनुष्य संसार को दुःखमय नहीं समक्त जेता सब तक उसे वैराग्य नहीं होता और वह स्वार्थ-साधन से विरत नहीं हो सकता।

बुद्ध को न्यावहारिक शिचा मनोविज्ञान के श्रनुकूत ही है। उन्हों ने जगह-जगह पाप श्रीर पुराय की मानसिकता पर ज़ोर दिया है (मन: प्र्वंगमा धर्माः)। मन की शुद्धि ही वास्तविक शुद्धि है, मन की शांति ही जीवन की शांति है। हमारे वाह्य न्यापार श्रंतजंगत के प्रतिबिंब मात्र हैं। चांद्रायण, इन्छू, उपवास श्रादि से श्रारिमक कल्याण नहीं हो सकता। यदि श्राप

का ज्ञान है। इस जिए श्रविद्या को दूर करने का यस्न करना चाहिए।' 'स्त्री का मज दुराचार है, दाता का मज मात्सयं है; पाप इस जोक और परलोक में मज है; मजों में सब से बढ़ा मज श्रविद्या है। हे भिज्ञश्रो, इस महामज को स्थाग कर निर्मंज बनो'। (धम्म० १८। ८, १)

ऊपर कहा जा चुका है कि आरंभिक बौद्धधर्मकी रुचि ताव-दर्शन की अपेचा तर्क शास्त्र, ज्यवहार-शास्त्र और मानस-बीद्धरर्शन का मनोवैज्ञानिक श्राधार शास्त्र में अधिक थी। वास्तव में बौदों के तरव-संबंधी श्रीर ब्यावहारिक विचार उन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से घनिष्ट संबंध रखते हैं। बौद्ध विचारकों ने व्यक्तित्व को 'नाम' भौर 'रूप' में विश्लेपित किया था। 'रूप' शब्द व्यक्तिव के भौतिक आधार शरीर को वतजाता है, और 'नाम' मानसिक अवस्थाओं को । नाम और रूप को ही पाँच श्रवंधों में भी विसक्त किया गया था जिन का वर्णन ऊपर हो चुका है। बौद्ध दार्शनिक श्रात्मा का नाम न तो कर पंचरकंधों की श्रोस ही संकेत करते हैं। विज्ञान, वेदना, संज्ञा श्रीर संस्कार स्कंघों की भागुनिकता की भ्रोर भी इस इंगित कर चुके हैं। इंदियों श्रीर विषयों के संयोग से विज्ञान (सेंसेशन) उथक होते हैं। विज्ञानों के प्रति भावाध्मक मिक्रिया को वेदना कहते हैं। इंद्रियों के विषय पाँच मकार के हैं प्रर्थात् रूप, रस, गंध, शब्द श्रीर स्पर्श । मानसिक बगत में 'संकल्प' या 'इच्छा-राक्ति का विशेष स्थान है। 'प्रतीत्र-समुखाद' की ब्यास्या में कहा जा चुका है कि स्पर्श अथवा इंद्रिय-विज्ञान से वेदना और तृष्णा उत्पन्न होती है। मन की दशा कभी एक सी नहीं रहती। एक विज्ञान के बाद दूसरा विज्ञान श्राता रहता है। विज्ञानों के इस प्रवाह को 'विज्ञान संतान' कहते हैं। इन के श्रतिरिक्त श्रातमा का श्रतुभव किसी ने नहीं किया। स्कारलैंड के दार्शनिक श्म का मत भी ऐसा ही था। उस का कहना है कि यदि हम अपने श्रांतरिक जीवन का सतर्क होकर निरीचण करें ती हृदिय-विज्ञानों,

१राधाक्रप्यन्, भाग १, पृ० ४०१

श्रनुप्रह करेगा, ऐसा भी उन्हों ने नहीं कहा । श्रंध-विश्वास का उन्हों ने सर्वत्र विरोध किया । उन्हों ने सदैव श्रात्म-निर्भरता ( सेक्क-डिपेंडेंस ) की शिक्ता दी। "पाप करनेवाले को नदी का जल पवित्र नहीं कर सकता।" गंगा में एक गोता लगा लेने से स्वर्ग-प्राप्ति का खालच उन्हों ने कभी नहीं दिखलाया। फिर्क्यों लोगों ने लालियत होकर उन के उपदेशों को सुना? क्यों लाखों नरनारी उन के श्रनुयायी वन गए?

बुद्ध की सफलता का सब से बढ़ा कारण उन का न्यक्तित्व था। बार्थ ने लिखा है—''हमें अपनी करणना के सामने एक सुंदर मूर्ति खढ़ी कर लेनी चाहिए '''शांत बार उदात्त; अनंत-करणामय, स्वतंत्र-बुद्धि छार पत्तपात-रहित।'' वाद-विवादों और सांप्रदायिक सताहों में फॅसी हुई मानव-जाति को बुद्ध ने सार्वभीम आतृभाव की शिक्ता दी। उन्हों ने कट्टरता का विरोध किया और सहानुभूति का पाठ पढ़ाया। उन के ममता-पूर्ण सच्चे हृद्य से निकले हुए उद्गार लोगों के हृद्य पर सीधा प्रभाव डाखते थे। संघ की स्थापना भी बौद्धधमं के उत्कर्ष का कारण हुई। संघ ने मिजुओं के जीवन में नियंत्रण (डिसिप्तिन) ला दिया, जिस का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा।

परंतु बुद्ध की सफलता का सब से बड़ा कारण कन के मुख-मंडल में प्रतिफलित होनेवाली सार्वभौम समवेदना थी, जो दर्शकों को बरबस आकर्षित कर खेती थी और जिस की स्मृति उन के प्रचारकों को बहुत काळ तक उत्साह प्रदान करती रही। वास्तविक श्रहिंसक बनना चाहते हैं तो हृदय की कटुता का खाग कर दीनिए; दूसरों के श्रपकारों पर विचार करना छोड़ दीनिए; शत्रु की प्रेम करना सीखिए।

बुद्ध की ज्यावहारिक शिचा वैयक्तिक है। उन्हों ने सामाजिक कर्तव्यों पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया। यह कहना ग़जत है कि बुद्ध ने वर्ण-ज्यनस्या का विरोध किया और उस विरोध का मारतीय इतिहास पर विशेष प्रमाव पड़ा। फिर भी यह ठीक है कि बुद्ध जन्म की अपेचा कर्मी को अधिक महत्त्व देते थे। 'न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से ब्राह्मण होता है। जिस में सत्य और धर्म है वही शुचि है, वही ब्राह्मण है।' ( धन्म०, २६। १९)

यस्य कायेन वाचाय सनसा निध्य दुनकतं

संवुतं तिहि वानेहि तमहं ब्रुमि बाह्ययस् ( २६। ६ )

'जो मन, वचन और त्रायों से पाप नहीं करता, जो हन स्थानों में संयम रखता है, उसे में ब्राह्मण कहता हूं।' 'माता की योनि से उथक होने से मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहता, वह तो 'भो-वादी' श्रीर श्रहंकारी है, वह तो संग्रह-शींच है। मैं उसे ब्राह्मण कहता हू जो अपरिर्मही है श्रीर जेने की इच्छा न रखने वाचा है।' ( धम्म० २६। १४)

बुद्ध की सफलता का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि उन की सुरयु के दो-ढाई सौ वर्ष बाद ही बौद्ध-धर्म भारत का साम्राज्य-धर्म बन गया। एक

हजार वर्ष से फैले हुए ब्राह्मख-धर्म के प्रभाव को इस प्रकार कम कर देना बौद्धधर्म का ही काम था। तजवार खेकर प्रचार करनेवाले इस्लाम धौर ईसाई धर्मी को भी ऐसी सफलता नहीं मिली। इस का क्या कारण था?

बुद्ध ने कभी ईरवर की दुहाई नहीं दो। संसार के दूसरे पैग़ंबरों की तरह उन्हों ने अपने उपदेशों के लिए ईरवरीय या स्वर्गीय होने का दावा नहीं किया। उन्हों ने अपने श्रोताश्चों को स्वर्ग की श्रप्सराश्चों का लोभ भी नहीं दिसाया। जो मेरे श्रनुयांयी बनेंगे उन पर ईरवर या कोई श्रीर देवता

۱

# द्वितीय भाग

## उपोद्धात

पड्दर्शनों के उद्य का मुख्य कारण वैदिक विचारों का वह विराध था जो कि बौद्ध, जैन, और जड़वादी विचार्वान शास्त्रों का उदय था जो कि बौद्ध, जैन, और जड़वादी विचारकों ने किया। सांप्रदायिक शिक्क और प्रचारक प्राय. इस तथ्य को भूज जाते हैं कि मतभेद या विरोध के विना उन्नति नहीं हो सकती। कम से कम विचार-चेत्र में—श्रीर संसार की सभी महस्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाओं का संबध विशेष युगों के विचारों से होता है—तर्कपूर्ण झालोचना के विना उन्नति की श्राशा नहीं की जा सकती। श्रालोचना का हंटर खाकर प्रत्येक मत अपने सिद्धांतों को व्यवस्थित, श्रांखित श्रीर संगति-पूर्ण बनाने की चेध्य करता है। कपर कहा जा चुका है कि अपनिषदों के उत्तर-काज में और उस के कुछ बाद भारत का वायुमंडल विविध प्रकार के विचार-कोंकों से श्रांदोखित होने खगा था। भृगवद्गीता ने विरोधी श्रास्तिक विचारों में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन मतभेद की खाइयां बढ़ती ही गई श्रीर उन का परियाम षड्द्शनों का प्रथन हुआ।

साधारण भाषा में 'दर्शन' का अर्थ 'देखना' होता है। दार्शनिक 'दर्शन' का अर्थ सिक्या का उद्देश्य समस्त अहां ह को एक साथ देखना अथवा 'संपूर्ण-इंटि' प्राप्त करना कहा जा सकता है। भिन्न-भिन्न विज्ञान अथवा शास्त्र विश्व-ब्रह्मांड का आंशिक अध्ययन करके, जगत को किसी विशेष दृष्टिकोण से देख कर, संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु दार्शनिक विचारक संसार की किसी घटना का निराद्र नहीं कर सकता। वह विश्व को सब पहलुओं से देखना और सम-मना चाहता है। वह फूलों के रंग अथवा गंध अथवा पराग और केसर

कर जिया और मौजिक होने का दावा नहीं किया। इस प्रकार भारतीय दर्शनशास्त्रों की रचना का श्रेय व्यक्ति-विशेषों को न होकर संपूर्ण हिंदू जाति को प्राप्त हो गया है।

भारतीय मस्तिष्क के आलोचनारमक होने का सब से बड़ा प्रमाण दर्शनशालों की आलोच- यह है कि यहां के दर्शनों में 'प्रमाण-परीखा' को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। न्याय-दर्शन में प्रमाणों का वर्णन बढ़े विस्तार से किया गया है। वेदांत-परिभाषा जैसे आधुनिक ग्रंथों में भी यही बात पाई जाती है। योरुप के दार्शनिकों ने प्रमाण-शास्त्र का महस्त्र बहुत पीछे जाना। जर्मन दार्शनिक कांट ने अपनी 'क्रिटीक आब् प्योर रीज़न' में पहली बार यह प्रशन उठाया—क्या त्राव-पदार्थ या पदार्थों का दार्शनिक विवेचन समव है ? हम क्या जान सकते हैं और किस हद तक जान सकते हैं; हमारे ज्ञान की सीमा है या नहीं, ज्ञान के सक्ते और मूठे होने की परीचा कैसे हो, आदि प्रश्नों का विवेचन दर्शन-शास्त्र की एक विशेष शास्त्रा में होता है। अंग्रेज़ी में इस शास्त्र को 'प्रिस्टेमाखोजी' कहते हैं। संस्कृत में यह शास्त्र कई अंगों में विभक्त है। इस शास्त्र के, भारतीय मत में, मुख्य प्रशन यह हैं:—

१—प्रमाण श्रथवा ज्ञान-प्राप्ति के साधन क्या हैं और कितने हैं ? इस विषय की श्राकोचना को 'प्रमाण-परीचा' कहते हैं।

र—ज्ञान की प्राप्ति और प्राप्ति के बाद प्रामायय का ज्ञान एक ही साधन से होता है या भिन्न-भिन्न साधनों से है इस विचार को 'प्रामायय वाद' कहते हैं। प्रामाययवाद पर नैयायिकों और मीमांसकों में बड़ी कलह रही है। यह दर्शनशास्त्र की टेढ़ी खीर है। श्राधुनिक योख्पीय दार्शनिकों में भी इस विषय में कठिन मत-भेद है।

रे—ज्ञान का स्वरूप क्या है ? ज्ञान श्रास्मा का गुण है या श्रात्मा का स्वरूप ही है ? इस विचारणा को 'संवित्-शास्त्र' कह सकते हैं। संवित् का श्रर्थ है ज्ञान। इस विवाद में मुख्य प्रतिपत्ती नैयायक श्रीर वेदांती है।

को ही नहीं देखता; वह उस के सोंदर्य श्रीर मोहकता पर भी ध्यान देता है। प्रकृति सुंदर क्यों जगती है ? इस प्रश्न का उत्तर कि से नहीं, दार्श-निक से माँगना चाहिए। वस्तुतः सोंदर्य का दार्शनिक विश्लेषण प्राचीन दार्शनिकों ने नहीं किया, यह उन की कमी थो। श्राजकल के दर्शनशास्त्र में सोंदर्य-विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।

संस्कृत के दर्शन शास्त्रों का नाम बेते समय हमें दर्शन के इस न्या-पक अर्थ को संकुचित करना पहता है। 'न्याय-दर्शन' का अर्थ वह दृष्टि या 'विश्व-संबंधी सिद्धांत' हैं जो किसी ऋषि और उस के अनुपायियों ने मनन करके प्राप्त किए। प्रत्येक दाशाँनिक की 'संपूर्ण दृष्टि' या 'संपूर्णता की दृष्टि' औरों की दृष्टि से कुछ अलग होती है। विश्व-स्रह्मांड को सब 'एक ही तरह नहीं देखते। विभिन्न ऋषियों और विचारकों की इन्हीं 'दृष्टियों' का वर्णन विभिन्न शास्त्रों में है।

परंतु इस का अर्थ यह है नहीं समसना चाहिए कि एक दर्शन-शास्त्र एक हो व्यक्ति की रचता है। इस का अर्थ तो यह होगा कि भारतीय इतिहास में दस-बारह श्रास्तिक और नास्तिक विचारकों से ज़्यादा पैदा नहीं हुए। यथार्थ बात यह है कि नहां प्रस्थेक मनुष्य का व्यक्तित्व श्रालग होता है वहां विभिन्न व्यक्तियों में समता भी पाई जाती है। यदि ऐसा न होता तो संसार में मनभेद का श्रंत न होता और समाज की सत्ता श्रसमन हो जाती। सामाजिक संस्थाओं का श्राधार मनुष्यों के पारसारिक भेदों के पीछे पाई जानेवाली एकता ही है। यह एकता कितनी तात्विक है और कितनी श्राम्मिक, है इस का निर्णय करना भी दर्शन शास्त्र का हो काम है। जिन्हें हम दर्शन-शास्त्र कहते हैं उन में से प्रत्येक का पूर्ण प्रयन श्रीर पुष्टि सहस्तों विचारकों एवं लेखकों द्वारा हुई है। मारत में ऐसा होने का कारण यहां के विचारकों में यश-जोलुपता का श्रमाव था। यहां पर शंकर, रामानुज, चाचस्पति जैसे धुरंधर दार्शनिकों ने भी श्रपने को टीकाकार कह कर संतोष ऋषियों के कथन को सदैव महत्व दिया है। इस विरोध के वातावरण में हमें शब्द-प्रमाण की उपयोगिता पर कुछ गंभीरता से विचार करना चाहिए।

'शब्द' का ब्यवहार दो अथीं' में होता है। शब्द उस ध्विन को कहते हैं जो कानों से सुनाई देती है और जिसे नैयायिक आकाश का गुगा बताते हैं। दर्शन-शास्त्र में शब्द-प्रमाग का इन ध्विनयों से विशेष संबंध नहीं है। वर्णात्मक ध्विनयों जिस अर्थ की अभिन्यक्ति करती हैं वही शब्द-प्रमाग से अभिप्रेत है। जैसा कि हम कह चुके हैं प्रारंभ में शब्द का अर्थ प्राचीन विस्वासों को बिखित रूप में प्रकट करनेवाले अंथ समका जाता था। बाद को शब्द की ब्याख्या कुछ आजोचनात्मक हो गई। शब्द-प्रमाग कहे जानेवाले अंथों में प्राचीनता के अतिरिक्त 'संगति' का गुण भी होना चाहिए। शृतियों को परस्पर-विरोधी नहीं होना चाहिए।

यह मानना ही पढ़ेगा कि विना शब्द-प्रमाण के सभ्य संसार का काम नहीं चल सकता। अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वात का अनुभव नहीं कर सकता। इमें पद-पद पर दूसरों के लिखित अनुभव पर विश्वास करना पढ़ता है। लेकिन इस का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों की बात को अर्थ वन कर मान लों, अथवा अपने अनुभव से उस की परख न करें। अपनी बुद्धि से काम लेना छोड़ देने की सखाह कोई बुद्धिमान् मनुष्य नहीं दे सकता। इसी लिए जब भारतीय विद्वानों ने शब्द को अमाण माना तो उस के साथ कुछ शतें लगादीं। जिन-जिन आचायों ने अनुतियों को प्रमाण माना है उन्हों ने अपने-अपने भाष्यों द्वारा यह दिखाने की कोशिश भी की है कि सारी अतियां एक ही दार्शनिक सिद्धांत की शिवा देती हैं। अदालत में उस साची की गवाही ज़्यादा प्रवल मानी जाती है लो आदि से अंत तक अपने कथन में संगति दिखा सकता है और जो 'बदतो ज्याघात' (आप अपना खंडन या विरोध करने) के दोष से बचा रहता है। दार्शनिक पंडितों ने यही शर्त अतियों पर भी नगादी।

भारतीय दर्शनशास्त्र में प्रमाण एक से लेकर आठ तक माने गए हैं।

प्रमाणों की संख्या

बोग अनुमान को भी मानते हैं; श्रास्तिक
विचारक श्रुति या शब्द की गिनती।भी प्रमाणों में करते हैं। नैयायिकों
ने उपमान को अलग प्रमाण मानते हैं, इत्यादि। संचेप में हम कह सकते
हैं कि भारतीय दाशांनिक प्रत्यच, अनुमान और शब्द, यह तीन प्रमाण मानते हैं।

हंदिय-जन्म ज्ञान को प्रत्यच कहते हैं जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि का ज्ञान । व्यासि-जन्य ज्ञान अनुमान कहलाता है । यथार्थ-वादी आस के वाक्य को शब्द-प्रमाण कहते हैं । सारे आस्तिक विचारक श्रुति अर्थात् वेद को प्रमाण मानते हैं । तथापि पूर्व-मीमांसा श्रीर वेदांत में श्रुति का विशेष महस्व है । न्याय श्रीर वेशेषिक तो नाममात्र को ही श्रुति के अनुयायी हैं । उन के परमाखुवाद जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का मूल श्रुतियों अर्थात् उपनिषदों में नहीं पाया जाता । यहां दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए । एक यह कि श्रास्तिक का अर्थ, भारतीय दर्शन-शास्त्र में, श्रुति को माननेवाला है । दूसरे श्रुति से तात्वयं प्रायः उपनिषदों से होता है । वेद के संहिता-भाग का दार्शनिक चेत्र में विशेष महस्व नहीं है । आरंभ में शब्द-प्रमाण से तात्वर्थ श्रुतियों से ही था । बाद को किसी भी 'यथार्थवत्ता' के वाक्य को शब्द-प्रमाण कहा जाने लगा ।

यहां प्रश्न यह उठता है कि क्या दर्शनशास्त्र में शब्द को प्रमाण मानना उचित है ? जो प्रथ श्रीर जो व्यक्ति एक के लिए श्राप्त हैं वे दूसरे के लिए श्रनाप्त या श्रप्रमाण हो सकते हैं। श्राप्तता का निर्णय करने की हमारे पास कोई कलौटी नहीं है। योरुपीय दार्शनिकों ने, कम से कम श्राज-कल के स्वतंत्रचेता विचारकों ने, शब्द की प्रमाण न मान कर उसे विचार-स्वातंत्रय में बाधक माना है। इस के विपरीत भारतीय विचारकों ने शास्त्र में किसी समस्या के ठीक रूप तर पहुँचना उतना ही महस्वपूर्ण है जितना कि किसो समस्या का हता या समाधान पा जाना। भारतीय दर्शन-शास्त्र की बहुत सी समस्याओं का उद्गम उपनिषदों से हुआ। पुन-र्जन्म जैसा महस्वपूर्ण सिद्धांत भारत में शब्द-प्रमाण के आधार पर ही माना जाता है। हर्ष की बात है कि आज कत्त के योरपीय विचारकों का ध्यान भी इस की ओर गया है। 'साइकिकत्त रिसर्च' की सोसाइटियां पुन-र्जन्म सिद्ध करने की प्रयान कर रही हैं।

इन सब बातों पर विचार करते हुए यह कहना ठीक न होगा कि शब्द-प्रमाण को मान कर भारतीय विचारकों ने अपनी स्वतंत्रता कम कर ली । यह दोषारोपण कुछ हद तक ही ठीक हो सकता है। वास्तव में उप-निषदों में पाए जानेवाले विचारों श्रीर संकेतों की बहलता के कारण यहां के तार्शनिकों को तरह-तरह के सिखांतों का श्राविष्कार करने में कोई श्रइ-चन नहीं पड़ी । न्याय और सांख्य के विचारों में कुछ भी समानता नहीं है । नैयायिक लोग तो शब्द-प्रमाण को यों भी विशेष महत्व नहीं देते । वे ईश्वर, जीव, ग्रहण्ट ग्रादि को सिद्ध करने के लिए श्रनुमान प्रमाण का ही श्राश्रय तोते हैं। वेटों के विषय में भारतीय विचारकों ने काफ़ी स्व-तंत्रता से काम जिया है। मीमांसक उन्हे अपौर्षय मानते हैं, जिस का श्रर्य है कि वेद ईश्वर के भी बनाए हुए नहीं हैं। नैयायिक वेदों को ईरवरकृत मानते हैं। वेदांत उन्हें ब्रह्म से ऋषियों के हृदय में श्रमिन्यक्त हुआ बतजाते हैं। सारांश यह है कि 'वेदों ने भारतीय मस्तिष्क को स्वतंत्र विचरण करने से रोका' यह कथन एक छोटे श्रंश तक ही ठीक-कहा जा सकता है। दर्शनों की निर्मीक विचार-शैली इस के विरुद्ध साची देती है।

सांख्य को छोड़ कर सब दशौंनों के प्राचीन सूत्र पाए जाते हैं। सांख्य-दार्शनिक सूत्र हुई है। सांख्य-दशौंन की सब से प्राचीन विरोधी श्रुतियों में सामंजस्य स्थापित करने के जिए बेदांत-सूत्रों की रच-ना हुई जिन पर भिन्न-भिन्न श्राचार्यों ने भाष्य जिखे।

संगति या सामंजस्य के श्रतिरिक्त शब्द-प्रमाण में कुछ श्रीर भी विशेषताएं होनी चाहिए। एक शर्त यह है कि श्रुति या श्राप्त द्वारा बतलाई गई बात संभव हो। यदि श्रुति कहे कि श्राकाश में फूल लगते हैं या ख़रगोश के सीग होते हैं तो नहीं माना जा सकता। शब्द सत्यों को 'संभावित' होना चाहिए। शब्द-प्रमाण की शिचा को बुद्धि-विरद्ध भी नहीं होना चाहिए। तीसरे, शब्द-प्रमाण की शिचा को बुद्धि-विरद्ध भी नहीं होना चाहिए। तीसरे, शब्द-प्रमाण को ऐसे तथ्यों पर प्रकाश डाल-ना चाहिए जिन तक दूसरे प्रमाणों की पहुँच नहीं है। जहां प्रत्यच श्रीर श्रमुमान की सहायता से पहुँचा जा सकता है वहां शब्द का श्राश्रय चेना व्यर्थ है। शक्तीय भाषा में श्रीत सत्य को 'श्रलौकिक' होना चाहिए। यहां मतभेद की संभावना स्पष्ट है। कुछ लोग किसी तथ्य को श्रलौकिक कहेंगे, कुछ उसे श्रम्य प्रमाणों का विषय बता देंगे। नैयायिक लोग ईश्वर की सिद्धि श्रनुमान से करते हैं जब कि सांख्यकार का मत है कि ईश्वर माणों से सिद्ध नहीं होता।

शन्द-प्रमाण का महत्व भारतवर्ष में एक दूसरे कारण से भी माना गया है। भारतीयों का विश्वास है कि केवल तर्क से तत्वज्ञान नहीं मिल सकता। तत्व-दर्शन और तत्वज्ञान के लिए साधना की अपेचा है, मान-सिक पिवज्ञता की आवश्यकता है। जिन ऋषियों ने सब प्रकार के मतों से मुक्ति पा जी थी उन की दृष्टि विश्व के रहस्यों को देखने में ज़्यादा समर्थ थी। ऋषि सलवादी थे, उन्हों ने जो जैसा देखा वैसा कह दिया। इस लिए उन में अविश्वास करने का अवसर बहुत कम है। वस्तुतः कठिनाई तक पहती है जब विभिन्न ऋषि विभिन्न सिद्धांतों का उपदेश करने जगते हैं। सत्य एक ही हो सकता है, इस लिए दो विरोधी सिद्धांत एक साथ सच्चे नहीं हो सकते। फिर भी यह उचित ही है कि आस्थासिक अनुभवों का आदर किया जाय और उन पर गंभीरता-पूर्वक विचार किया जाय। दर्शन-

कुछ हद तक, एक विशेष ऋषि हो सकते हैं। जिन ऋषियों ने भी सूत्र बनाए होंगे उन्हों ने उन्हें प्राचीन सिद्धांतों के आधार पर ही जिला होगा। यदि वस्तुतः न्यायसूत्र गोतम ऋषि ने बनाए, तो भी उन्हें सूत्रोक्त सिद्धांतों का आविष्कर्ता मानना आवश्यक नहीं है, तथापि यह सर्वधा संभव है कि उन्हों ने न्याय-सिद्धांतों में बहुत कुछ संशाधन और परिवर्धन किया।

पहदर्शनों के श्रतिरिक्त इस प्रस्तक में बौद्धों के चार दर्शनिक संप्र-दायों का वर्णन भी किया जायगा। इन चारी नास्तिक दर्शन में यदि हम चार्वाक-दर्शन श्रीर जैन-दर्शन जोड दें तो आस्तिक दर्शनों की भाँति नास्तिक दर्शनों की सख्या भी छ: हो जाती है। यह नहीं कहा जा सकता कि नास्तिक दर्शनों का महत्व धास्तिक दशैनों से कम है। धाधुनिक काल में बौद्ध दर्शनों, मुख्यतः विज्ञा-नबाद का महत्व बढ गया है। वास्तव में भारतवर्ष को दोनों ही कोटि के विचारकों पर गर्व होना चाहिए। यह मानना ही पहेगा कि श्रुति का बंधन न होने के कारण नास्तिक दर्शनों में अधिक स्वच्छंदता और साहस पाया जाता है। श्रास्तिक विचारकों की स्वतंत्र तर्कशैली का भी बहुत कुछ श्रेय बौद्ध विचारकों को है। क्योंकि वे श्रुति को नहीं मानते थे इस बिए श्रास्तिकों को उन का सामना करने में श्रपनी युक्तियों को तेज़ करना पड़ा। दर्शनों के युक्ति-प्रधान होने का एक और कारण भी है। विभिन्न आस्तिक संप्रदाय एक-दूसरे की कड़ी आसोचना किया करते थे जिस के कारण हर संप्रदाय की कमज़ोरियां एवं विशेषताएं अच्छी तरह प्रकट हो जाती थीं। प्रोफेसर मैक्समूबर ने सारतीय विचारकों की निर्भीकता और र्पण्टता की मूरि-मूरि प्रशंसा की है। भारत के दार्शनिक अपने सिखांता के अप्रिय परिणामों को निर्मय होकर स्वीकार कर लेते हैं। वे किसी भी दशा में विपत्ती से समसौता नहीं करते और न श्रपने मत को रूपक की अस्पष्ट भाषा में प्रकट करके छिपाना ही चाहते हैं।

पुस्तक 'सांख्यकारिका' है जिस के रचियता ईश्वर कृष्ण हैं। सुन्नों के समय के विषय में बहुत मत-भेद है। यदि महाभाष्यकार पतंजित श्रीर योगसन्न के रचियता पतंजील एक हों तो योग-दर्शन का समय दितीय शताब्दी ई॰ पू॰ उहरता है। परंतु कुछ विद्वानों का श्रनुमान है कि दोनों पतंजित एक नहीं हैं। प्रीफ़ंतर कीथ का मत है कि मीमांसा-सन्न सव स्त्रों से पुराने हैं। परतु नंदांत-स्त्रों में जैमिनि का नाम आता है श्रीर पेसा प्रतीत होता है कि वे वादरायण के समकाबीन थे। इसी प्रकार पूर्व-मीमांसा में उत्तर मीमांसाकार के प्रति संकेत हैं। इस श्रवस्था में उन के श्रापेश्विक समय का निर्णय करना कठिन हो जाता है। कुछ जोग (जैसे श्री नंदतात सिंह ) वैशेषिक सूत्रों को सब से प्राचीन मानते हैं । मैनस-मुखर के मत में न्याय-दर्शन वैशेषिक से प्राचीन है। श्रो नंदलाल सिंह का कथन है कि न्याय-दर्शन में 'अनुमान' का ज़्यादा विशद वर्शन है इस लिए वह वैशेषिक के बाद की रचना है ( देखिए वैशेषिक-सत्र, भूमिका, पाणिनि म्राफ़िस से प्रकाशित )। न्याय में हेरवामालों का भी म्राधिक संदर विवेचन है। दक्त विद्वान के मत में तो वैशेपिक का समय छठी गताब्दी से दसवीं शताब्दी हैं। पूर्व तक हो सकता है।

परंतु यांरिपीय विद्वान् स्त्रों को इतना प्राचीन सानने से हिचकते हैं। मांमांसा को छोड़ कर लगभग सभी स्त्रों में ग्रून्यवाद श्रीर विज्ञान वाद का खंडन पाया जाता है। इन दोनों मतों का प्रतिपादन-काल ईसा के बाद वत्रताया जाता है। इस हिसाब से स्त्रों की रचना का समय तीसरी-चीथी शताब्दी ईसवी तक हो सकता है। प्रोफ़ेसर हिरियना स्त्रों का समय, याकांबी के श्रनुरोध सं, (२००—१००) ईसवी मानते हैं। स्त्रों का समय कुछ भी हो हमें यह याद रखना चाहिए कि स्त्रोंक सिद्धांत स्त्रों की रचना से कहीं प्राचीन हैं। स्त्रकारों ने उन प्राचीन सिद्धांत को श्रंखलावद श्रवस्य कर दिया है। इस का श्रंथ यह है कि न्याय स्त्रों से पहले भी न्याय के सिद्धांत भारतवर्ष में प्रचित्त थे जिन के श्राविष्कर्ता

होती है । सामाजिक कर्तव्यों पर भारतीय विचार देखने के लिए म्मृति-ग्रंथों को पढ़ना चाहिए !

पुरतक के इस माग में हम पहले बौदों के चार दार्शनिक संप्रदायों का वर्णन करेंगे। फिर न्याय-वैशेषिक, सांख्य- हितीय भाग की प्रगति योग और मीमांसा के दो संप्रदायों के विषय में खिखेंगे। दो-दो दर्शनों को साथ खेने के दो कारण हैं। एक तो यह कि उक्त दर्शनों के विचारों में सैद्धातिक मतभेद नहीं के बराबर हैं। न्याय और वैशेषिक एवं सांख्य और योग एक-दूसरे के प्रक हैं। दूसरे, ऐति- हासिक दृष्टि से भी उन में घनिष्ठ संबंध रहा है। इस के बाद हम वेदांत के विभिन्न आवार्यों का मत कों। इन आवार्यों में गंभीर मतभेद हैं। समानता इतनी ही है कि यह सब ख़ास तौर से श्रुति पर निर्भर रहते हैं और सब ने प्रस्थानश्रयों शर्यात् उपनिषद्, भगवद्गीता और अहास्त्र पर माध्य जिसे हैं। हरेक ने यह दिखताने की काशिश की है कि प्रस्थानश्रयों में उसी के मत का प्रतिपादन और समर्थन पाया जाता है। श्रंत में भारत की आधुनिक दार्शनिक प्रगति पर दिख्यात करके हम ग्रंथ समाप्त करेंगे।

दर्शनों में जहां मेद है वहां कहीं एकता भी है। सब से वहीं समानता न्यावहारिक है। साधना के विषय में दर्शनों में विरोध बहुत कम है। सभी दर्शन ( श्रास्तिक श्रोर नास्तिक ) यौगिक कियाश्रों, प्रायायाम श्रादि का महत्व स्वीकार करते हैं। इंद्रिय-दमन श्रोर मनोनिप्रह को श्रावश्यकता को सब मानते हैं। 'किए हुए कमें का फल अवश्य मिलता है' इस विषय में किसी का मतभेद नहीं है। श्रास्तिक दर्शन सभी श्राश्मसत्ता में विश्वास रखते हैं श्रोर श्रुति का सम्मान करते हैं। बौद्धों के दो संप्रदाय ( सौन्नां-ितिक श्रोर वैभापिक ) तथा न्याय-वैशेषिक सांस्य-योग श्रीर दोनों प्रमुख मीमांसक ( कुमारिक श्रीर प्रमाकर ) वाह्य जगत की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास रखते हैं। श्री शंकराचार्य भी जगत को स्वम से विजवण मानते हैं। श्री रामानुजाचार्य, श्री वरुतमाचार्य, श्री मध्वाचार्य सभी जगत की स्वतंत्र सत्ता हैं। श्री रामानुजाचार्य, श्री वरुतमाचार्य, श्री मध्वाचार्य सभी जगत की स्वतंत्र सत्ता होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के श्राधकांश दार्शनिक, श्राधुनिक परिमाषा में, यथार्थवादी (रियिकास्ट) हैं।

वेदांत और मीमांसा को छोड़ कर अन्य दर्शनों में न्यावहारिक आखो-चनाएं नहीं पाई जातों। इस का कारण यह है कि भारतवर्ष में आचार-शास्त्र पर स्वतंत्र ग्रंथों में विचार किया गया है, जिन्हें स्मृति-ग्रंथ कहते हैं। कत्तों कमें करने में स्वतंत्र है या नहीं यह प्रश्न भारत में गंभोरता-पूर्वंक कभी नहीं उदाया गया। पाणिनि का एक स्त्र—स्वतंत्रः कर्ता—स्वतं-त्रता कर्ता के जल्म का अंग बतजाता है। जो स्वतंत्र नहीं है उसे कर्ता ही नहीं कह सकते। भारतीय दार्शनिकों ने कर्ती की स्वतंत्रता और पुरु-पार्य की प्रयोजनीयता में कभी अविश्वास नहीं किया। गीता का उपदेश है, उद्धरेदारमनारमानं, अर्थात् आप अपना उद्धार करे। इद्ध ने भी ऐसी ही शिला दी यी। वेदांतस्त्र में एक जगह कर्ता के स्वातंत्र्य पर विचार किया गया है। वहां परिखाम यही निकाला गया है कि यद्यिप ईश्वर को प्रेरक कहा जा सकता है, पर ईश्वर की प्रेरणा कर्ता के प्रयत-सापेश को थेरवाद या स्थविरवाद श्रथवा वृद्धों का संप्रदाय भी कहते हैं। हीन-यान-पथी श्रपने मत को बुद्ध की सच्ची शिक्षा मानते हैं। उन का कथन है कि 'त्रिपिटक' ग्रथ उन्हीं के मत का पोषण करते हैं।

वास्तविक बौद्धभं श्रथवा बुद्ध की शिक्षा क्या है, इस का निर्णय करने के लिए राजगृह में प्रथम सभा हुई। दूसरी सभा वैशाली में हुई जिस में स्थविरपन्न या बृद्ध-पन्न की जीत हुई। परंतु पराजित महासंधिकों ने सभा के निर्णय को नहीं माना। होनों का विरोध चळता ही रहा।

बौद्धर्म का विशेष प्रसार या प्रचार सम्राट् अशोक के समय में हुआ। अशोक ने कारमीर, लंका आदि भारत के भागों में प्रचारक भेजे। सिरिया, मिश्र और यूनान में भी अशोक के बौद्ध शिचक जा पहुँचे। लंका में तो अशोक ने अपने पुत्र महेद्र को ही भेजा था। अशोक के प्रयस्नों से बौद्ध्यमें, हिंद्धमें की एक शाखा न रह कर विश्वधर्म बन गया। अशोक ने बौद्ध्यमें को और बौद्ध्यमें ने अशोक को अमर बना दिया। त्रीसरी शताब्दी ई० प्० में हो बौद्ध्यमें नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया, चीन

अशोक के बाद बहुत कास तक उत्तर भारत में जो सम्राट् हुए उन्हों ने बौद्धमं को स्वीकार किया। यह सम्राट् यवन, शक, कुशन आदि जातियों के थे कराभग एक हज़ार वर्ष तक बौद्धमं भारत में विजयी होता रहा, इस के बाद गुप्तवंश के श्राधिपता में हिंदूधमं की उन्नति श्रीर बौद्धमं का पतन होने लगा। सातवीं शताब्दी में कुमारिल ने बौद्धमं का तीव खंडन किया। इस के बाद शकराचार्य ने बौद्धों के बचे हुए प्रभाव को भी नष्ट कर हाला।

आरंभिक बौद्धधर्म अथवा हीनयान की प्रधानता के नाश के साथ-साथ ही हिंदू धर्म और महायान संप्रदायका उदय हुआ। लका (सीलोन) और वर्मा के लोग अभी तक हीनयान के अनुयायी हैं। चीन और जापान में महायान का प्रमुख है। दोनों में भेद क्या है ?

### पहला अध्याय

## बौद्धधर्म का विकास—दार्शनिक संप्रदाय

किसी भी युग-प्रवर्तक और धर्म-शिचक की वाणी संकेतपूर्ण और काव्यमयों होती है। वह अपने युग के बहुत से मनुष्यों को प्रमावित करती है और तरह-तरह के मस्तिष्कों को वश में कर खेती है। धर्म प्रवर्तकों के मोहक व्यक्तित्व के सामने मानस-शास्त्र की दृष्टि से भिन्न स्वभाव के पुरुष भी एकता के जाल में फॅल जाते हैं। परंतु उस महापुरुष के मरते ही उस के अनुयायियों के आंतरिक भेद प्रकट होने लगते हैं। उस के वचनों एवं उपदेशों की अनेक प्रकार से व्याख्या की जाती है और एक धर्म के अत-गंत, एक ही नामधारी, अनेक धर्म या दार्शनिक अपदाय चल जाते हैं। संसार के हर देश के हितहात में ऐसा हो हुआ है। अप्रतातृत और अरस्तृ के दार्शनिक विचारों की व्याख्या में काफ़ी मतभेद रहा है। अगवद्गीता और ब्रह्मसूत्र एवं उपनिषदों के तो अनेक भाष्य प्रसिद्ध ही हैं। जैनियों के दो संप्रदाय है; ईसाइयों के भी दो दल हैं। आधुनिक काल में होगल भीर कांट की अनेक व्याख्याएं हो चकी हैं।

बुद्ध के मरने के बाद उन के अनुयायियों में भी तीन्न मतभेद फैल गया। प्रोफ्रेसर कीय का अनुमान है कि बुद्ध के बाद बौद्धों के कम से कम अठारह संप्रदाय बन गए थे। परंतु इतने संप्रदायों के विषय में न तो बहुत जानकारी ही है न उन का वर्णान महत्वपूर्ण है। उत्तर-काजीन बौद्धधर्म के दो ही प्रमुख संप्रदाय हैं—होनयान और महायान। यान का अर्थ यात्रा का साधन या मार्ग समकता चाहिए। यह स्पष्ट है कि 'हीन-यान' नाम महायान संप्रदाय वालों का दिया हुआ है। होनयान संप्रदाय शिक्ता मों को मुत्ता दिया। वैयक्तिक पवित्रता श्रौर तपस्या पर उन्हों ने ज़ोर दिया, यह श्रव्ही बात थी। परंतु संन्यासी के जीवन से 'प्रेम' शब्द का विहिष्कार करना ठीक नहीं कहा जा सकता।

होनयानों के दार्शनिक सिद्धांत भी महायान से भिन्न हैं, इन पर हम बाट को दृष्टिपात करेंगे। सचीप में कहें तो हीनयान यथार्थवादी, अनेक-बादी और नैरास्यवादी हैं।

महायान का श्रम्युद्य हीनयानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया का फल था। हीनयान भिन्नुओं के कठिन तपश्चरणों से लोग महायान का वर्णन विरक्त होने ज्यो । अशोक से कनिष्क के काल -तक जो प्रवृत्तियां छिपे-छिपे काम कर रही थों वे महायान के रूप में परि--यात हो गईं। होनयान धर्म में हृदय श्रीर उस के मनोवेगों के लिए स्थान न था, प्रेम और मक्ति के लिए जगह न थी। मनुष्य के इतिहास में यह श्रक्तर देखा जाता है कि श्रातिशय बुद्धिबाद के बाद एक ऐसा युग श्राता है जिम में भावना हों को प्रधानता दो जातो है। शंकराचार्य के बाद रामा-जुज का आना कुछ ऐसा ही था। महायानों का दावा है कि वे ही बुद्ध के चास्तविक उत्तराधिकारी हैं; बुद्ध जी की शिक्षा के हृदय की उन्हों ने ही पहचाना है। उन का दर्शन, हीनयानों की तरह, श्रभावात्मक नहीं है। -महायान धर्म ने प्रेम श्रीर भक्ति के लिए स्थान बनाने की कोशिश की । -यहां ईश्वर, झारमा स्रोर निर्वाण सब की धारणाएं मग्वारमक हो गईं। १ इस में संदेह नहीं कि बौद्धवर्म के इस परिवर्तन में श्रन्य धर्मी' से श्राए हुए श्रतुयायियों का काफी हाथ था। इन खोगों ने बुद्ध की शिचा, में कुछ विजातीय अश मिला कर उसे जनता के लिए रुचिकर बना दिया। दुद को भगवान् बुद्ध बना दिया गया । ट्रन्हें 'धर्मकाय' का नाम दिया नाया। धर्म का मुर्त स्वरूप ही भगवान् बुद्ध है। सर्वं वापिनी श्राध्यारिमक शक्ति ही धर्म है। वही श्रादि बुद्ध है। यही महायानों का ब्रह्म है। इसी

१ राधाकुण्यान् भाग १, पृ० ५९१

हीनयान-मत का दिश्वास पाली ग्रंथों में है, महायानों ने पाली ग्रंथों की श्रीर पाली-भाषा की विशेष परवाह न कर हीनयान का वर्णन के संस्कृत में ग्रंथ-रचना की। हीनयानों का मोच 'विज्ञान-संतान' का रक जाना अथवा चेतना का नाश हो जाना है। भानना चाहिए कि यह बुद्ध की वास्तविक शिह्ना न थी। निर्वाण की यह अभावात्मक स्थास्या बुद्ध को अभिप्रेत न थी. यह हम पहले ही लिख चुके हैं। हीनयान चिणक वादी है। निर्वाण को 'प्रति-संख्या-निरोध' भी कहते हैं। पाठक इस लंबे चौडे शब्द का अर्थ याद रक्तें। प्रतिसंख्या का अर्थ है प्रतीप या विषरीत बुद्धि । विज्ञान-प्रवाह की नाराक बुद्धि या बोध अथवा ज्ञान को 'प्रतिसंख्या' कहते हैं। इस से विज्ञानों के रक जाने को 'प्रतिसंख्या-निरोध' कहते हैं जो कि जीवन का लच्य है। ज्ञान के अतिरिक्त दूसरे कारणों से (जैसे गहरी नींद में) जो चेतना-प्रवाह रुक-सा जाता है उसे 'अप्रतिसख्यानिरोध' कहते हैं। 'जा भाव सत् हैं उन्हें ब्रसत् कर टूं यह बुद्धिप्रतिसख्या है ( देखिए शांकर भाष्य पर रस्नप्रभा-२। २। २२)। अपनी आलोचना में शंकराचार्य कहते हैं कि बौद्धमत में दोनों प्रकार का 'निरोध'— ज्ञानकृत अथवा स्वतः— श्रसभव है।

श्राश्मा श्रीर संवार दोनों मूठे हैं, मिथ्या हैं। मोचार्थी को कियी से भेम नहीं करना चाहिए। तोब बैराय श्रीर कठिन तपस्या श्रहत बनने के जिए श्रनिवार्य हैं। श्रहत से तार्थ्य हिंदुओं के जीवन्मुक से है। श्रहत का स्वयं श्रपना निर्वाण या मोच-साधन करना चाहिए। सुमुचु को किसी से मतजब नहीं रखना चाहिए, कुछ सग्रह नहीं करना चाहिए; जन-संसर्ग से सर्वथा बचना चाहिए। ससार को पिनन्न बनाने का श्रमिजाणा करना उचित नहीं है। श्रपने को सुक्त कर जेना हो सब से बडा काम है। हीनयान बौदों ने दुद्धि जी के उदार जोवन श्रीर उस में मिजने वाली

१राषाक्रधान्, माग १, पृ० ५नद

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup>वहीं, पृ० ०=७

कारण यह भी था। उधर बाह्यणों ने बुद्ध को अपना अवतार मान तिया, इधर महायानों ने हिद्धर्म का विरोध छोड़ दिया और रामकृष्ण की पूजा को वैधता तक स्वीकार कर की । वैष्णवधर्म और शैवधर्म का उदय होने पर महायान में कोई विशेषता नहीं रह गई। भिज्ञओं का उत्साह भी कम हो गया; उन के जीवन की पवित्रता कम हो गई। संघ कमज़ोर पड़ गया। इन्हीं कारणों से बौद्धर्म का हास हुआ।

बौद्धर्म का विकास और हास वास्तव में भारतवर्ष के धार्मिक इति-इस का विषय है। यहां उन का थोडा-सा वर्णन ऐतिहासिक तारतम्य को सुबोध बनाने के खिए किया गया है। इस के आगे बौद्धों के दार्शनिक संप्रदार्यों का वर्णन होगा।

हीनयान और महायान के अंतर्गत विभिन्न दार्शनिक मतों का उदय वीदों के दार्शनिक समदाय हुआ। वौदों के चार दार्शनिक संप्रदाय प्रसिद्ध हैं अर्थात् सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार और मास्यमिक। इन में से पहले दो हीनयान के संप्रदाय हैं और दूसरे दो महायान के। इन दशंनों के आपेन्निक झाल का निर्माय कठिन है। विशेषतः, माध्यमिक और योगाचार का कान्य-सबंध कुछ गड़बड़ है। दार्शनिक विकास की दृष्टि से माध्यमिकों का शून्यवाद योगाचारों के विज्ञानवाद से बाद को आना चाहिए। परंतु नागार्जन का समय असंग और वसुबंध से, जो कि विज्ञानवाद के प्रमुख शिक्षक हैं, पहले है। विषय को ठीक से हर्यंगम कराने के लिए इम दार्शनिक विकास के क्रम का ही अनुसरण करेंगे।

वैसापिक मत का प्रतिपादन करनेवालों मे दिस्नाग श्रीर धर्मकीर्ति सुत्य हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि दिस् नाग कालिदास का समकालोन था क्योंकि 'मेचदूत' में किव ने उस पर कटाच किया है। दिक्नाग ने 'प्रमाग्-ससु-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>राघाकृष्णन माग १, पृ० ५९=

का अवतार बद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध वन सकता है, इस लिए बुद्ध श्रनेक हैं। ऐतिहासिक बुद्ध श्रादि बुद्ध या धर्मकाय की, जो कि एक-मान्न त्तरव है. श्रमिव्यक्ति मात्र हैं। धर्मकाय देश-काल की उपाधियों से मुक्त है। निर्वाग का अर्थ शून्यता नहीं, बिक आदि-बुद्ध की पवित्रता की प्राप्त करना है। धर्मकाय जब नामरूप धारण कर जेता है तो उसे 'संभोग-काय' कहते हैं। वेदांत में इन्हें क्रमशः ब्रह्म श्रीर ईश्वर कहा गया है। धर्मकाय से बोधिसरवों की उत्पत्ति होती है। महायान ने ऋईत् के आदर्श के बदले जो संसार से विमुख रह कर अपनी मोच के साधनों मे त्तगा रहता है, ''बोधिसख" का आदर्श रक्खा । हिंदू धर्म के अवतारों की तरह सप्तार के कल्याया के लिए धर्मकाय से 'बोधिसव्व' उदभत होते हैं। वृद्ध संसार में अपने बिए साधना करने नहीं आए। हु खितों का प्रेम ही उन के अवतार का कारण हुआ। बोधिसरव अविराम संसार के मोच के लिए प्रयश्न करते हैं श्रीर वे श्रकेले आप मुक्त होने से इन्कार कर देते हैं। 'जब तक संसार दु:ख से मुक्त न होगा, इम भी श्रपना निर्वाण स्वीकार नहीं करेंगे', यह बोधि सध्वों की प्रतिज्ञा है। सिर्फ अपने आनंद का ध्यान रखना बोधिसखों ने नहीं सीखा। बोधिसखों में स्वार्य का बोश नहीं होता। संसार में कुछ दिन उहर कर बोधिसस्व फिर बुद्ध मान को प्राप्त हो जाते हैं। इन देन भानापन बुद्धों का संसार में अवतार होने पर उन्हें 'निर्माणकाय" कहा जाता है। श्रमिताम, श्रवलोकितेश्वर श्रादि श्रन्य बुद्धों के नाम हैं जो कि देवभावापन श्रवस्था में ऐतिहासिक बुद्ध के साथ रहते है।

इस प्रकार इम देखते हैं कि महायान धर्म में हिंद्धर्म की सभी चीज़ें वर्तमान हैं। बौद्धधर्म ने हिंद्धर्म का रोचक रूप धारण करके उन्नति की और फिर हिंदधर्म के जगभग समान हो जाने के कारण श्रपना श्राकर्पण को दिया। भारतवर्ष से बौद्धधर्म के लीप हो जाने का एक

१ ब्रान्ड कमारस्यामी पुरु २२८ वर्षी पुरु २३०

पादकों को याद होगा कि चार्वाक ने प्रत्यक्त के अतिरिक्त सब प्रमाखाँ क्रावासित्ववाद-वैधाविक श्रीर का परिस्थाग कर दिया था। बौद्ध लोग प्रस्थच नीत्रातिकः अनुमान प्रमाण श्रीर श्रनुमान दो प्रमाणों को सानते हैं। इस तिए उन्हें श्रतुमान के प्रामाचय की चार्वाकों के विरुद्ध रचा करनी पडी। श्रुमान प्रमाण ज्याप्ति पर निर्मर हैं। धूम या बुँबा श्रानि से श्रुलग कभी नहीं देखा गया है, इस जिए घूम और बिद्ध में न्याप्य-न्यापन-माव है। श्रारिन ब्यापक है। स्थापक के बिना ब्याप्य नहीं रह सकता, अपिन के बिना पुम की श्थिति असंभव है। घुम और अग्नि के इस संबंध का ज्ञान न्स्याप्ति-ज्ञान है। चार्वाक कहता है कि न्याप्ति-ज्ञान मुख्य है, बौद्धों का कथन है कि व्याप्ति-ज्ञान सत्य है। धूम को देख कर श्रविन या बह्रि का श्रनुमान किया जा सकता है और यह अनुमान ठोक भी है। 'इस पर्वत में बह्नि है, क्योंकि इस में धूँचा है' यह अनुमान सर्वधा ठोक है। दो स्थानों में ज्याप्ति माननी चाहिए। एक तो कार्य-कारण में ब्याप्ति-संबंध रहता है, दूसरे उन दो वस्तुओं में जिन में तादास्य सवध है। अपन भूम का कारण है इस निए उस में ज्याप्ति मानी जा सकती है। इसी प्रकार जाति और ज्यक्ति में नित्य संबंध है। एक पश्च हरिया न हो यह संभव है, परतु हरेक हरिया -की श्रेगी पशुत्व के श्रंतर्गत है। जहां 'तहुत्पचि' श्रोर 'तादारम्प' सबंध रहता है वहां क्यांसि मानी जा सकती है और माननी चाहिए।

बौदों का कथन है कि सदेह या संशय एक इद तक ही करना चाहिए। यदि संदेह अनुभव के विरुद्ध चला जाय तो उसे कोड देना चाहिए। वह खंदेह जो हमें विरोधामास या ग्याधात में फँसा दे त्याच्य है — ज्याधाता-विधराशका। अनुमान के प्रामायय में संदेह करना जीवन के विरुद्ध है, वह स्वत:-विरोधो भी है। अनुमान को प्रमाय माने बिना जीवन का काम नहीं चल सकता। फिर अनुमान का कामामायय भी अनुमान की सहायता के बिना, केवल प्रत्यच से, सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस लिए अनुमान को अवश्य प्रमाय मानना चाहिए।

खय' नामक ग्रंथ जिखा था जो संस्कृत मे उपजब्ध नहीं है। धर्मकीर्ति ने 'न्यायविंदु' जिखा है। यह तर्कशास्त्र का ग्रंथ है जिस पर धर्मोत्तर ने टोदा जिखी है। धर्मकीर्ति शंकराचार्य से पहले हुआ था।

सौत्रांतिक मत का संस्थापक कुमारबन्ध (२०० ईसवी) बताया जाता है। सौत्रांतिक श्रीर वैमाधिक संप्रदाय में भेदक रेखा खींचना कर्मा-कभी कठिन हो जाता है। धर्मोत्तर को सौत्रांतिक बेखक बताया जाता है। शायद तीन पिटकों में से सूत्रपिटक को विशेष महत्व देने के कारण कुछ बौद्धों का सौत्रांतिक नाम पड़ा। सौत्रांतिक श्रीर वैमाधिक दोनों को मिजा कर 'सवांस्तिखवादी' कहते हैं।

योगाचार संप्रदाय के प्रवर्तक श्रसंग श्रीर वसुवंधु थे। यह दोनों भाई थे; इन का समय तीसरी शताब्दो समसना चाहिए। वसुवंधु का 'श्रिभिश्ममंकोश' वौद्धों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस मत का तूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ 'लंकावतारस्त्र' है जिस में बुद्ध ने रावण को शिचा दी है। प्रसिद्ध कवि श्ररवधोष, जिस ने 'बुद्धचरित' में बुद्ध की जीवन-कथा लिखी है, इसी मत का श्रतुयायी था। वह 'श्रद्धोरणद-शास्त्र' का लेखक है।

माध्यमिक मत का प्रमुख लेखक नागार्जन है। नागार्जन ने 'मूबमध्यमकारिका' नामक प्रथ लिखा है जिस पर चहकीति ने टीका की है।
भारतीय दर्शन-साहित्य में इस प्रथ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। नागार्जुन के तर्कना-प्रकार की नकज बहुत लेखकों ने की है। नैषधकार श्रीहर्ष
ने जो वेदांत का प्रसिद्ध लेखक है, श्रवने 'खंडनखडखाद्य' में नागार्जुन
की श्राकोचना शैली का श्राध्य खिया है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक
बेडले ने श्रनकाने, नागार्जुन के तर्कों को पुनरुकोवित किया है। बेडले की
मृत्यु को भी श्रभी पंद्रह-बोस वर्ष ही हुए हैं। नागार्जुन के शिष्य श्रार्थदव का 'शतशास्त्र' या 'चतुःशतक' माध्यमिकों का दूपरा प्रसिद्ध श्रंथ है।
नागार्जुन को श्ररवद्याप (१०० ईसवी) का शिष्य वतलाया जाता

न्मत मानें तो स्वयं 'सत्ता' जाति में मत्पदार्थ का यह कत्त्रण नहीं घटता । इस लिए नैयायिकों का कत्त्रण 'श्रव्यास' है। फिर बौद्ध विचारक सामान्य लक्ष्ण या जाति के पृथक् श्रस्तित्व में विश्वास भी नहीं रखते। प्रश्न यह है कि बौद्धों के मत में सत्यदार्थ का क्या कत्त्रण है ?

सत्पदार्थ वह है जो कुछ करे, जिस में अर्थ-क्रिया-कारिता हो ( अर्थ-क्रियाकारित्वं सन्तम् )। जो कुछ करता नहीं वह असत्पदार्थ है। सत्पदार्थ की सुख्य पहचान यही है कि वह अपने अस्तित्व के प्रत्येक चला में कुछ करता रहे। सत्पदार्थ प्रतिचल अपने कार्यों को उत्पन्न करता रहता है। प्रत्येक चला में किसी कार्य का कारण होता है; वह कुछ न कुछ कार्य उत्पन्न करता रहता है। सत्पदार्थ के इस जचला से 'चिण्यक्वन्वाद' का सिद्धांत सिद्ध होता है।

संसार के सारे पदार्थ चिएक हैं, वे प्रतिच्या बदलते रहते हैं। विश्व
में कुछ भी स्थिर नहीं है। आध्यात्मिक जगत
श्रीर मौतिक जगत में सभी कुछ परिवर्तनश्रीब है। जिन्हें इम 'वही' कह कर पहचानते और स्मरण करते हैं वे
वास्तव में 'वही' नहीं होते। जीवन के किन्हीं दो च्यां में हम स्वयं 'वही'
नहीं रहते। उपर हम देख चुके हैं कि च्याकवाद में स्मृति और प्रत्यभिचा
की व्याल्या नहीं हो सकती। प्रश्न यह है कि इन कठिनाइयों के होते
हुए ऐसी कौन सी युक्ति है जिस के कारण च्याकवाद को विचारणीय
सिद्धांत कहा जा कके ?

चिषकवाद की युक्ति सत्पदार्थ की परिभाषा से प्राप्त होती है। 'सर्व-दर्शन-सम्रह' में इस युक्ति को स्पष्ट रूप में क्यक्त किया गया है। कार्य को उत्पन्न करने का मर्थ है कारण का कार्यरूप में परिणात हो जाना। मिट्टी घट नामक कार्य को उत्पन्न करती है इस का भ्रध है कि मिट्टी घट-रूप हो जातो है। इस देख चुके हैं कि सत्पदार्थ का चचण 'कुछ करते रहना' म्रथांत श्रमवरत कार्यों को उत्पन्न करते रहना है। इस का भ्रय्य यह

मनुष्यत्व बहुत से मनुष्यों में रहता है इस लिए मनुष्यत्व को सामान्य या जाति कहते हैं । इसी प्रकार घटत्व जाति. सामान्य लच्चण का निषेध पटरव जाति श्रादि सानी जाती हैं। नैयायिकी के इस मत का बौद्ध कोग खंडन करते हैं। घट ही वास्तविक है, घटाव ( घड़ापन ) वास्तविक नहीं है। वैभाषिकों और सौत्रांतिकों का कथन है कि 'घटता' या 'मनुष्यता' केवल कल्पना की चीज़ें हैं: इन की कही सत्ता नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अपना अलग गुरा है; सामान्य गुरा नहीं पाए बाते । संसार के सारे पदार्थ 'स्वलक्या' हैं: स्वलक्यां का समदाय ही जगत है। सामान्य-लच्चों का श्रमाव है: श्रथवा वे करवना की चीज़ें हैं। वैभाषिकों के मत में इसी प्रकार गुण्, कर्म, नाम, श्रीर द्रव्य भी काल्पनिक हैं। यह इमारी बुद्धि की धारगाएं मात्र हैं। वाह्य जरात में इन जैसी कोई वस्त नहीं है। सर्वास्तित्ववादियों का यह सत कुछ-कुछ श्रास्तू और कांट से मिलता है। अरस्तू ने सामान्यों ( यूनिवर्सस्त ) की श्रला सत्ता नहीं मानी और कांट ने भी दृष्य, गुण श्रादि की धारणाश्रों की मनः-सापेच या ब्रह्मि-सापेच उहराया है।

नैयायिकों के मत में सरपदार्थ उसे कहते हैं जिस का सत्ता सामान्य से योग हो (सत्तासामान्ययोगित्वं सस्वम् )- श्रसत् पदार्थ वह है जिस का 'सत्ता' नामक महासामान्य से संबंध नहीं है। 'श्रश्वत्व' 'गोरव' 'घटत्व' श्राद् जातियों होटी या कम व्यापक जातियां हैं; इन्हें श्राप्त सामान्य कहते हैं। प्रशुख जाति श्रश्वत्व या गोत्व की श्रपेत्ता वहीं है श्रर्थात् ज्यादा व्यापक है इस- जिए पशुख जाति श्रश्वत्व की श्रपेत्ता वहीं है श्रर्थात् ज्यादा व्यापक है इस- जिए पशुख जाति श्रश्वत्व की श्रपेत्ता 'पर सामान्य' हैं। 'सत्ता' जाति सब से बढ़ी जाति हैं; सत्ता की श्रपेत्ता कोई जाति 'पर' नहीं है। इस सत्ता जाति से जिस का योग हो वह 'सहपदार्थ' है।

बौद्ध लोग इस मत क' खडन करते हैं। यदि हम नैयायिकों का

१देखिए हिरियना ए० २०४

चित्रकवाद को कुछ श्रालोचना हम पहले भाग में दे चुके हैं। प्राथः
सभी श्रास्तिक श्रीर नास्तिक विचारकों नेः
चित्रकवाद की श्रालोचना
चित्रह' में जैनों की श्रोर से चित्रकवाद की समीचा इस प्रकार की गई है।

कृतपणाशाकृतकर्मभोग-भवप्रमोचस्मृतिभंग दोषान् ।

डपेश्य साज्ञारज्ञ्या भगमिन्छ सही महा साहसिकः परोऽसी ( प्रव्ड २ १ )

चित्रक्वाद को मानने पर किए हुए कमीं का फल नहीं मिल सकता इस लिए 'कृतप्रणाश' (कृत कमें के फल की अप्राप्ति ) दोष आता है। इसी प्रकार वर्तमान कर्ता को जो कर्मफल प्राप्त होता है वह भी न्याय-संगत नहीं है। क्योंकि जिन कमों का फल मिल रहा है वह अन्य कर्ता ने किए थे। यह 'अकृत कमें भोग' अथवा 'अकृताभ्यागम' दोष हुआ। स्मृति भो नहीं बन सक्ती। चित्रक्वाद के अनुसार बंध-मोच भी नहीं हो सकते। इतन आचेगें के रहते हुए चित्रक्वाद का माननेवाला प्रतिपची। सचमुच बदा साहसी है।

सांख्य सूत्र का कहना है कि चिश्विकवाद को भानने पर कार्य-कारण-ध्यवस्था नहीं बन सकती । क्यों कि—

पूर्वापाये उत्तरायोगात् । ( अ० १ । ३६ )

पूर्वस्य कारणस्यापाय काले उत्तरस्य कार्यस्य उत्पत्यनौ वित्याद्पि न चिणकवादे संभवति कार्यकारणभावः । ( विज्ञान भिद्ध )

जब तक कार्य उत्पन्न होता है तब तक कारण नष्ट हो चुकता है।
नष्ट हुए कारण से कार्य की उत्पति नहीं हो सकती। अन्यथा किसी वस्तु के नाग होने से कुछ भी उत्पन्न हो जाय।

नैयायिकों ने भी साधारण श्राचेपों के साथ ही एक महस्वपूर्ण श्राचेप किया है। बौद्धों ने नैयायिकों के सरपदार्थ के जलग का खंडन किया-श्रोर नई परिभाषा दी है। नैयायिक खोगों का कथन है कि बौद्धों की परि- हुआ कि प्रत्येक सत्पदार्थ प्रतिच्या कार्य उत्पन्न करता रहता है अथवा कार्य-रूप होता रहता है। प्रत्येक सत्पदार्थ प्रतिच्या अपना स्वरूप परिवर्तित करता रहता है। इस का साफ्त अर्थ यही है कि प्रत्येक सत्पदार्थ चियक है ( यत्सन् तत्चिखकम् )।

श्राप कहेंगे कि 'सर्पदार्थ वह है जो कार्य उत्पन्न करे'। इसे मान कर भी चिष्णिकवाद से चचा जा सकता है। यह क्या ज़रूरी है कि एक सत्पदार्थ श्रभी श्रपना कार्य उत्पन्न करे। मिट्टी श्राज या श्रभी ही घड़ा क्यों बन जाय, कल क्यों न बने ? लेकिन बौद्ध इस श्राजोचना से सह-मत नहीं होंगे। मान जीजिए कि विवाद-प्रस्त सत्पदार्थ 'क' है जो कि 'ख' 'ग' श्रादि कार्यों को उत्पन्न करने की चमता रखता है। यदि 'क' में 'ख' को उत्पन्न करने की चमता है तो वह 'ख' को तुरंत उत्पन्न कर डालंगा; श्रीर यदि उस में यह चमता नहीं है तो वह 'ख' को उत्पन्न कर नहीं करेगा। 'ख' को उत्पन्न करने की चमता रखते हुए 'क' श्रकर्मण्य रहे श्रपीद 'ख' को उत्पन्न करने, यह श्रसंभव है। यदि 'ख' को उत्पन्न करने के जिए 'क' को किसी श्रीर वस्तु 'व' की श्रावश्यकता पढ़ती है तो कहना चाहिए कि 'क' में 'ख' को उत्पन्न करने की चमता नहीं है। परंतु यदि 'क' में किसी भी कार्य को उत्पन्न करने की चमता नहीं है तो वह 'है' वह सरपदार्थ है, इसी में संदेह है।

प्रत्येक वर्तमान पदार्थ को या तो अपना कार्य अभी उत्पन्न करना चाहिए या कभी नहीं। 'ख' को उत्पन्न करने की समता रखते हुए। यदि 'क' आज अकर्मचय रह सकता है तो कल क्यों नहीं रह सकता है जो वर्तमान सचा में कुछ नहीं कर सकता उस से मिवण्य में क्या आशा की जा सकती है । श्रीर श्रमर 'क' श्रमी 'ख' को उत्पन्न करता है तो इस का श्रथं यह है कि 'क' 'ख' में परियान हा जाता है, बदल जाता है। 'क' के नण्ट होने पर ही 'ख' उत्पन्न हाता है इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे सत्पदार्थ स्थिक हैं। चैत्त सर्वास्तिस्ववःदी नैरारम्यवाद के समर्थक हैं। वाह्य विषयों से टक्स कर इंद्रियों विज्ञानों को उत्पन्न करती हैं। विज्ञानों के श्रतिरिक्त कोई श्रारमा नहीं है। इद्वियां भौतिक हैं।

वाह्य पदार्थ चित्त से श्रपना आकार श्रथवा श्रापने श्राकार के विज्ञान उत्पन्न करते हैं। इन विज्ञानों श्रीर वाह्य पदार्थों दोनों का 'प्रत्यत्त' होता है। इंदिय-ज्ञान ठीक रह श्रह्मण्ट होता है बौद्धिक ज्ञान क्लपना-प्रस्त श्रीर सूठा होता है।

बुद्ध एक साधारण मनुष्य थे जिन्हों ने ऋषने प्रयस्त से निर्वाण प्राप्त किया। मरने के साथ ही उन की सत्ता का ऋंत हो गया।

वाह्य जगत की सत्ता है लेकिन उस का ज्ञान प्रत्यच से प्राप्त नहीं होता। बाह्य पदार्थीं की तस्वीरे मन पर सीत्रानिक-दर्शन खिच जाती हैं, जिन की सहायता से बाह्य वस्तुश्रों का श्रनुमान किया जाता है। यदि प्रत्यच मानसिक तस्वीरों का हो होता है तो बाह्य जगत को मानने की क्या जरूरत है ? सीत्रातिकी का कथन है कि विना वाह्य जगत की स्वतंत्र सत्ता माने काम नहीं चल सकता। प्रस्पेक सानसिक तस्वीर या विज्ञान के प्रत्यत्त के साथ ही वाह्य पदार्थ का भी प्रत्यन्त होता है। सानसिक विज्ञान के ज्ञान का एक अंग 'बाह्यता' का ज्ञान भी होता है। विज्ञान किसी वाह्य पदार्थ की श्रोर संकेत करता है. यह विश्वास इतना स्वाभाविक है कि इस में अविश्वास करने बाले को हेत देना चाहिए न कि विश्वास करने वाले को। यदि इष्ट पदार्थ विज्ञान का ही विकार होता तो उस के साथ उस के 'बाहरपन' या वाहर होने का ज्ञान न आता । वाह्यता विज्ञानों में नही पदार्थों में है। भी शकराचार्य ने भी योगाचारों के विरुद्ध इसी तर्क का प्रयोग किया है। 'वाद्यता'-ज्ञान को सिद्धि के लिए बुद्धि-निर्पेत्त वाह्य जगत की सत्ता स्वी-

१ पाँच मृतों के बने दुए पदार्थों को 'मौतिक' कहते हैं, चित्त के विकारों को 'चैत्त' कहा जाता है, जैसे सुख, दु.ख, मोह, विचार श्रादि।

भाषा मान लेने पर किसी चीन का ज्ञान नहीं हो सकता। 'म्रथंकियाकारिता' सरपदार्थ का जच्या है। इस का अर्थ यह है कि किसी पदार्थ
को जानने के लिए उस की 'म्रथंकियाकारिता' या 'ब्यावहारिक योग्यता'
को जानना चाहिए। यदि म्राप किसी पदार्थ को जानना चाहें तो म्राप को
उस की व्यावहारिक चमता का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस का म्रथं यह
है कि म्राप उस पदार्थ के 'कार्य' का ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन उस 'कार्य'
का ज्ञान—'ख' का ज्ञान—कार्य के कार्य म्रथांत् 'ग' को जाने बिना
नहीं हो सकता। इसी प्रकार 'ग' को जानने के लिए 'ग' के कार्य 'ख' को
मानना ज़रूरी है। यह मनवस्था दोष है।

यदि कुछ भी स्थिर नहीं है तो न्याप्ति को ग्रह्मा करके अनुभव करने वाला कर्ता भी नहीं मिल सकता। इस प्रकार अनुमान-प्रमाण असंभव हो जायगा। यह नैयायिकों की तूसरी आक्रोचना है।

चित्रकवाद के सिद्धांत को सभी बीद्ध मानते हैं। इस के बाद हम वैभाषिक मत का विशेष वर्णन करेंगे।

सर्वास्तिख्ववादी वाह्य जगत की स्वतंत्र सत्ता स्वोकार करते हैं। उन्हें वैभाषिक सप्रदाय कह सकते हैं। वैभाषिकों के मत में, समस्त

विश्व परस्पर-निरपेच अनंत स्वत्वचर्णों का समुदाय है। अत्येक स्वत्वचर्ण अपने ही समान है और उस का वर्णन उसी के समान हो सकता है। किन्हों दो स्वत्वचर्णों का एक-सा वर्णन नहीं हो सकता। वैमापिक परमाशुओं के बने हुए हैं। इन के परमाशुओं की परिवर्तन-शोख समकता चाहिए। वैमापिक चार तत्वों में विश्वास रखते हैं अर्थात् पृथिवी, जल, वायु और तेज। वे आकाश-तत्व को नहीं मानते। परमाशु को चन्नु, ओन्न, नासिका आदि इंद्रियों से अहरण नहीं कर सकते। सर्वास्तित्ववादी हो और तीन परमाशुओं के समुदाय नहीं मानते। संसार के सारे पदार्थ या तो मृत और भौतिक है अथवा चित्त और

यह दस्तु-स्थिति का ठीक वर्णन नहीं मालूम होता। सीधी बात यह है कि में ब्रॉख सोचते ही तुरंत पेड को देस खेता हूं।

वैभाषिकों के समान सीत्रांतिक भी परमाणुवाद, नैराक्ष्यवाद श्रीर श्रातीरवरवाद के समर्थक हैं। सम्यक् ज्ञान से सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। सारा ज्ञान क्णवहारिक या प्रयोजन-मूजक होता है। मिण्या ज्ञान वह है जिस से प्रयोजन-सिंद्धि न हो सके। स्वप्त के जल से प्यास नहीं हुमती। धर्मीतर ने श्रपने न्यायविद्ध में उस दर्शन या प्रेच्छा श्रथवा इंद्रिय-प्रस्यक को सस्य कहा है जो सर्वथा हच्ट पदार्थ पर निर्मर हो, जिस में क्लपना ने कुछ जोड़ना या घटाना न कर दिया हो। नाम श्रीर संबंध बौद्धिक हैं, इस किए सस्य को विकृत करनेवाले हैं। नाम श्रीर संबंधहीन निर्विकत्यक प्रस्यक्ष में स्वत्व चर्णों का बास्तविक रूप प्रकट होता है।

संसार का कोई बनाने वाला नहीं है। यह सृद्धि श्रनादि काल से यों ही चली आ रही है। प्रत्येक घटना के एक से श्रधिक कारण हाते हैं, इस लिए एक सृद्धि कर्ता जगन का कारण नहीं हो सकता।

हीनयान के दो दार्शनिक संप्रदायों का वर्णन हम कर चुके। महायान योगाचार अथवा के अंतरगंत भी दो प्रसिद्ध दर्शन हैं — योगा-विज्ञानवाद चार और माध्यमिक। योगाचार को विज्ञान-चाद और 'ज्ञानाद्वैतवाट' मी कहते हैं। योगाचार मत में अनेक शिच्छक हुए हैं और उन के सिद्धांतों में कहीं-कही भेद है। योगाचार नाम से प्रकट होता है कि इस मत के माननेवालों की योगा-व्यास-जनित अनुभव के बल पर प्रतिपादित किया है।

सौत्रातिकों की आखोचना हो योगाचार दर्शन को गति प्रदान करती है। सौत्रांतिकों ने मानसिक तस्वीरों अथवा विज्ञानों को प्रश्यच-गोचर और वाह्य पदार्थों को धनुमेथ ठहराया था। मानसिक तस्वीरों का कोई वाह्य कारण होना चाहिए। विज्ञानवादी वाह्य संसार की सत्ता को एकदम कार करना आवश्यक है। दूसरे, बिना वाह्य पदार्थों को माने विज्ञानों की विचित्रता समक्त मे नहीं आ सकती। किसी विशेष एत्य में एक विशेष विज्ञान क्यों उत्पन्न होता है इस का कारण विभिन्न वस्तुओं की उपस्थित के श्रांतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। पाश्चात्य विज्ञानवादी ब्रकंबों ने विज्ञानों की विभिन्नता का कारण ईश्वर को वतनाया था। परतु ईश्वर को सत्ता सिद्ध करना सरवा नहीं है। वकतो धार्मिक व्यक्ति था और उस के युग में भी ईश्वर को सत्ता में सहज विश्वास था। बौद्ध लोग जन साधारण के अर्थ में ईश्वर को नहीं मानते।

क्योंकि स्वत्वक्यों का ज्ञान श्रमुमान से होता है इस लिए उन के विषय में संशयास्मक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। वास्तव में वैमापिकों के मत में भी 'स्वत्वक्यों' का ज्ञान सिद्ध नहीं होता। जो संसार के सब पदार्थों से विक्वच्या है ऐसे स्वत्वच्या का वर्यान ही नहीं हो सकता; इस प्रकार के श्रनत स्वत्वच्या अनंत श्रचंय पदार्थ ही समम्मने चाहिए। सीन्नातिक के मत में तो स्वत्वच्यों की सत्ता भी श्रमुमान-साध्य है। स्वत्वच्यों का प्रत्यच्च नहीं होता। इस विष् वन के विषय में कुछ भी कहना श्रीर भी कठिन है। फिर भी सीन्नांतिक मानते हैं कि वाह्य पदार्थ चिषक हैं।

सौत्रांतिकों के इस मत का कि वाह्य पदार्थों की उपस्थिति अनुमान-हारा जानी जाती है, वैभाषिकों ने खंडन किया है। वास्तव में सौत्रांतिक-कृत श्रवेषण का का विश्लेषण मनुष्यों की साधारण-बुद्धि के विरुद्ध है। मेरा श्रनुभव यही है कि मै पेड को देखता हूं। यह कहना कि वास्तव में में पेड की मानसिक तस्वीर या विज्ञान देखता हूं श्रीर उस से पेड़ का श्रनुमान करता हूं व्यर्थ का पांडरय है। "तुम पहले पेड़ का मानसिक या चैत्त विकार देखते हो श्रीर फिर उस के द्वारा वाह्य पेड़ की श्रोर संकेत करते हो",

१ श्रवेत्तरण अर्थात् देखने की क्रिया या घटना, 'दर्शन-क्रिया' में क्या होता है इस का विस्लेषण अथवा निरूपण ।

## सानना आवश्यक है।

योगावारों की मिथ्या-दर्शन की स्थास्या आत्म क्याति कहनाती है।
श्रुक्ति या सीप में रजत या चौंटी दिखाई पड़ती
है, रज्जु (रस्सी) में सर्प दिखाई देता है,
इस का क्या कारण होता है ? योगाचार का उत्तर है कि मानसिक विज्ञान
ही बाहर रजताकार में परिण्त हो जाता है। विज्ञान-संतान या विज्ञानभ्रांखता की ही एक कड़ी, जिसे दूसरी कड़ियों से अन्तग करके नहीं देखा
जा सकता, रजत-छप में दिखाई देने जगती है। रजत का दूसरा कोई
आधार नहीं होता।

श्रास्म-स्याति के श्रालोचकों का कहना है कि सुख, दु:ख श्रादि की सरह रजत को श्रांतरिक नहीं माना जा सकता। फिर 'बाहरपन' का श्रम क्यों होता है, यह विज्ञानवादी नहीं बता सकते। जिस ने कभी सर्प नहीं देखा है उसे सर्प का श्रम नहीं हो सकता, इम प्रकार जिसे वाह्यता ( बाहरपन ) का स्वतंत्र श्रमुमन नहीं है, उसे उस का श्रम भी नहीं हो सकता। जिस का श्रम होता है उस का कहीं सत्य श्रमुभन भी होना चाहिए। विष्णुमित्र वध्या पुत्र ( बीम का बेटा ) प्रतीत होता है, ऐपा श्रम किसी को नहीं होता। विहास यही है कि बीम के पुत्र का प्रस्पक्ष श्रमुभन किसी ने नहीं किया है।

विज्ञानवाद स्कॉटलेंड के प्रसिद्ध दाशंनिक वर्कते के सिद्धांसों से मिबसा-जुलता है। बर्कते ने विज्ञानों ( श्राइडियाज़ ) का कारण ईश्वर श्रीर व्यक्तिगत श्रारमाश्रों को भी माना था। यहां वर्कते विज्ञानवादियों की श्रपेला कम संगत था। वास्तव में श्रनुभव ईश्वर श्रीर जीवारमाश्रों की सत्ता की गवाहो नहीं देता। बर्कते के बाद श्रूम ने ईश्वर श्रादि को मानने से इनकार कर दिया। श्रनुभव के बल पर विज्ञानों के श्रतिरिक्त किमी बस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं होती। श्रुम ने कार्य-कारण सबंब की सत्यता

१वेदात सूत्र, शाकरमाध्य, २, २, २८

श्रस्वीकार कर देता है। सौत्रांतिकों की जो श्राकोचना वैभाषिकों ने की थी उस से योगाचार की श्राकोचना भिन्न है। योगाचार मानता है कि हमें प्रत्यच 'विज्ञानों' का ही होता है, वाह्य पदार्थों का नहीं। इस विषय में उस का सौत्रांतिक से मतभेद नहीं है। पर वह श्रागे बढ़ कर सौत्रांतिक के विरुद्ध कहता है—हसीकिए वाह्य पदार्थों की सत्ता मानने की ज़रूरत नहीं है। जिन पदार्थों का कभी प्रस्थच श्रानुभव नहीं होता उन के मानने से क्या लाभ ? यह श्रावश्यक नहीं कि विज्ञानों के प्रार्दुभाव के कारण वाह्य पदार्थ ही हों। विज्ञानों के कारण स्वय विज्ञान भी हो सकते हैं। एक चित्रान विज्ञान दूसरे चित्राक विज्ञान को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार विज्ञानों का प्रवाह चलता रहता है। विज्ञानों का यह प्रवाह या विज्ञान-संतान, ही चरम तस्व है। विज्ञानों की धारा के श्रांतिरक्त संसार में कुछ भी नहीं है। योगाचार वाह्य जगत श्रीर श्रारमा दोनों की सत्ता से इनकार करते हैं।

यदि सब कुछ विज्ञान-मात्र ही है तो पदार्थ 'बाहर' क्यों दीखते हैं दें विज्ञान तो दृष्टा के भीतर होते हैं, यही नहीं बिहक यह विज्ञान संतति ही श्रात्मा या दृष्टा है, तो फिर सब पदार्थ मुक्त में हैं या मैं ही सब कुछ हूं, ऐमा श्रनुभव होना चाहिए। इस के विपरीत, यह पदार्थ मुक्त से भिन्न श्रीर बाहर हैं, ऐसा श्रनुभव क्यों होता है।

विज्ञानवाद का उत्तर है कि द्रव्य, गुण आदि की भाँति 'बाहरपन' की धारणा भी कावपनिक या बुद्धि-सापेच है। इस लिए यह आचेप कोई बडी कठिनाई उपस्थित नहीं करता।

विज्ञानवाद का सब से वहा तक स्वमों की सृष्टि से मिलता है। स्वम में, विपिच्यों के अनुसार भी, वाहा भौतिक पदार्थ नहीं होते। फिर भी वहां तरह-तरह के पदार्थ दीखते हैं। वैचित्र्य की ब्याख्या के लिए वाह्य, जगन आवश्यक नहीं है। स्वम के हाथी-घोड़े भी द्रष्टा के 'बाहर' दिखाई देते हैं। इस लिए 'वाहरपन' की सिद्ध के लिए वाह्य लगत की सत्ता कुछ भी नहीं है। श्रविद्या से मुक्त होने पर भूततथता या विश्वतस्य का वास्तविक रूप प्रकट होता है। श्रज्ञान के मोंकों से चलायमान चित्त में वासना की नहरें उत्थित होती हैं। श्रविद्या के कारण 'श्रहंमाव' उत्पन्न होता है जिस से दु:ख होता है। वस्तुत: न दु:ख है, न बधन। सब सदा से मुक्त हो हैं। भूततथता में सृष्टि श्रीर प्रखय का दृश्य श्रज्ञान के कारण है। चित्त के शांत होने पर वस्तुश्रों की श्रनेकता श्रपने श्राप नष्ट हो आती है।

कंडावतार सूत्र का दर्शन श्रश्वघोष के सिद्धांतों से काफ़ी समानता रक्ता है। यह श्रंथ महायानों में पवित्र माना जाता है। 'सृततथता' के स्थान पर सकावतार

सूत्र में 'श्रालयविज्ञान' शब्द का प्रयोग मी किया गया है। हमारा हरय जगत का ज्ञान विरुद्धत निराधार है। हरय पदार्थों में कोई तस्व नहीं है। हरय जगत न तो श्रालय विज्ञान ही है न उस से भिन्न; जहरों को समुद्र से न भिन्न कहा जा सकता है न श्रभिन्न। वास्तव में जकावतार में दो प्रकार का दर्शन पाया जाता है, एक उन्न श्रौर एक नीची श्रेणी का। कहीं-कहीं तो एक चरम तस्व— श्रालयविज्ञान या मृततथता— में विरवास प्रकट किया गया है, कहीं श्रश्वधीष के सिद्धांत की श्रालोचना की गई है। एक श्रालय-विज्ञान या मृततथता नाम का श्रीतम तस्व है, यह कथन जोकबुद्धि के साथ एक प्रकार की रियायत है। श्रश्वघोष की 'तथता' श्रून्यता नहीं है बिन्क एक भावारमक पदार्थ है। 'लकावतार' का किसी भाव पदार्थ में विश्वास नहीं है। सु श्रसत् की धारणाए मूही हैं। कार्य-कारण में विश्वास भी मिध्या है। ससार के पदार्थ माया-मात्र हैं श्रीर स्वप्न स्थित के समान मृत्रे हैं। लकावतार कहीं-कहीं

१६ डियन श्राइडियलिङ्म, पृ० ९२

<sup>₹</sup>वही, १०३

<sup>े</sup> वही, पृ० १०१

में भी संरेह किया। हमारी द्रव्य, गुण, कारणता, बाह्यता म्राटि की बौद्धिक धारणाएं श्वष्टि-कम के अनुकूत ही हैं, यह निश्चयपुर्वक नहीं कहा जा सकता।

इस के बाद हम विज्ञानवाद के कुछ विशिष्ट विचारकों का वर्णंन करेंगे। इन विचारकों में श्रांतिरिक मतभेद मी हैं। विज्ञानवाद का सब से श्राचीन विचारक 'श्रश्वधोप' है।

संसार की सारी वस्तुएं विज्ञान का ही विकार हैं। विज्ञान के प्रति-रिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। नही, पर्वत, बूच श्रव्यधोप का भत-त्यता-दर्शन जीवजंत सब विज्ञान स्वरूप हैं -- सर्वे बुद्धि-मयं जगत्। यह विज्ञानवाद की मृत्व शिक्षा है। इस विज्ञान-प्रवाह के पीछे क्या कोई शास्त्रत तस्त्र है ? विज्ञानवाद के अध्यंत प्राचीन शिच्रक अरवचीप ने इस का उत्तर भावारमक दिया था। श्ररवघीष कनिष्क का समकालीन था ( १०० ईसवी )। वह दार्शनिक और कवि दोनों था। प्रतिद्ध 'बुद्धचरित' की रचना अरवधोप ने ही की है। विज्ञान-सतान के पीछे जो विश्व-तस्व है उसे श्रश्वघोष ने 'भूततयता' नाम दिया था। अरवघोप ने उपनिषदों का अध्ययन किया था और उस की 'मृततथता' का वर्णन निष्यपच ब्रह्म के वर्णन से मिलता है। हमारे धाध्याहिमक जीवन के दो पहलू है, एक का संबंध भूततथता से है श्रीर दूमरे का परिवर्तनशील विज्ञान-प्रवाह से । मनुष्य स्थिर श्रीर श्रस्थिर का मिश्रण है। बास्तव में भूततथता निःस्पंद और एक-रस है। अनादि वासना के कारण हमें उस में विज्ञान बुद्बुद् उत्पन्न होते दीखते हैं। भूततथता का वर्णन नहीं हो सकता। वह न सत् है न श्रसत्, न एक है न श्रनेक । भूततयता श्रभावारमक है क्योंकि वह जो कुछ है, उस से परे हैं। वह भावात्मक है क्योंकि सब कुछ उस के अतर्गत है, उस से परे

१इडियन आइडियलिङ्म, पृ० ५०

सून्य श्रानिवंचनीय पदार्थ की संज्ञा नहीं हैं। श्राखय-विज्ञान का अर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधमय वैचिन्न्य-पूर्ण संसार है। यही वैयक्तिक चेतना-केंद्रों का श्राधार है। श्रश्यघोप की भूतनथता या लंकावतार के श्रालय-विज्ञान के लिए यहां "विज्ञिप्त मान्न" का प्रयोग होता है जोिक श्रनुमय से परे हैं? । वेदांतियों के ब्रह्म के समान ही 'विज्ञिप्ति' विश्रुद्ध चेतन्य और श्रानय-स्वरूप है; वह श्रपरिवर्तनीय और श्रानव चनीय है। श्रालय विज्ञान का प्रवाह 'प्रतीत्यसमुरपाद' के सिद्धात का श्रनुमरण करता है। एक चिण्यक विज्ञान वूसरे को उत्पन्न करता है। पहले विज्ञान का श्रवसान और दूसरे का उदय साथ ही होते हैं। मुक्ति या निर्धाण का शर्थ है किसी विशेष चेतना-केंद्र से संबद्ध विज्ञानों या वासनाओं के प्रवाह का रुक्त जाना। मुक्त चेतना-केंद्र से संबद्ध विज्ञानों या वासनाओं के प्रवाह का रुक्त जाना। मुक्त चेतना-केंद्र से संबद्ध विज्ञानों या वासनाओं के प्रवाह का रुक्त जाना। मुक्त चेतना-केंद्र से संबद्ध विज्ञानों या वासनाओं के प्रवाह का रुक्त जाना। मुक्त चेतना-केंद्र से संबद्ध विज्ञानों या वासनाओं के प्रवाह का रुक्त जाना। मुक्त चेतना-केंद्र से संबद्ध विज्ञानों या वासनाओं के प्रवाह का रुक्त विनयन हो जाती हैं तब उसे मुक्त हुत्रा कहते हैं। इस प्रकार श्रसंग और बसुवधु की मुक्ति श्रस्वघोष की श्रपेता वेद्दांत से श्रिक्त मिलती है। उन्हे हम इस मत का प्रारंभक नहीं कह सकते।

उपनिषदों के श्रद्वितीय ब्रह्म में गति नहीं है इस किए वह जगत की व्याख्या करने में श्रसमर्थ है। ज्ञानाहैत या विज्ञानवाद का महरव विज्ञानवाद इस कभी को पूरी करने की कोशिश करता है। श्राज्य-दिशान स्थिर तस्व नहीं है बिल्क गस्यास्मक है। वस्तुतः श्रतिम तस्व में गति या परिवर्तनीयता है या नहीं, इस विषय में विज्ञानवाद के विभिन्न विचारकों का एकमत नहीं है। श्ररवधोष की भूतत्यता के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वसुवन्ध की 'विश्वित' ब्रह्म से गिशेष भिन्न नहीं है। फिर भी यदि चिणिकवाद को बौद्धों का ज्यापक सिन्दांत माना जाय तो सेद्-रहित चरम तस्व भी गर्स्यास्मक ही होना चाहिए, मजे ही वह गति एकरस हो। वेदांतियों की भाँति बौद्धों ने भी विश्व-

१इडियन श्राइडियलिङ्म, पृ० ११९

वही, पृ० १/९

'श्रालय-विज्ञान' के चरम तत्व होने का वर्षन करता है, परंतु उस का श्रंतिम मत यही है कि विश्व में कोई तत्व नहीं है। श्रश्ववोष ने भूततथना का सुंदर वर्षन दिया है। 'भूनतथना के श्रनेक नाम है। यदि हसे चित्त को शांति देने वाला कहें तो यह निर्वाख है। यही बोधि है जो श्रज्ञान का नाश करती हैं। प्रेम श्रीर बुद्धि का स्रोत होने से यही धर्मकाय कहलाती है। यही कुशलमूत्त है।' (यामाकामी) खंकावतार को यह वर्षन स्वीकार नहीं होगा।

दर्शन-किया वास्तव में ख्ष्टि-किया है। देखने भौर जानने का अर्थ इस्य भौर श्रेय पदार्थों को उत्पन्न करना है। स्मरण भी एक प्रकार की ख्ष्टि है। विज्ञान-वाद के मुख्य सिद्धां ह का प्रचार करने का बहुत कुछ श्रेय श्रसंग भीर वसु-वंधु को है। स्वम्न की समता के श्रतिरिक्त जगत की विज्ञानमय सिद्ध करने के जिए विज्ञानवाद के दो तर्क हमें श्रीर देख जेने चाहिए।

श्रारमावगित ( श्रवनी श्रवगित या श्रतुभूति ) में श्रारमा स्वयं ही जेय श्रीर ज्ञाता होता है। 'मैं हू' के ज्ञान में जानने वाला श्रीर ज्ञेय एक ही पदार्थ है। इसी प्रकार सारे विज्ञान ज्ञाता श्रीर ज्ञेय दोनों हैं। ज्ञानुरूप से देखने पर विज्ञान संतान 'श्रारमा' प्रतीत होता है श्रीर जेयरूप से देखने पर पदार्थ-समृह; वास्तव में विज्ञानों के श्रतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है।

तीसरी युक्ति 'सहोपलंभ नियम' पर निर्भर है। नीला रंग श्रीर नीले रंग की बुद्धि या विज्ञान साथ ही साथ श्रहण किए जाते हैं। इस लिए दोनों में श्रभेद हैं (सहोपलंभ नियममादसेदो नील तिह्योः)। दो चीज़ों में भेद ज्ञान होने के लिए यह श्रावश्यक है कि उन का श्रनुभय श्रलग-श्रलग हो। जो बस्तुएं हमेशा साथ साथ श्रनुभूत होती हैं उन में भेद-ज्ञान श्रसंभव है। यह सीसरी युक्ति मनोविज्ञान के श्रनुकृत है।

श्रसंग श्रीर वसुवंधु के दर्शन में आलय विज्ञान का प्रयोग श्रश्वधीप के 'श्रद्धीत्याद सूत्र' से भिन्न श्रर्थ में हुआ है। यहां श्रालय विज्ञान भेद- वहीं कहा जा सकता । सारे पदार्थ उस में जीन होकर उस के समंजस रूप की रचा करते हैं। विश्वतस्त्र की समजसता श्रीर शांति दुख-सुख श्रादि से चण्ड नहीं होती । यही नहीं देश काल, सुख-दुख सत्य श्रीर मिथ्याज्ञान के विवतों (प्रियरें मंज़) के दिना विश्वतस्त्र श्रपने सामंजस्य को श्रमुख्य नहीं रख मकता। संपार की मारी वस्तुएं जैसी हैं वैसी ही विश्वत्य या ब्रह्म के निर्वाध श्रीर निर्विशोध रूप के लिए श्रावश्यक हैं।

ब्रेडले 'ग्रविद्या' का ज़िक नहीं करता। हमारा ज्ञान परिमित या विपरीत क्यों है, हमें विश्वतस्य खरू-खर होकर क्यों दीखता है, इस का कारण बतलाने में ब्रेडले ग्रसमर्थ है। दश्यमान जगत् जैसा है वैसा क्यों है, यह मानव-बुद्धि कभी नहीं जान मकनी। फिर भी यह निश्चित है कि (1) विश्वतस्य एक ग्रीर निर्विरोध है; (२) विश्व-तश्य का स्वरूप चैतनातुम्रति है।

भारतीय वार्शनिकों ने प्रायः विश्वतत्व के विवतों का कार्य श्रविद्या को वत्तवाया है। वे हमारे अनुभव के संसार को चरमतत्व से सर्वथा भिन्न प्रकार का और श्रविद्या-कित्यत वत्तवाते हैं। वेदांत का यही मत है। विज्ञानवाद का मत इस से विशोष भिन्न नहीं है।

विज्ञानाहैत या चेतनाहैत का मुख्य तर्क यही है कि 'संसार के पदार्थों को द्रष्टा या साची के अनुभव या विज्ञानों से अलग नहीं किया जा सकता।' ज्ञेय होना विश्व के पदार्थों का साधारण धर्म है। इस कथन के दो जुदे-जुदे अर्थ हो सकते हैं। प्रथमतः यह कि संसार के सारे पदार्थ ज्ञेय हैं, नोई ऐसी चीक नहीं है नो ज्ञाता की हुद्धि के नियमों के प्रविकृत हो और जिसे दुद्धिरार न जाना जा सके। दूसरा धर्थ यह है कि संसार की सारी चीक़ें किसी न किसी के ज्ञान में रहती हैं; कोई चीक़ सर्वथा अज्ञात नहीं रह सकती। यहने अर्थ में उक्त कथन को माना जा सकता है। दूसरे अर्थ में यह कथन आपित-जनक है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि महाशून्य में करोड़ों, अरबों तारे और तारापुंज हैं किन्हें

वैचित्र्य की व्याख्या के जिए अविद्या का आह्वान किया। वासना-प्रवाह अनादि और अविद्या-मूलक है। भेद इतना ही है कि वौद्धों ने विश्व-तस्त्र को मान कर भी उसे सर्वथा जब और स्पर्वद हीन नहीं बना दिया।

विरव के दशंन-साहित्य में विज्ञानचाद का महत्वपूर्ण स्थान है। जहां जहवादी विचारक आत्मा और आध्यात्मिक पदार्थों की सत्ता से इनकार करते हैं अथवा उन्हें जह का विकार वतकाते हैं नहां विज्ञानवादी विश्व की जह वस्तु थों को आध्यात्मिकता का जामा पहना कर मनोमय सिद्ध कर देते हैं। कियो भी जह पदार्थ को चेतन के ज्ञान से अलग नहीं किया जा सकता। जिसे कोई नहीं जानता उस के विषय में तो कुछ भी कहना असंभव है। इस किए चेतन वा जेय हांना पदार्थों का सामान्य गुण मालूम होता है। जितनी चीज़े हैं ने सब ह्ये ये हैं। ज्ञेयरव पदार्थों का आवश्यक धर्म है। इस का अर्थ यह है कि सारे पदार्थ एक प्रकार से ज्ञाता के भीतर हैं। यदि स्वयन के पदार्थ मनोमय हो मकते हैं तो जाश्रति काल में भी बाह्य जगत के मनोमय होने में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विना चेतन विज्ञानों के विश्व के पदार्थों की सत्ता ही नहीं हो सकती। सहोप्लम वियम भी इसी की पुष्टि करता है।

ज्ञानाहैतवाद या चेतनाहैतवाद भारतवर्ष की ही चीज़ें नहीं हैं, वांद्रप में भी इन दर्शनों का व्योद्ध प्रचार रहा है। विद्यानवाद की आलोचना है। विद्यानवाद की आलोचना है। विद्यानवाद के प्रमुख बोरुपीय विचारक चेतनाहैतवादी थे। फ्रेंच दार्शनिक वर्गसां का मत विज्ञानवाद से बहुत समानता रखता है। प्रसिद्ध चेतनाहैती बेडले ने अपने प्रथ 'ऐपि थरेंस एंड रिअलटी' में लिखा है— संसार की जितनो चीज़ें हैं सब चेतन अनुभव कहीं से सबद हैं, आप कोई चीज़ ऐसी नहीं बतला सकते जिस का किसी चेतन के अनुभव से सबंध न हो; इस लिए विश्व के सारे पदार्थ चेतन-अनुभव के स्व नाव के हैं। चेतन-अनुभृति ही विश्व का चरम तस्व है। बेडले का चरम तस्व सत्, असत्, गरयास्मक या गितशून्य कुछ भी

बिना एक जीवन की वैयक्तिकता की न्याख्या नहीं की जा सकती। नया कारण है कि एक विशेष विज्ञान-समृद मेरे अपने मालुम होते हैं ! विज्ञान-संतित में क्यक्तित्व की एकता नहां में आती है यह विज्ञानवाद की सब से जटिल समस्या है। बढ़े आर्च्च की बात है कि क्यक्तियों ने जीवन में एक विज्ञान पारे विज्ञानों की एकता का अनुभव करता है। 'यह मैं ने देखा था, सुना था, मैं वही हूं' इस अमृतपूर्ण विज्ञान या अनुभव का कारण समस्त में नहीं खाता। विज्ञानवाद में स्मृति और प्रत्यभिज्ञा बनती, यह पहले ही कह चुके हैं।

सौत्रातिकों का कहना था कि वाह्य जगत् के पदायों का प्रत्यत्त अनु-भव नहीं हो सकता। इस पर योगाचार ने माध्यमिक का शून्यदाद एक क़दम आगे बढ़ कर कहा कि यदि बाह्य पदार्थीं का ठीक ज्ञान ही नहीं हो सकता तो उन्हें सानना जनावरयक है। जो बुद्धिगम्य नहीं हैं. जिस का ठीक से विचार नहीं किया जा सकता वह स्रसत प्रथवा मिथ्या है। इसी प्रकार शुन्यवादी भी जगत को बुद्धिनग्यता की कसीटो पर कस कर उस की सरवता श्रीर श्रसस्वता का निर्णय करना चाहते हैं। हमारी जगद-विषयक सारी धारणाएं झसंगत हैं; इस द्रव्य, गुण, गति, परिवर्तन, श्राकाश, काल भ्रादि शब्दों का प्रयोग करते हैं खेकिन उन का कोई निश्चित श्रमिप्राय भी है, इस पर विचार नहीं करते 'मुलमध्यमकारिका' का लेखक इन धारणाओं की विविध ब्याल्याओं की श्राकोचना करके यह परिणाम निकालता है कि यह सारी धारणाएं विरो-धामासों से भरी पड़ी हैं। क्योंकि विज्ञान या मानसिक करपनाएँ भी वाह्य पदार्थी' की भाँति बुद्धिगम्य नहीं हैं इस लिए बाह्य जगत् की तरह उन की भी सत्ता नहीं माननी चाहिए। संसार में शून्यता ही तस्त्र है, शून्य के श्रतिरक्ति कही कुछ भी नहीं है।

'प्रतीस समुखाद' के माननेवाले ग्रन्य वौद्ध संप्रदायों ने वग्तुश्रों की उखित में विश्वास प्रकट किया है; नागार्जुन का मत है कि उखित की दूरवीच्या यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। विज्ञानवाद के श्रनुसार उन की सत्ता किसी चेतन श्रनुमन केंद्र के विज्ञानों के साथ ही हो सकती है (सहोपजंभनियम)। इस का धर्य यह हुआ कि कोई न कोई उन्हें जानता है। परतु वह 'कोई' कीन है यह बताना टेढ़ी खोर है। शायद वेदांतो अपने ब्रह्म की धोर सकेत कर दें। विज्ञानवादी कह सकते हैं कि विज्ञान किसी श्रनुभव केंद्र के आश्रित ही हों, यह श्रावश्यक नहीं हैं। परंतु विज्ञाता के बिना विज्ञान का क्या धर्य हो सकता है, यह समक्षना कठिन है।

सहोपक्षम निषम सं भी पदार्थों और विज्ञानों की एकता सिद्ध नहीं होती। पश्यर गिरने और पानी में कहरें उठने का अनुभव साथ साथ होता है पर इस का यह अर्थ नहीं कि पश्यर का पतन और कहरों का उरथान एक ही चीज़ है। स्वप्न का उदाहरण भी संतोष-पद नहीं है। स्वप्नों का आपेत्रिक मिध्यापन जाग्रत जगत के विरोध के कारण होता है। जाग्रतकाल का अनुभव स्वप्नकाल के अनुभव का विरोधी है। स्वप्न में वाह्य पदार्थ नहीं होते यह जान जाग्रतावस्था की अपेषा से है। जाग्रता-वस्था को स्वप्न बना देने पर दोनों में कोई भेद नहीं रह जायगा और विज्ञानवादी स्वप्न का उदाहरण भी नहीं दे सकेंगे। उस दशा में 'स्वप्न में वाह्य पदार्थ नहीं होते' यह कथन अर्थ-हीन हो जायगा। दूसरे, मनो-विज्ञान की हिन्द से, यह कहना कि स्वप्न निर्विपयक होते हैं, ठीक नहीं। पहले इंद्रिय-विज्ञानों के सस्कार ही स्वप्नों का कारण होते हैं। कुछ मानस शास्त्रियों का तो यह भी कहना है कि स्वम का आरंभ सोते समय बाहर से शानदियों पर किसी प्रकार का आचात हुए बिना नहीं हो सकता।

विज्ञान-संतान स्वयं ही ज्ञाता और जेय कैसे हैं, यह भी समक्त में नहीं आता । विज्ञानों को पिरोने के लिए एक सूत्र चाहिए जो विज्ञानवाद में नहीं मिलता । विभिन्न विज्ञानों में एकता का कारण उपस्थित किए वह 'श्रगत' न कहलाता। इन दोनों के श्रतिरिक्त कौन सा स्थान हैं जहा जाना शुरू किया जाता है ?

इसी प्रकार स्थिति भी संभव नहीं है। जो स्थित है वह स्थित होना प्रारंभ नहीं करता, जो स्थित नहीं है उसने भी स्थित होना शुरू नहीं किया है; इसका अर्थ यह है कि, स्थित होने' का आरंभ नहीं हो सकता!

नवम प्रकरण का नाम है 'अभीन्धन-प्रीता' । नागार्जन कहता है कि श्रिप्त के बिना इंधन श्रीर इंधन के बिन श्रिप्त समक में नहीं श्राते । इंधन के बिना श्रिप्त की सत्ता संभव नहीं है श्रीर को श्रिप्त के लिये जलाया नहीं जाता, उसका नाम इंधन नहीं हो सकता ।

माध्यमिक कारिका के प्रकरण किसी कम का अनुसरण नहीं करते । दार्शनिक धारणाओं की समीना करके नष्ट-अष्ट करना ही उनका उद्देश्य मालूम होता है। नीथे प्रकरण में कार्य-कारण संबंध का विरोध दिखाया गया है। यदि कार्य-पदार्थ कारण-पदार्थ से भिन्न हे तो इसका मतलब यह हुआ कि कारणहोन कार्य समव है। कार्य की भिन्नता कारणता की घातक है। यदि कार्य कारण से आभिन्न है तो दो नाम देना न्यर्थ है। कारणता में उत्पत्ति की भावना वर्तमान है—कारण-कार्य को उत्पन्न करता है, लेकिन हम देख चुके हैं कि उत्पत्ति सर्वथा असंमव है।

बारहवें प्रकरण में नागार्जुन ने सिद्ध किया है कि 'दुख' नाम की वस्तु मिथ्या है। दुःख न स्वर्यकृत हो सकता है न परकृत, न दोनों, न निर्हेतुक (श्रकारण); इसलिये दुःख नही हो सकता।

पन्द्रहवें प्रकरण में यह परिणाम निकाला गया है कि किसी वस्तु का, किसी भाव पदार्थ का 'स्वभाव' या स्थिर धर्म नहीं है। वस्तुओं मे कोई ऐसा गुण या धर्म नहीं पाया जाता जिनसे उनकी निश्चित पहचान हो सके।

सोलहवें प्रकरण का नाम है बंधन-मोन्त-परीना । जिस प्रकार हु. ख संभव नहीं है उसी प्रकार बंधन और मोन्न भी संभव नहीं हैं। कर्मफल की धारणा भी विरोधप्रस्त है, यह अगले प्रकरण का विषय है। धारणा हो विरोधमूलक है। श्राप टरपत्ति शब्द की ब्याख्या नहीं क्या सकते। उरपत्ति का कोई भी संगत श्रथं विचार करने पर नहीं मिल सकता। नागार्जन को शैली श्रमावारमक है; उन के तक भी वैसे ही हैं। उरपत्ति क्या है, यह बताना उस का उद्देश्य नहीं है; उरपत्ति का कोई भी श्रथं युक्तियुक्त नहीं है, यह सिद्ध कर देना ही उस का काम है। 'मूल-मध्यमकारिका' का पहला रखोक इस प्रकार है—

न स्वता नापि परतो न द्वाभ्यां नाष्यहेतुतः । उरपञ्चा जातु विद्यते भावाः क्वचन केचन।

म स्वतः उरपद्यन्ते भावाः तदुरपाद्वैयध्यात् । स्रति प्रसंग दोपाच्च ।
महि स्वारमना विक्रमानानो पदार्थानां पुनक्तपादे प्रयोजनमस्ति । न परतः
उरपद्यन्ते भावाः सर्वेत्र सर्व-संभव-प्रसंगात् । द्वास्यामि नोत्पद्यन्ते उभय
पद्याभिद्दित दोप-प्रसंगात् । स्रदेतुनो नोत्पद्यन्ते भावाः सदा च सर्वतस्य
सर्वसंभवप्रसंगात् ( क्षद्वपानित )

उक्त कारिका पर बुद्ध पानित का उपर्युक्त भाष्य चद्दकीर्ति ने उद्धृत किया है। कारिका कहती है कि संसार में अपने से उत्पन्न, दूसरे भाव पदार्थों से उत्पन्न, उमयथा उत्पन्न अथवा हेतु विना उत्पन्न भाव पदार्थ कहीं कोई भी नहीं है। भाव पदार्थी का सर्वथा खमाव है।

यदि कही कि भाव पदार्थ अपने से उत्पन्न हाते हैं तो ठीक नहीं क्यों कि ऐसी दशा में उत्पन्ति व्यथं हो जायगी। कोई नई चीज़ पैदान हो सकेगी। श्रतिप्रसंग दांप भी होगा। जो पदार्थ मौजूद हैं उन की उत्पत्ति का प्रयोजन ही क्या हो सकता है ? यदि कहा जाय कि स्वेतर ( अपने से भिन्न) भाव पदार्थों से दूसरे पदार्थ उत्पन्न हाते हैं तो भी ठीक नहीं क्योंकि उस दशा में किसो वस्तु से कोई भी दूसरी वस्तु उत्पन्न हो जायगी। भावपदार्थ अपने से श्रीर अपने से भिन्न दोनों से उत्पन्न होते हैं, यह पन्न भी ठीक नहीं क्योंकि इस में पहले दोनों पन्नों के दोप मौजूद हैं।

उच्छेद हैं न नित्यता, यह अनेकार्थक है और अनेकार्थक नही भी है; यह आगम (श्राना) रहित है और निर्गम (जाना) रहित भी है। संसार विरोध-मृतक है, विरोधग्रस्त पदार्थों का समूह है; इसमे विरुद्ध गुग्र पाए जाते हैं। नारार्जुन के कुछ छोक श्रून्यवाद का स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं,

क्लेशाः कर्माणि देहारच, इत्यादि गधर्व नगराकारा मरोचिस्वप्न सन्निमाः

श्रर्थात् क्लेश, कर्म, देह श्रावि गंधर्वं नगर, मृग-मरीचिका श्रीर स्वप्नजगत् को भॉति श्रसत् है। परन्तु माध्यमिकों का ही विश्व-तत्त्व के विषय में कथन है,

> शून्यमिति न वक्तन्यम शून्यमिति वा भवेत् उभय नोभयञ्चेति प्रज्ञस्ययं तु कथ्यते ॥१

श्रर्थात् इसे न शून्य कहना चाहिए न श्रशून्य, न दोनों, न दोनों से भिन्न, जोगों के समक्षान के लिये कुछ कहना पड़ता है। वस्तुतः विश्व-तस्व श्रनिर्वचनीय है।

यदि यही नागार्जुन का वास्तिविक मत है तो यह अहरेत वेदात और अश्वयोप या वमुबंधु के मत से सर्वया भिन्न नहीं है। भेद यही है कि माध्यिमिक जहां खराडन करने में सबसे मुखर है वहां अपने मत का प्रतिपादन करने में सबसे कम बोलनेवाला है। इस मत को रहस्यवाद कहा जाय या अज्ञेयवाद यह निर्णायकों के वैयक्तिक पत्तपात और स्वभाव पर निर्भर होगा।

माध्यमिकों की भूम था मिथ्याज्ञान की न्याख्या श्रसत्-ख्याति कहलाती है। सीपी में चॉदी का अम होता है। जहां चॉदी नहीं है वहां चॉदी दिखाई देती है, जहां सर्प नहीं है वहां (रस्सी में) सर्प दिखाई देता है। विशव-

१ राधाकुष्णान, साम १, पृ० ६६३

सब प्रकार के परिवर्तन में गित होती है। गित न हो सकने का अर्थ है परिवर्तन का अभाव। इसका अभिप्राय यह हुआ कि नैतिक उन्निति भी भूंम है। वाईसवें प्रकरण से बतलाया है कि 'तथागत' अथवा बुद्ध या मुक्त की सत्ता भी स्वविरोधिनी है। जिसके पंचस्कंध हों, वह तथागत नहीं होता; बिना स्कंधों के भी तथागत के अस्तित्व का क्या अर्थ होगा?

नागार्जुन के समसने में पाठकों को एक भूता से बचना चाहिए। नागार्जुन यह नहीं कहता कि हमे गति या परिवर्तन का अनुभव नहीं होता; उसका अभिप्राय यही है कि हम संसार की किसी।भी वस्तु को बुद्धि द्वारा नहीं समक सकते। वास्तविक पदार्थों को बुद्धिगम्य होना चाहिए। व्यक्ति संसार में कोई चीज़ समक्त में नहीं आती, इसलिए संसार सत् नहीं है, शून्यरूप है। इस प्रकार 'शून्यता' का एक विशेष अर्थ हो जाता है।

नागार्जुन की 'शून्यता' का क्या ग्राशय है, यह विवादाम्यद है। हैं दू श्रीर जैन खेसक 'शून्य' का सीधा श्रयं लेते हैं, सब चीज़ों का 'श्रमाव'। कुछ न होने का नाम ही शून्यता है। सब पदार्थों का श्रत्यामाव ही शून्य है। यह नागार्जुन की ग्रमावासमक (भिगाटिंग) ज्याख्या है। सर राधाकृत्यन् माध्यमिक दर्शन की कुछ भावासमक व्याख्या के पद्मपाती है। जब नागार्जुन विश्व-तन्त्व को 'शून्य' कहता है तो उसका श्रमित्राय यही है कि विश्वतन्त्व का वर्णन नहीं हो सकता। संसार के विषय में 'यह ऐसा है', इस प्रकार नहीं कह सकते। विश्वतन्त्व ब्रद्धिगम्य नहीं है। कारिका के श्रारंभ में ही हम पहते हैं:—

श्रनिरोध मनुत्पाद मनुब्हेद मशारवतम् । श्रनेकार्थमनानार्थं मनागममनिर्गमम् ॥

श्रर्थात् - चरम तस्त्र नाशहीन श्रीर उत्पत्तिरहित है; यहां न

१ राधाकृष्णन् , साग १, ५० ६४८ २ वही, ५० ६६७-७०३

श्रर्थ नहीं है कि जगत् 'शून्य' है। इसका यह श्रर्थ भी हो सकता है कि जगत् 'मिथ्या' है। मिथ्यात्व श्रीर शून्यत्व का भेद वेदांत के प्रकरण मे स्पष्ट होगा। संभव है नागार्जुन के शून्य श्रीर वेदांतियों के 'मिथ्या' का एक ही श्रर्थ श्रमिप्रेत हो। तब तो वेदांतियों की श्रालोचना नागार्जुन को ठीक-ठीक न समक सकने का परिणाम कही जायगी।

पदार्थों का दर्शन भी इसी प्रकार है। वास्तव मे जगत् के पदार्थों की सत्ता नहीं है, पर वे दीखते है। इस प्रकार हमारा सारा इन्द्रिय ज्ञान मूठा है। बौद्धिक धारणाए भी सूठी है। ज्ञान कहीं नहीं है सर्वत्र प्रज्ञान है।

हिंदू दार्शनिक शून्यवाद को घृषा की दृष्टि से देखते हैं। शून्यवाद पर विचार करना भी उन्हें स्वीकार नहीं है। यो जो कुछ नहीं मानता, दूसरों का खरडन करना ही जिसका ध्येय हैं उसे न्याय की भाषा में वितरहावादी या वैतरिहक कहते हैं। माध्यमिक भी वितरहावादी है। यदि सब कुछ शून्य है तो स्वयं माध्यमिक भी वितरहावादी है। यदि सब कुछ शून्य है तो स्वयं माध्यमिकों का श्राचार्य श्रीर उसका मत भी शून्य ही समझना चाहिए। यदि श्रसत्पदार्थों की प्रतीति हो सकती तो बंध्यापुत्र, खपुष्प (श्राकाशकुसुम) श्रीर शश्रश्रंग (खरगोश का सींग) भी प्रतीत होते। माध्यमिक का श्रत्यंत श्रनादर करते हुये श्री शंकराचार्य लिखते हैं— शून्यवादिपवस्तु सर्वप्रमाखविप्रतिषिद्ध इति तिक्रराकरखायनादरः कियते; श्रधांत श्रन्यवादी का पच तो सब प्रमाखों से प्रतिषद्ध है, इसिंवये उसके निराकरण की श्रावश्यकता नहीं। सब प्रमाखों से सिद्ध लोक-व्यवहार का श्रपह्रव (श्रमावोपदेश) नहीं हो सकता।

श्री वाचस्पति मिश्र का कथन है—श्रथनिस्तत्त्वं चेत्कथमन्यतत्त्वम-न्यवस्थाप्य शक्यमेव वक्तुम्, श्रर्थात् किसी तत्व पदार्थं की स्थापना किये विना निस्तत्त्वता का उपदेश नहीं बनता। 'तत्त्व' श्रोर 'निस्तत्व' शब्द एक दूसरे की श्रपेना से ही समभे जा सकते हैं।

रत्नप्रभा कहती हैं:--

न च सत्वासत्वाभ्यां विचारासहत्वाच्छ्रन्यत्वम् । मिथ्यात्व सभवात् । (देखिये वेदांतस्त्र, २।२।३१)

श्रर्थात् जगत् को सत् श्रीर श्रसत् नही कहा जा सकता । इसका यही

१ ब्रह्मसूत्र भाष्य, रारा३१

भी लगभग यही समय हैं। भारतीयों ने वाद-विवाद श्रीर शास्त्रार्थं करना ईसा से बहुत पहले सीख लिया था। बृहद्दाख्यक में तो गागीं जैसी स्त्रियां भी शास्त्रार्थं में निपुण बतलाई गई हैं। गागीं को याज्ञवल्क्य भी कितता से निरुत्तर कर सके। जनक जैसे प्राचीन राजा पण्डितों का शास्त्रार्थं सुनते थे। महाभारत में नारद के विषय में लिखा है—पचावयव युक्तस्य वाक्यस्य गुण्दोष वित्र श्रांत कोई नारद पंचावयव-युक्त वाक्य के गुण्दोषों को जाननेवाले थे। न्यायशास्त्र का सबसे प्राचीन नाम 'श्रान्वीचिकी' है। कौटिल्य के श्रथं-शास्त्र (नृतीय शदाब्दी ई० प्०) में श्रान्वीचिकी का नाम श्रादरपूर्वंक लिया गया है।

श्रान्वीत्तिको त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेतिविद्याः । 3 प्रदीपः सर्वेविद्यानामुपायः सर्वे कर्मणाम् । श्राश्रयः सर्वे धर्माणां श्रश्वदान्वीत्तिकी मता । ४

श्रथीत् श्रान्वीचिकी, त्रयी (वेद), वार्ता ग्रीर टराइनीति यह चार विद्याएं हैं। इस उद्धरण में ग्रान्वीचिकी का नाम सबसे पहले लिया गया है। न्याय को हेतु-विद्या भी कहते हैं। 'न्याय' शब्द पारिभाषिक है। पंचावयनों का समृह न्याय कहलाता है; श्रंगरेज़ी में इसे 'सिलाँजिज़म' कहते हैं। कौटिल्य ने लगभग ३२ पारिमाषिक शब्दों की सूची दी है। श्रात्यंत प्राचीन ब्राह्मण श्रन्थों श्रीर उपनिषदों में श्रत्यंत, ऐतिह्य, श्रनुमान, तर्क, वाद, मुक्ति, निर्ण्य, जल्प, प्रयोजन, प्रमाण, प्रमेय, वित्यंडा श्रादि शब्द प्रमुक्त पाये जाते हैं। चरक-संहिता में मेघातिथि गौतम के सिद्धांतों का वर्णन है।

न्याय सूत्रों " पर वाल्यायन का 'न्याय भाष्य' सबसे प्राचीन टीका

१ वहीं, पृ० ४३ २ वहीं, पृ० ५ ३ वहीं, पृ० ३८ ४ वहीं, पृ० ३८

५ श्री विद्यास ग्रंण के मत में सुत्ती के लेखक अक्षपाद है जिनका समय ५५० ई॰ पू॰ हो। यह मत वात्स्यायन और उद्योतकर के अनुकूल है देखिये, वही, पृ॰ ४७

## दूसरा अध्याय

## न्याय-वेदोषिक

इसके बाद जिन संप्रदायों का वर्णन किया जायगा वे 'श्रास्तिक दर्शन' कहलाते हैं। वेद या श्रुति में विश्वास ही उनकी श्रास्तिकता है। न्याय श्रीर वैशेषिक में बहुत कुछ सैद्धान्तिक साद्दरय है, भेट शैली या श्रालोचना-प्रकार मात्र का है। वैशेषिक की तत्वदर्शन में श्रिषक श्रीस्त्रचि है श्रीर न्याय की प्रमाण-शास्त्र या तकेशाख में। सर्वसाधारण में नैयायिक का श्रर्थ तार्किक समक्ता जाता है। वस्तुतः न्याय श्रीर त्रेशेषिक एक दूसरे के प्रक या सहायक हैं। दोनों को मिलाकर ही सम्पूर्ण दर्शन बनता है। दोनों के अनुयायियों ने भी इस बात को समक्त लिया था। यही कारण है कि कुछ काल के बाद दोनों दर्शनों पर सिम्मिलित प्रन्थ लिखे जाने लगे। कुछ ऐसे लेखकों ने न्याय के श्रंतग त वैशेषिक का वर्णन कर दाला, कुछ ने वैशेषिक के श्रंतग त न्याय को 'कारिकावली' सबसे प्रसिद्ध हैं।

न्याय का साहित्य वहुत विस्तृत है श्रीर श्रायतन में शायद वेदांत से ही कम हैं। गौतम का 'न्याय सूत्र' सबमें प्राचीन अंथ है। 'न्याय सूत्र' का ठीक समय नहीं वताया जा सकता। 'भारतीय तर्कशास्त्र का इतिहास' (श्रंगरेज़ी में) के प्रसिद्ध लेखक श्री सतीशचन्द्र विद्याभूषण न्याय के प्रवर्त्तक मेघा तिथि गौतम का समय (४४०—४०० ई० पू०) बतलाते है। पश्चावक का का अध्ययन कम हो गया। सूत्रों के अध्ययन का पुनरुज्जीवन हमारे समय में हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि नन्य नैयायिकों में शब्दाइंबर बहुत हैं और दार्शनिकता कम। फिर मी युक्तियों की अभिन्यक्ति को वैज्ञानिक बनाने में नन्यन्याय का काफ़ी हाथ रहा है।

'तत्त्वचिंतामिण' पर अनेक टीकाएं और उपटीकाएं लिखी गईं। वासुदेव सावभीम (१४०० ई०) की 'तत्त्वचिंतामिण न्याख्या' और रघुनाथ की 'दीधिति प्रसिद्ध है। गंगेश के याद नन्य न्याय में सबसे बड़ा नाम गदाधर मिश्र (१६४० ई०) का है जिन्होंने 'दीधिति' पर टीका लिखी। वाद के प्रंथों में तर्कसंग्रह, कारिकावली, तर्कामृत, तर्क-कौमुदी आदि उक्लेखनीय हैं। इनका समय सोलहवी और समहवी शताब्दियां समकना चाहिए।

वरदराज की 'तार्किकरत्ता' श्रीर केशव मिश्र की 'तर्कभाषा' न्याय-वैशेषिक का सम्मिलित वर्णंन करनेवाले आरंभिक ग्रंथ है जो ग्यारहवीं श्रीप बारहवी शताब्दी में लिखे गए। इनमें वैशेषिक पदार्थों को न्यायोक्त 'प्रमेथ' के श्रंतग'त वर्णित किया गया है। शिवादित्य को 'सप्त पदार्थी' में वैशेषिक में न्याय का संनिबेश किया गया है।

वैशेषिक का उत्तरकालीन साहित्य न्याय से भिन्न नहीं है। तर्क-संग्रह को वैशेषिक और न्याय दोनों का ही ग्रंथ कह सकते है। वैशेषिक सूत्रों पर अशस्तपाद ने 'पदार्थ धर्म संग्रह' लिखा है। इसपर चार टीकाएं लिखी गईं—क्योम-केश की 'ब्योमवती', श्रीधर की 'न्याय कन्दली', उदयन की 'किरणावली' श्रीर श्रीवत्स की 'लीलावती'। शंकरिमश्र का वैशेषिकसूत्रोपस्कार श्राधुनिक रचना है जो कुछ महत्त्व की है। श्रन्य ग्रंथों का वर्णन ऊपर कर चुके हैं। वैशेषिककार कणाद का नाम उल्कृ और कण्युक् भी है; वैशेषिक मत को श्रीलूक्य-दर्शन भी कहते हैं।

न्यायन्दर्शन पर अनेक अंथ लिख जाने पर भी न्यायसूत्रों का महत्व

है। वास्यायन ने विज्ञानवाद श्रीर चिश्वनवाद का खरडन किया है। उनका समय चौथी शताब्दी ईसवी समक्तना चाहिए। दिङ्नाग (४०० ई०) ने वाल्यायन की श्रातोचना की जिसका उत्तर उद्योतकर (६०५--६८८) ने अपने वार्तिक में दिया । उद्योतकर शायद हर्षवर्धन के समकालीन थे। उनका वार्त्तिक, प्रोफ्रेसर रेखिडल के शब्दों में, तर्क-शास्त्र पर एक महत्त्वपूर्ण प्रन्थ है जिसका स्थान विश्व-साहित्य में है। वार्त्तिक पर प्रसिद्ध वाचस्पति मिश्र (=४१ ई०) ने ताल्पर्यंटीका जिखी जिसपर श्री उदयानाचार्य (१० वीं शताब्दी) ने 'ताल्पर्यंटीका परिशुद्धि' की रचना की। वाचस्पति मिश्र ने अपनी ताल्पर्य-टीका दिङ्नाग के समर्थंक धर्मकीत्तिं के 'न्यायबिंदु' प्रन्य के उत्तर में लिखी थी। 'न्याय सूची निबन्ध' श्रीर 'न्याय सुत्रोद्धार' का नाम भी वाचस्पति की कृतियों में है । नवीं शताब्दी मे धर्मीत्तर ने 'न्याय-घिंदु-टीका' लिखी । उदयना-चार्यं का सबसे प्रसिद्ध प्रन्य 'कुसुमाअित' है जिसमें ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाग विस्तार-पूर्वक दिये गये हैं। उन्होंने 'किरगावली श्रौर 'न्यायपरिशिष्ट' भी लिखे। जयंतभट्ट ने सूत्रों पर न्यायमञ्जरी तिखी। इसका समय निश्चित नहीं है?।

दसवीं शदाब्दी के बाद न्याय-वैशेषिक पर मिलाकर प्रनथ लिखे जाने लगे। बारहवीं शताब्दी में गंगेश ने 'तत्त्विवंतामियि' लिखकर नव्य-न्याय की नींव डाली। 'तत्त्विंतामियि' युग-प्रवर्तक प्रन्थों में है। इस पुस्तक ने नैयायिकों की युक्तिशैली श्रथवा तक करने की रीति की विलक्जल वदल दिया। जिटल परिमापाओं की सृष्टि हुई। नवीन नैयायिक 'घट' की जगह 'घटलाविच्छन्न' कहना पसंद करते हैं। नव्य-न्याय ने सभी दर्शनों को प्रभावित किया है। श्रलंकारशास्त्र भी इसके प्रभाव से नहीं बचा। 'तत्त्विंतामियि' की रचना के बाद सूत्रों

१ इरिडयन लाजिक, पृ० ३५

२ विद्याभूषण के श्रानुसार जयन्त भट्ट का समय दसवीं सदी है।

यथार्थं ज्ञान को 'प्रमा' कहते हैं; प्रमार्गों द्वारा जाननेवाले की 'प्रमाता' संज्ञा है; जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसे 'प्रमय' कहते हैं।

अनुमान तीन प्रकार का है पूर्वंत, शोषवत् श्रीर सामान्यतोदृष्ट । अनुमान प्रत्यच्च-पूर्वंक होता है; न्याप्ति का प्रत्यच्च हुए बिना श्रनुमान नहीं हो सकता । [कारण द्वारा कार्यं का ज्ञान 'पूर्वंवत्' श्रनुमान है जैसे घनघोर बादलों को देखकर बृष्टि का श्रनुमान करना । कार्यं को देखकर कारण का श्रनुमान करना 'रोपवत्' श्रनुमान है जैसे भीगे फर्शं को देखकर 'बृष्टि हुईं है' ऐसा श्रनुमान करना । धुएं को देखकर विद्व का श्रनुमान 'सामान्यतोदृष्ट' है । ] (१।१।१)

प्रसिद्ध साधर्म्य (गुर्गों की समता) से साध्य का साधन उपमान प्रमाण है। ['नीलगाय गौ के समान होती है' यह सुनकर कोई व्यक्ति वन में जाकर नीलगाय की पहचान कर सकता है] (१।१।६)

श्राप्तों का उपदेश शब्द प्रमाण है। (१।१।७)

त्रातमा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख श्रीर अपवर्ग यह प्रमेय है। (१।१।६)

श्रित्मा के गुर्ण इच्छा, द्वेष, प्रयत, सुख, दुख और ज्ञान हैं। कर्मों में प्रवृत्त करानेवाले 'दोष' हैं। पुनस्त्यित को प्रेत्यभाव कहते हैं। प्रवृत्ति-दोषों का परियाम 'फल' कहलाता है। अपवग सोच का नाम है। द्वःखों से अत्यंत मुक्त होना अपवग है।

पहले अध्याय में सोलह पदार्थों का नाम श्रीर लच्या बताकर शेष ग्रंथ में उन लच्यों की परीचा की गई है। द्वितीय श्रव्याय में प्रतिपची प्र्वंपच करता है कि 'संशय' या 'संदेह' होना ही श्रसंभव है जिसे दूर करने के लिये विवाद श्रीर शास्त्रोपदेश किया जाय। जिस वस्तु को जानते हैं उसके विषय में संदेह नहीं होता; जिसको नहीं जानते उसके बारे में भी संदेह सभव नहीं है। श्रज्ञात वस्तु के विषय में प्रश्न कैसे हो सकता है ? इसलिये संशय नहीं होता। ऋषि का उत्तर है कि वाद-विवाद

कम नहीं हुआ है। न्याय-सूत्र की शैली बड़ी न्याय-दर्शन का परिचय वैज्ञानिक श्रीर भाषा प्रीद है। प्रमाणों तथा तर्कशास्त्र के प्रश्नों में श्राचार्य को विशेष रुचि दिखाई देती है। पहले सोलह ज्ञेय पदार्थों का नामोद्देश है; फिर उनके जन्नण दिये गये हैं: उसके बाद लज्ञाों की परीका है। पूर्वपच का प्रतिपादन करने में श्राचार्य इमेशा निष्पचता ग्रौर उदारता से काम बेते हैं। प्रतिपची की कठिन से कठिन शंकाओं को उठाने से वे नहीं दरते । सूत्रकार का श्रपने सिद्धांतों में भ्रटल विश्वास श्रीर उनपर श्रिभमान जगह-जगह प्रकट होता है। युक्तियों की सूचमता से भन सुग्ध हो जाता है। न्यायदर्शन मे पॉच अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में दो आह्विक । प्रत्येक आह्विक में साठ-सत्तर से ऋधिक सूत्र नहीं है। ऋतिम ऋध्याय सबसे छोटा है। नीचे इस न्याय के कुछ सूत्रों आ अनुवाद देते हैं जिससे पाउकों को सूत्रों की शैती और गांभीर्य का कुछ अनुमान हो जाय पाठहों से अनुरोध है कि इन सूत्रों को ध्यान से पड़े। कुछ बाते सिर्फ सूत्रों के अनुवाद के रूप में ही दी गई है; इसपुरतक में आकार चढ़ाने के लिये एक अत्तर भी नहीं लिखा गया है।

प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दष्टांत, सिद्धांत, श्रवयव, तर्क निर्णय, वाद, जरुप, हेत्वाभास, वितयडा, जुज, जाति श्रौर निप्रहस्थानों के स्वज्ञान से निःश्रेयस् (मुक्ति) की प्राप्ति होती है। (१।१।१)

प्रत्यच, श्रनुमान, उपमान और शब्द यह चार प्रमास हैं। (१।१।३) इन्द्रिय और श्रर्थ या विषय के संनिकर्ष (अबंध या संवर्क) से उत्पन्न ज्ञान को, जिसमें संदेह न हो श्रीर जो व्यभिचारी भी न हो, प्रत्यच कहते हैं। (१।१।४)

[दूर से रेता पानी दिखाई देता है और स्थाणु (सूखा वृत्त) पुरुष जैसा दीखता है; यह प्रत्यत्त ज्ञान नही हुआ क्योंकि यह सदिग्ध श्रीर ज्यभिचारी है। प्रत्यत्तज्ञानकाकारण इंदिया 'प्रत्यत्त प्रमाण' कहलाती हैं। पंचभूत, काल, दिक्, आत्मा श्रीर मन यह द्रन्य है। (१।१।४) रूप, रस, गंघ, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त, संयोग, विभाग, परत्व, श्रपरत्व बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष श्रीर प्रयत्न यह गुण हैं। (१।१।६) सूत्रकार के श्रनुसार पदार्थों की सख्या छः श्रीर गुणों की सन्नह है।

सत्ता, श्रनित्यता, द्रव्यवत्ता, कार्यत्व, कारणत्व, सामान्य श्रीर विशेष बाला होना यह द्रव्य, गुण, कर्म के सामान्य धर्म है। (१।१)=)

क्रियां श्रीर गुणवाला, समवायिकारण द्रव्य होता है। (१।१।१४)

कारण के अभाव से कार्य का अभाव होता है। (१।२।२) परंतु कार्य केअभाव से कारण का अभाव नहीं होता। (१।२।१)

सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेका से है अर्थात् सामान्य और विशेष की सत्ता बुद्धि के अधीन या बौद्धिक है; यह देश-काल में रहने-वाली चीज़ें नहीं हैं। (१।२।३)

रूप, रस, गंघ, स्पर्शवाली पृथ्वी है। (२।१।१)

जल में रूप, रस, स्पर्श, दवल श्रीर स्निग्धता गुर्ख हैं। (२।१।२)

नित्य पदार्थों में काल का अनुभव नही होता, अनित्यों में होता है | इसिंबिये काल को उत्पत्तिवाले पदार्थों का निमित्तकारण कहते हैं। (२।२।६)

सत् श्रौर कारणहीन पदार्थं को नित्य कहते हैं। (धाशाश)

क्रिया और गुगा का न्यपदेश (कथन) न होने के कारण उत्पत्ति से पहले कार्य श्रसत् होता है। (81919)

**ई**श्वर का वचन होने के कारण...वेदों का प्रामाण्य है। (१०।२।६)

## प्रमाणों का वर्णन

नैयायिकं चार प्रमास मानते हैं, प्रत्यच, श्रमुमान, उपमान श्रीर शब्द । वैशेषिक के मत में उपमान नवीन प्रमास नही है बल्कि उसका की सत्ता ही संशय का अस्तित्व सिद्ध करती है। अन्यथा वाद-विवाद और मगडा न हो सकता।

प्रमाणों द्वारा सब प्रमेणों को जाना जाता है, फिर प्रमाणों को किसके द्वारा जाना जाय ? यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। सूत्रकार उत्तर देते हैं कि जैसे दीपक श्रीर पदार्थों के साथ श्रपने को भी प्रकाशित करता है उसी प्रकार प्रमाण श्रपनी सिद्धि भी करते हैं। जब हम प्रमाणों की प्रश्चा करते हैं तब वे 'प्रमेय' बन जाते हैं। सब प्रमाणों का प्रतिषेध भी बिना प्रमाण नहीं हो सकता इसिजिये प्रमाणों को मानना श्रनिवार्य है। जैसे बाट पहले स्वयं तोले जाकर बाद को सब चीज़ों को तोलने के काम श्राते है इसी प्रकार 'प्रमाण' कुछ देर को प्रमेय बनकर भी बाद को 'प्रमेयों' के ज्ञान का साधन बन जाते है।

इसके बाद हम वैशेबिक दर्शन का परिचय श्रीर उसके कुछ सूत्रों का श्रमुत्राद श्रीर न्याख्या देते है।

वैशेषिक दशैन में दस अध्याय हैं जिनमें से अत्येक में दो आहिक हैं। श्रांतिम तीन अध्यायों में न्याय-दशैन की मॉित प्रमायों, कारयता आदि का विचार है। ज्यवहार-शास के अश्नों पर कुठनें अध्याय में विचार किया गया है। चौथे अध्याय में परमाखनाद का वर्यन है। शेष अध्यायों में द्रज्यादि पदार्थों का विवेचन किया गया है। वैशेषिक का आरंभ 'अब धर्म की ज्याख्या करेंगे' इस सूत्र से होता है। दूसरे सूत्र मे धर्म का जन्म दिया है।

यतोऽभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः (१।१।२)

श्रर्थात् जिससे संसार में श्रम्युद्य हो श्रीर जिससे मोच प्राप्ति हो वह धर्म है। धर्म से मोचकिस प्रकार प्राप्त हो सकती है ?—

"धर्म विशेष से उत्पन्न द्रन्य, गुरा, कर्म, सामान्य, विशेष श्रीर समवाय इन छः पदार्थों के साधम्य-वैधम्प-पूर्वक त वज्ञान से मुक्ति या निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। (१।१।४)" प्रत्यच ज्ञान कब होता है ? जब (१) श्रात्मा का मन से (१) मन का इंद्रिय से श्रीर (३) इंद्रिय का अर्थ या विषय से संयोग होता है तब प्रत्यच श्रनुभव होता है। जब हमारा मन कही दूसरी जगह होता है तब हम ऑखें खुली रहने पर भी नहीं देखते, श्रीर कान होते हुए भी नहीं सुनते। तीर बनानेवाले ने गुजरती हुई राजा की सेना को नहीं देखा। इसिलिये प्रत्यच में मन का जागरूक का होना ज़रूरी है। मन श्रग्र होने पर भी शीव्रगामी है; इसिलिये जल्दी-जल्दी एक विषय के बाद दूसरे पर पहुँच जाता है। वास्तव मे एक समय में एक ही ज्ञान हो सकता है। हम एक ही पल मे देखते, सुनते श्रीर अनेक कियाएं करते हैं, यह प्रतीति मन की तेज़ी के कारण होती है।

शुक्ति मे रजत क्यों दिखलाई देती है ? यदि रजत का श्रत्यंता-भाव होता तो शश-शृङ अर्थात् खरगोश के सीगों श्चन्यथा-ख्याति की तरह उसको कभी प्रतीति नहीं होती। शून्यवादी की असल्याति ठीक नहीं। आतम-ख्याति (योगाचार की) भी संगत नहीं है। नैयायिक लोग भूम का कारण अन्यथा-ख्याति बतलाते है। इंद्रिय के दोषवश शक्ति को देखकर रवत के धर्म (गुर्गो) का समरण होता है। रजत-धर्म का मानसिक उदय होते ही जहां-जहां पहले रजत देखी है वहां-वहां की रजत का अजीकिक प्रत्यच होता है। गुण श्रीर गुणी में समवाय सबंध है। दोनों को श्रलग श्रलग नही किया जा सकता। इसलिये रजत के गुणों का मानसिक उदय पहले देखी हुई रजत केप्रत्यच का कारण हो जाता है। इस आबौकिक प्रत्यच से देखी ई रजत के गुर्णों का चारोप समीपवर्त्ती शुक्ति में कर दिया जाता है जिससे भम या मिथ्याज्ञान होता है। इसी को 'श्रन्यथा-क्याति' कहते हैं। श्रन्यथा-ख्याति का शाब्दिक श्रर्थ श्रन्य वस्तु के गुर्गों का श्रन्य वस्तु में प्रतीत होना है।

श्रन्यथा-एयाति के श्रालोचकों का कथन है कि 'श्रलौकिक प्रत्यच्च'

श्रंतर्भाव श्रनुमान में हो जाता है। श्रन्नंभट्ट श्रौर विश्वनाथ (तर्क संग्रह श्रौर कारिकावली के लेखक) चार ही ग्रमाण मानते है।

न्याय-दर्शन की प्रत्यच्च की परिमाषा हम दे चुके है । 'श्रन्यप्देश्य'
शब्द जो सूत्र में श्राया है उसकी दूसरी
प्रत्यक्ष प्रमाण
न्याख्या भी की गई है । प्रत्यच्च दो प्रकार
का होता है, निर्विकल्पक श्रीर सिवकल्पक । श्रसाधारण कारण को
'करण' कहते हैं । प्रत्यच्च ज्ञान के 'करण' को प्रत्यच्प्रमाण कहते हैं ।
इसका श्रथं यह हुआ कि चच्च, रसन, श्राण, त्वक्, श्रोत्र श्रीर
मन देित्यां प्रत्यच प्रमाण हैं । इंद्रियां प्रत्यच ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु
हैं । इंद्रिय श्रीर श्रथं के संनिकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यच ज्ञान कहते
हैं । जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही ज्ञानना यथार्थ ज्ञान या 'प्रमा' है ।
विपरीत ज्ञान को 'श्रप्रमा' कहना चाहिए ।

जब हम किसी पदार्थं को देखते हैं तो प्रथम उसके रूप, श्राकार श्रादि की प्रतीति होती है। उसके बाद हमारी बुद्धि काम करने लगती है श्रीर हम स्मरण श्रादि द्वारा वस्तु को नाम दे देते हैं। केवल चलु श्रादि इंद्रियों से, बुद्धि या मस्तिष्क की क्रिया श्रुरू होने से पहले, जो ज्ञान होता है उसे 'निर्विकल्पक प्रस्यच' कहते है। निष्प्रकारक या प्रकारता-हीन ज्ञान निर्विकल्पक कहलाता है। पदार्थं किस श्रेणी का है इसका ज्ञान प्रकारता-ज्ञान है। यह डिल्थ (स्थाणु) है, यह श्याम है, यह बाह्मण है इस प्रकार का ज्ञान सप्रकारक या सविकल्पक ज्ञान है। निर्विकल्पक ज्ञान सूठा नहीं हो सकता। सविकल्पक ज्ञान मे ही अम का भय होता है।

१ वात्यायन के भाष्य में मन की गणाना इदियों में भी गई है। सुख, दुख श्रादि का प्रत्यक्ष मन या श्रातिरिद्रय [ श्रादर की इदिय ] द्वारा होता है। सुख, दुःख श्रादि श्रात्मा के गुण हैं यह मानसिक प्रत्यक्ष से जाना जाता है।

परामश-च्याप्त-सहित ( इ.हां जहां घूम होता है वहां वहां अग्नि होती है इस ज्ञान सहित ) एक धर्मता का ज्ञान ( पर्वंत मे धूम है, यह ज्ञान) परामशें कहलाता है।

अनुमिति—परामर्शं से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। 'पर्वंत अग्निवाला है' यह ज्ञान अनुमिति है। यह ज्ञान 'विह्निन्याप्य अथवा अग्नि से न्यास धूमवाला यह पर्वंत है' इस परामर्श से उत्पन्न होता है।

अनुमान प्रमाण्—अनुमिति का करण या श्रसाधारण कारण ही श्रनुमान प्रमाण है। प्रत्यच प्रमाण की तरह श्रनुमान-प्रमाण कोई इंद्रिय नहीं है। नैयायिक स्नोग श्रांख, कान श्रादि इंद्रियों को प्रत्यच प्रमाण कहते हैं। अनुमान प्रमाण किसी इंद्रिय का नाम नहीं है।

वास्तव में 'लिंग परामर्श' को अनुमान कहते हैं। यह 'लिंग परा-मर्श क्या है ? लिंग परामर्श को 'तीसरा ज्ञान' भी कहते है। रसोई घर में धूम और अग्नि की न्याप्ति ब्रह्ण करके जो धूम का ज्ञान होता है वह 'प्रथम ज्ञान' है। पच्च (पर्वत) में धूम का ज्ञान 'हितीय ज्ञान' है। वहीं धूम का अग्नि द्वारा ज्याप्य होने का ज्ञान 'तृतीय ज्ञान' है; इसी को 'लिंग परामर्श' कहते है। (देखिये तर्क संगह, पद कृत्य, चंद्रजसिंह कृत)।

श्रॅगरेज़ी में इसे सिलॉजिज़म कहते हैं । नैयायिक दो प्रकार का अनु-पञ्चावयव वाक्य अथवा मान मानते हैं, स्वार्थ और परार्थ । स्वार्थानुमान न्याय अपने लिए होता है और परार्थानुमान दूसरों को सममाने के लिए। परार्थानुमान में पंचावयव-वाक्य की आवश्यकता होती है; स्वार्थानुमान में केवल तीन ही अवयव ( पहले तीन या अंतिम तीन) अपेलित होते हैं । पाच अवयवों के नाम क्रमशः प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन है ।

पर्वत श्राग्निवाला है—यह प्रतिज्ञा है। क्योंकि उसमें घुँग्रा है—यह हेतु है। १५ मानना संगत नही है। यदि श्रज्ञौकिक प्रत्यच्च मान लिया जाय तो हर समय हर पदार्थ का प्रत्यच होना चाहिए। श्रज्ञौकिक प्रत्यच का सिद्धांत मनुष्य को सर्वज्ञ बना देता है, जो श्रनुभव के विरुद्ध है।

प्रत्यच के वर्णन में हमने देखा कि प्रत्यच ज्ञान का कारण या करण ( इंद्रियां ) प्रत्यच-प्रमाण कहजाती हैं। इसी प्रजार श्रनुमिति का करण श्रनुमान प्रमाण है। श्रनुमिति श्रथवा श्रनुमान-जन्य ज्ञान फल है और व्याप्तिज्ञान करण है। पाठकों को सुविधा के लिये हम कुळू परिभाषाएं देते हैं। उन्हें ठीक-ठीक ध्यान में रखकर ही श्रनुमान-प्रकरण समक्त में श्रा सकता है। यहां पाठकों को हम बतलादे कि न्यायदर्शन में श्रनुमान प्रमाण बहुत ही महस्वपूर्ण श्रीर कठिन विषय है।

व्याप्ति—'जहां जहां भुँ आ होता है वहां वहां अप्ति होती है' इस साहचर्य—(एक साथ होने के) नियम को ब्याप्ति कहते है। रसोई-घर मे धूम श्रीर अप्ति के साहचर्य का श्रनुभव हुआ है जिसके बल पर पर्वत में धूम देख कर बिह्न का श्रनुमान किया जाता है।

पत्त--- श्राग्न साध्य है; पर्वंत में श्राग्न है यह सिद्ध करना है। जहां साध्य की संदिग्ध सत्ता हो उसे 'पन्न' कहते हैं। पर्वंत 'पन्न' है।

सपन्न-जहां साध्य (श्रम्नि) की उपस्थिति निश्चित है वह स्थान या वस्तु सपन्न कहनाती है। रसोई घर (महानस) सपन्न है।

विपत्त-जहां साध्य (श्रग्नि) का अभावनिश्चित है उसे 'विपत्त' कहते हैं जैसे 'सरोवर' । सरोवर मे श्रग्नि के श्रभाव का निश्चय है ।

ठ्यापक और ठ्याप्य—इस उदाहरण में ग्रान्ति ज्यापक है ग्रीर धूम न्याप्य | विना ग्रान्ति के धूम नहीं रह सकता । धूम की उपस्थिति ग्रान्ति की उपस्थिति से न्यास है ।

पच-धर्मता—न्याप्य (धूम) का पर्वतादि में रहनेवाला होना 'पच धर्मता' है। श्रीर 'डिडक्शन' दोनों परामर्श वाक्य में मिल जाते है। श्रनुभव श्रीर तर्क दोनों से काम लिया जाता है। बर्नार्ड बोसांक्वेट की भाषा में हम कह सकते हैं कि दी इडियन सिलाजिज़्म कंटेस इट्स श्रीन नैसेसिटी भारतीय सिलाजिज़्म की यह संपूर्णता सर्वथा श्लाघनीय है। श्ररस्तू का न्याय इस प्रकार है:—

सब मनुष्य मरग्रशील है; सुकरात मनुष्य है; इसलिए, सुकरात मरग्रशील है।

यहां पहले वाक्य की सत्यता स्वतः-सिद्ध नहीं है; उसके लिए प्रमाण भ्रपेतित है। न्याय की भाषा में हम इसे इस प्रकार कहेंगे:---

सुकरात में मर्त्यंता या मरखशीलता है; क्योंकि सुकरात में मनुष्यता है। जहां जहां मनुष्यता है वहां वहां मर्त्यंता है, जैसे देवदत्त मे। सुकरात में मनुष्यता है जो कि मर्त्यंता से व्याप्त है, इसलिए सुकरात में मर्त्यंता है।

चौथा वाक्य किंगपरामशें है जिसमें अरस्तू के पहले दोनों वाक्यों का सत्य निहित है, इस मिश्रित वाक्य के बिना अनुमान समक्त में नहीं आ सकता। न्याय के अनुमान में व्याप्ति का सत्य उदाहरण द्वारा सुबोध बना दिया जाता है, उदाहरण से व्याप्ति की सिद्धि होती है, यह समम्मना अम है। व्याप्ति को फूँ टी सिद्ध करने का भार नैयायिक अतिपत्ती पर डाल देता है, जब कि अरस्तू के सिलाजिङ्म में मेजार प्रमिस के सत्य हं। ने का प्रमाण अनुमान करनेवाले को देना चाहिए।

िंत्र-परामर्श अनुमिति का करण है, यह बताया जा जुका है। िंत्र भीन प्रकार का होता है केवजान्वयी, केवजन्यतिरेकी, श्रीर श्रन्वयन्यतिरेकी। जिसमें श्रन्वयन्याप्ति श्रीर न्यतिरेक-ज्याप्ति दोनों हों वह श्रन्वय-न्यतिरेकी िंत्रग है। भावात्मक न्याप्ति को श्रन्वय न्याप्ति कहते है जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है जैसे रसोई घर में ---यह उदाहरण है।

वैसा ही, श्रिप्त के व्याप्य धूमवाला, यह पर्वत है—यह उपनय है। इसिलए यह पर्वत श्रीन वाला हे—यह निगमन है।

योखप के कुछ पंडितों ने अवयवों की संख्या पर आचेप किया है।

पाच श्रवयव क्यो <sup>2</sup>

के प्रसिद्ध दार्शनिक श्ररस्त के स्थिर किया था,
तीन ही वाक्य या श्रवयव होते है। श्रालोचकों का कहना है कि नैया-

यिकों ने व्यर्थ ही श्रनुमान-प्रक्रिया को जटिन बना दिया है। इसका उत्तर कई प्रकार से दिया गया है।

पहला उत्तर यह है कि उक्त आचेप निराधार है। स्वार्थानुमान में नेयायिक भी तीन अवयव मानते हैं। भारत के दूसरे मतों ने कम अवयव माने हैं। वेदान्त-परिभाषा तीन अवयवों के पत्त का मंडन करती है। कुछ बौद्ध तर्क-शाक्षियों ने तो दो ही अवयवों को यथेष्ट माना है। पर देखने की बात यह है कि पाँच अवयवों का एक आलंकारिक प्रभाव होता है। अनुमान-प्रक्रिया बिलकुल स्पष्ट हो जाती है।

दूसरा उत्तर यह है कि अरस्तू का 'न्याय' या सिलॉजिज्म न्याय की दिष्ट से सदोष है। अरस्तू के पहले दो 'प्रेमिसेज़' न्याय के परामर्श वाक्य में संमितित हो जाते है। परामर्श को ही नैयायिक अनुमान का हेतु मानते हैं। 'विद्व ज्याप्य भूम वानयं पर्वतः' ( बिद्व का जो ज्याप्य है ऐसे भूमवाला यह पर्वत हे ), वास्तव में यह परामर्श वाक्य हो अनुमान का कारण है। भारतीय सिलाजिज़्म का एक गुण यह है कि उसका 'मेजार प्रेमिस' अपनी यथार्थता के लिए परमुखापेची नहीं है। यहां 'इंडक्शन'

१ वेदात परिभाषा [ सटीक, ववई ] पृ० २९२

नतु प चान्यनरूपा त्र्यन्यवत्ययेगोव व्याप्तिपक्षधर्मत्योरुप दर्शन समवेना-धिकानयव द्वयस्य व्यर्थत्वात् ।

मान नहीं मानते | वे इसके बदको अर्थापत्ति नाम का श्रत्तग प्रमाण मानते हैं।

अव तक ठीक हेतुओं का वर्णन हुआ। दुष्ट हेतुओं को हेत्वाभास
कहते हैं। जो ठीक हेतु की तरह मालूम हो पर
ठीक हेतु न हो, वह हेत्वाभास है। तर्कसंग्रह
के लेखक अन्नंभट्ट पाँच हेत्वाभास मानते है, जो न्यायसूत्र के हेत्वाभासों
से कुछ भिन्न हैं। गोतम के पाँच हेत्वाभासों के नाम सन्यभिचार,
विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम और कालातीत हैं। अन्नंभट्ट के पाँच
हेत्वाभास सन्यभिचार, विरुद्ध, सव्यतिपृच, असिद्ध और बाधित हैं।

१ सम्यभिचार—उस हेतु को कहते हैं जो अभीष्ट साध्य से उलटा भी सिद्ध कर दे। धुँआ अग्नि-सिहत पर्वंत में ही हो सकता है। यहाँ धुँआ जिंग (चिह्न) कहाता है। यदि जिंग साध्य के अभाव-स्थल में भी पाया जाय तो सन्यभिचार हेतु होगा। जैसे 'पर्वंत अग्निवाला है, प्रमेय होने के कारण' यह हेतु ठीक नहीं। क्योंकि साध्य के अभावस्थल या 'विपच' (सरोवर) में भी अमेयत्व पाया जाता है। सरोवर भी प्रमेय है, उसे भी अग्निवाला होना चाहिए। इस हेत्वाभास को 'साधारण सन्य-भिचार' कहते है।

श्रसाधारण सन्यभिचार उस लिंग को कहते हैं जो सपत्त या विपत्त में कहीं न पाया जाय, सिर्फ़ पत्त में ही पाया जाय। जैसे, 'शब्द नित्य है, शब्द होने के कारण'; यहां शब्दत्व शब्द के सिवाय कही नहीं पाया जाता।

जिसका श्रन्वय श्रौर व्यतिरेक दोनों प्रकार का दृष्टांत न मिल सके उसे 'श्रनुपसंहारी सन्यभिचार' कहते हैं। सब चीज़ें श्रनित्य हैं, प्रमेय होने के कारण, यहां सब संसार के पन्न होने के कारण दृष्टांत ही नहीं मिल सकता।

२ जो हेतु साध्य के श्रभाव में व्याप्त हो उसे 'विरुद्ध' कहते हैं ।

जैसे 'जहा जहां भूम है वहां वहां श्राग्न है।' श्रभावात्मक व्याप्ति को व्यति-रेक-ध्याप्ति कहते है, जैसे 'जहां श्राग्न नहीं है वहां भूम भी नहीं है।' पर्वत में विद्व का श्रनुमान करने के उपर्युक्त उदाहरण में दोनों प्रकार की व्याप्ति मिल जाती है। रसोई घर में भूम है और श्राग्न भी; सरोवर मे श्राग्न नहीं है इसलिए भूम भी नहीं है।

जिस उदाहरण में सिर्फ अन्वय-ज्याप्ति मिल सके वह केवलान्वयी अनुमान कहलाएगा। 'घट अमिधेय (नामकरण करने योग्य या नामवाला) है क्योंकि घट प्रमेय हैं' इस अनुमान में अन्वय-क्याप्ति ही मिलती है—जो जो प्रमेय है वह वह अभिधेय है। 'जो प्रमेय नहीं है वह अभिधेय नहीं है', इस प्रकार की व्यतिरेक-ज्याप्ति नहीं मिल सकती क्योंकि संसार की सारी चीजें प्रमेय (प्रमाणों से जानने योग्य) और अभिधेय (वर्णन करने योग्य) दोनों है।

नैयायिक किसी वस्तु को अज्ञेय या अप्रमेय नहीं मानते। इस संपूर्ण जगत् का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

अनुमान के जिस उदाहरण में सिर्फ व्यतिरेक-ज्याप्ति मिल सके वह केवल ज्यतिरेकी अनुमान कहलाएगा। 'पृथ्वी अन्य भूतों से भिल है, गंधवाली होने के कारण।' गघ पृथ्वी का गुण है, जल, वायु श्रमिन श्रीर आकाश का नहीं। 'जो जो गंधवान है वह इतरों (श्रन्य भूतों) से मिल है, ऐस श्रन्वय-ज्याप्ति यहां नहीं है। 'जो इतर भूतों से भिन्न नहीं है वह गंधवान नहीं है, जैसे जल, इस प्रकार की व्यतिरेक ज्याप्ति हो उपलब्ध है जिससे 'पृथ्वी दूसरे भूतों से भिन्न है' यह अनुमान किया जाता है।

साध्य यह है कि पृथ्वी दूसरे भूतों से भिन्न है। पृथ्वी मात्र ही पन्न है, इसिलए 'जो गंधवान् है वह अन्य द्रव्यों से भिन्न है' ऐसी व्याप्ति नहीं मिलती। यदि संपूर्ण पृथ्वी के बदले कोई पार्थिव चीज़ पन्न होती तो अन्वय-व्याप्ति संभव थी।

वेदांती श्रीर मीमांसक केवलान्वयी श्रीर केवल-व्यतिरेकी ध्रनु-

च्यक्ति 'गवय' ( नील गाय ) को नहीं जानता । किसी वनवासी ने उससे कहा, "गाय के समान गवय होता है !" यह सुनकर वह बन मे जाकर उस वाक्य के अर्थ का स्मरण करता है और गाय के समान पशु को देखेंता है। तब उसे यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि 'यही गवय शब्द का वाच्य है।' यही ज्ञान उपमिति है। इस प्रकार गवय पद या शब्द के अर्थ का बोध हो जाता है; यही संज्ञा-संज्ञि का संबंध ज्ञान है। गाय में रहनेवाला गवय का साद्य्य ही इसका कारण है। यह ज्ञान व्याप्ति ज्ञान के बिना हो जाता है, इसलिये उपमान का अनुमान मे अंतर्भाव नहीं हो सकता।

यथार्थवादी को श्राप्त कहते है। जैसा जानना, वैसा कहना, यही

यथार्थवादिता है। श्राप्त का वाक्य ही शब्द

माण है। वाक्य पदों के समूह को कहते हैं।
शक्तिवाजे या शक्त को पद कहते हैं, शक्ति क्या है ? 'इस पद या शब्द से
इस अर्थ का बोध होगा' यह ईश्वर का संकेत ही शक्ति है। शब्दों का अर्थ
ईश्वर ने निश्चित किया है। यही ईश्वर-संकेत गुरु-शिब्य-परपरा से
इस तक चला आया है।

वाक्य का अर्थ-बोध आकांचा, योग्यता और संनिधि से होता है। वाक्य के पदों का अन्वय होना चाहिए। 'गाय, घोड़ा, हस्ती' यह वाक्य नहीं हुआ; इसमें 'आकांचा' का अभाव है। 'अन्ति से सींचे' यह वाक्य प्रमाण नहीं है क्योंकि इसमें 'योग्यता' का अभाव है। यदि एक-एक घंटे बाद कोई कहें 'पानी' 'लाओं आदि तो उसका वाक्य अप्रमाण होगा, क्योंकि उसके पदों (विभक्ति सहित शब्दों) में संनिधि (समीपता) नहीं है।

वाक्य दो प्रकार का होता है, लौकिक और वैदिक। वैदिक वाक्य ईरवरोक्त होने के कारण सभी प्रमाण हैं। लौकिक वाक्य आप्तका कहा हुआ ही प्रमाण होता है, और किसी का नहीं। शब्द नित्य है, कार्य होने के कारण । कार्यत्व श्रनित्यत्व से व्याप्त है न कि नित्यत्व से । इसक्षिये कार्यत्व हेतु विरुद्ध है ।

३. सत्प्रतिपच—जिसका प्रतिपच मौजूद हो, साध्य के अभाव को सिद्ध करनेवाला दूसरा हेतु वर्चमान हो, उसे सत्प्रतिपच कहते हैं। 'शब्द नित्य है, श्रवणेन्द्रिय प्राह्म होने के कारण' इसका प्रतिपच भी है— 'शब्द स्रनित्य है, कार्य होने के कारण।'

४ श्रसिद्ध हेत्वाभास तीन प्रकार का है, श्राश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध श्रीर न्याप्यत्वासिद्ध ।

'गगनारविन्द या आकाशकमल सुरमि होता है, कमल होने के कारण; सरोवर कमल की तरह' यह 'आश्रयासिद्ध' है। यहां गगनारविंद आश्रय है जिसकी सत्ता नहीं है।

स्वरूपासिद्ध---'शब्द गुण है, चचु-प्राह्म होने के कारण'; चाचुष होना शब्द मे नहीं है।

उपाधि-सहित हेतु को 'ब्याप्यत्वासिद्ध' कहते हैं। 'पूर्वत धूमवाला है, श्रिग्नवाला होने के कारण।' भीगे ईघन की उपस्थित में ही श्रिग्न में धूंत्रा होता है, इसिलये आद्र इंधन का संयोग उपाधि है। श्रिग्न सोपाधिक हेतु है।

१ जिसका साध्याभाव प्रमाणों से निश्चित है वह वाधित हेतु है। श्रिनि ठंडी होती है, द्रव्य होने के कारण? यहां श्रनुष्णता या ठंडापन साध्य है जिसका श्रभाव उपणल, स्पर्श नामक प्रत्यच प्रमाण से गृहीत होता है। इसलिये यह हेतु 'बाधित' है।

श्रनुमान-प्रकरण समाप्त हुग्रा। श्रम उपमान का वर्णन करते हैं।
यह प्रमाण नैयायिकों की विशेषता है। संज्ञासंज्ञि (पद श्रीर पद का श्रर्थ) के संबंध का ज्ञान
'उपमिति' कहलाता है। उसके श्रसाधारण कारण को उपमान-प्रमाण
कहते हैं। साहरय ज्ञान ही उपमिति का हेतु है। मान लीजिए कि कोई

कारण सत् होता है और कार्य असत्; सत् से असत् की उत्पत्ति होती कारण की परिभाषा संग्रह कार कहते हैं:—

इह कार्य कारण भावे चतुर्था विप्रतिपत्तिः प्रसरित । श्रस्तः सङ्जायते इति सौगताः संगिरन्ते । नैयायिकादयस्तु सतो सङ्जायत इति । वेदान्तिनः सतो विवर्तः कार्यजातं न तु वस्तुसदिति । सांख्याः पुनः सतः सङ्जायत इति । १

श्रथीत्—कार्य-कारण-भाव में चार प्रकार का मत है। श्रसत् से सत् उत्पन्न होता है यह बौद्धों का मत है। सत् से श्रसत् की उत्पन्ति न्याय का मत है। सत् से विवर्त उत्पन्न होता है न कि सद्बन्छ, यह वेदांत का सिद्धांत है। सत् से सत् ही उत्पन्न होता है, यह सांख्यों का विश्वास है।

बौद्धों को छोड़ कर शेष तीनों उपर्युक्त दर्शन कारण को सत् मानते हैं। उन्हें हम सत्कारणवादी कह सकते हैं। प्रश्न यह है कि कारण किसे कहते हैं? साधारण लोग सममते हैं कि कार्य से पहले आनेवाली चीज़ कारण होती है। लेकिन कार्य से पहले बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं। घट की उत्पत्ति से पहले कुम्हार, उसका दण्ड, गधा आदि अनेक वस्तुएं हैं। इनमें से किसे कारण कहना चाहिये? न्याय का उत्तर है,

## कार्यनियत पूर्ववृत्ति कारणम्

जो कार्य के पहले नियम पुर्वक उपस्थित होता है उसे कारण कहते हैं । कुम्हार, मिट्टी और दण्ड नियमपूर्वक घटोत्पत्ति से पहले उपस्थित होते हैं, इसलिए उन्हें घट का कारण कहना चाहिए। गईभ का होना श्रावश्यक नहीं है, इसलिए वह कारण नहीं है।

परन्तु यह लच्चण श्रतिन्याप्त है। जिस चीज़ का लच्चण किया जाय, उसके श्रतिरिक्त पदार्थ में भी धट जानेवाले लच्चण में श्रतिन्याप्ति दोष

१ सर्वदर्शन संग्रह, पृ०१२१

संस्कारों से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। स्मृति से मिन्न ज्ञान
अनुभव कहलाता है जो कि यथार्थ ग्रीर श्रयथार्थ
रमृति
रो प्रकार का होता है। यथार्थ ज्ञान या श्रनुभव
का लक्ष्ण पीछे बता चुके हैं। स्मृति भी यथार्थ श्रीर श्रयथार्थ दो प्रकार
की हो सकती है। प्रमाजन्य स्मृति को यथार्थ स्मृति कहते हैं, श्रप्रमाजन्य
को श्रयथार्थ। यथार्थ ज्ञान का ही नाम प्रमा है।

## कारणता विचार

प्रत्यचप्रमाश की परिभाषा में हमने कहा था—प्रत्यचज्ञान के श्रसा-धारण कारण (करण) को प्रत्यचप्रमाश कहते हैं। श्रव प्रश्न यह है कि 'कारण' किसे कहते हैं ? इसी से संबद्ध प्रश्न यह भी है कि कार्य किसे कहते हैं ? कार्य के विषय में न्याय का सिद्धान्त 'श्रस-कार्यवाद' कहताता है। उत्पत्ति से पहले जो घट का श्रभाव होता है उसे घट-प्रागभाव कहते हैं। प्रागभाव के प्रतियोगी का नाम कार्य है (कार्य-प्रागभाव प्रतियोगि)।

प्रतियोगिता एक प्रकार का संबंध है । घट और घट के प्रागमाय में विरुद्ध संबंध है । घट की उत्पत्ति घट के प्रागमाय का नाश कर देती है, उसकी विशोधनी है । उस भाव पदार्थ को जिससे किसी श्रभाव का स्वरूप समसा जाता है, उस श्रभाव का प्रतियोगी कहते हैं । घटाभाव का प्रतियोगी घट होगा । कार्य की इस परिभाषा का सीधा श्रथ यही है कि उत्पत्ति से पहले घट का श्रभाव होता है, घट या कार्य की किसी रूप में कहीं उपस्थिति नहीं होतों । यह सिद्धांत सांख्य का ठीक उलटा है । सांख्य का मत 'सकार्यवाद' कहलाता है । उत्पत्ति से पहले कार्य कारण में छिपा रहता है; उत्पत्ति का श्रथ श्रभाव्यक्ति मात्र है । मूर्तिकार श्रपने प्रतिकार खोद देता है, धातु या पत्थर में छिपी रहती है । मूर्तिकार श्रपने प्रयत्न से उसे श्रभिज्यक्त कर देता या ब्यक्त रूप दे देता है । श्रसकार्यवाद की श्रालोचना श्रौर सकार्यवाद की श्रक्तियों के विषय मे हम श्रागे लिखेंगे ।

२—वे वस्तुएं जो कारण के भी पहले वर्त्तमान हैं और इसलिए कार्य से पहले भी वर्त्त मान होती हैं, जैसे ईश्वर, काल, कुम्हार का पिता।

३—कारण के समकालीन या सहकारी जो कारण से समवाय सबंध द्वारा संबद्ध नहीं है, जैसे रूपप्रागमाव | घट के रूप का प्रागमाव कारण का समकालीन है।

कारण तीन प्रकार का होता है, समवायिकारण, श्रसमावायिकारण कारण के भेद और निमित्त कारण ।

समवायिकारण—जिससे समवेत होकर या समवाय संबंध से संबद्ध होकर कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायि कारण कहते हैं। मिट्टी घड़े का समवायि कारण है। इसी को उपादान कारण भी कहते है।

श्रसमवायिकारण कार्य या कारण के साथ एक जगह समवेत होकर जो कारण हो उसे श्रसमवायिकारण कहते हैं। तन्तु (डोरे) पटका समवायिकारण है। तन्तुश्रों का रंग वस्त्र के रंग का श्रसमवायिकारण है। तन्तुश्रों का रंग वस्त्र के रंग का श्रसमवायिकारण है। तन्तु-संयोग तन्तु नामक एक श्रथ (वस्तु या जगह) मे पटरूप कार्य से समवेत (समवाय कारण से संबद्ध) होता है। इसी प्रकार तन्तु-रूप वस्त्र के साथ, जो कि श्रपने रूप श्रर्थात् वस्त्र के रूप का श्रसमवायिकारण है, एक श्रर्थ तत्तु में समवेत होता है श्रीर वस्त्र के रूप का श्रसमवायिकारण है, तन्तुश्रों का रंग उसी का श्रसमवायिकारण है।

इन दोनों से भिन्न जो कुछ कारण होता है उसे निसित्त कारण कहते हैं, जैसे कुम्हार घट का या कुविन्द ( जुलाहा ) पट का। द्रवड भी घट का निसित्त कारण है ।

इन तीनों कारणों में जो असाधारण कारण है वही 'करण' है। पाणिनि का सूत्र है—साधक तमं करणम् अर्थात् सब से अधिक अपेजित साधक को करण कहते हैं। आशा है अब पाठक 'प्रत्यच्जान का करण प्रत्यचा प्रमाण है' इस परिभाषा को समम गए होंगे। होता है। जिन चीज़ों का या जिस श्रेणी की चीज़ों का लच्या किया जाय उनमें से कुछ में जो लच्च्या न घट सके, उसे श्रन्यास लच्च्या कहते हैं श्रीर उसका दोष 'श्रन्याप्ति' कहलाता है। लच्च्या का तीसरा दोष श्रसंभ-वता होता है, जैसे श्रम्भि का लच्च्या पदार्थ ठच्डा करना।

'जानदार वस्तु को पशु कहते हैं', यह जनाण श्रतिन्याप्त है। मञ्जियां श्रीर पन्नी भी जानदार पदार्थ हैं। 'दो सींगवाले को पशु कहते हैं,' यह जनजा श्रन्याप्त है। कुता भी पशु होता है जो कि इस जनाज में नहीं श्राता। तीनों दोषों से मुक्त जनजा ही ठीक जनजा होता है।

कार्य के पहले नियम से उपस्थित होने वाली चीज़ों में आकाश, काल, ईरवर आदि नित्य पदार्थ, कुम्हार का पिता आदि भी होते है। तो क्या इन सब को कारण कहना चाहिए? इसके उत्तर में नैयायिक कारण के लक्त्य में कुछ सुधार करते हैं। सही लक्त्य यह है।

श्रनन्यथा सिद्धत्वे सित कार्यं नियतपूर्ववृत्ति कारणम्—श्रयांत् जो कार्यं के पहले नियम से उपस्थित हो श्रीर जो श्रन्यथा-सिद्ध न हो उसे कारण कहते हैं। यह श्रन्यथा-सिद्ध क्या बला है ? वास्तिविक कारण से सबद्ध होने के कारण जिसको पूर्ववर्तिता होती है—जिसकी पूर्ववर्तिता वास्तिविक कारण की पूर्ववर्तिता पर निर्मर हो, उसे श्रन्यथा-सिद्ध कहते हैं। विश्वनाथ के मत मे श्रन्यथा सिद्ध पांच प्रकार के होते हैं। तर्क सगृह की 'दीपिका' में श्रन्नंभट ने तीन प्रकार के श्रन्यथा-सिद्ध बतलाए हैं जो हम नीचे देते हैं।

9—ने पदार्थ जो कारण से समवाय संबंध से सम्बद्ध हों जैसे 'द्राइत्व' 'ग्रौर द्राइ रूप'। द्रग्डस्व ग्रौर 'द्रग्डरूप' को द्रग्ड से, जो घट का कारण है, श्रस्तग नहीं कर सकते। 'समवाय' का श्रर्थ है नित्य-संवध।

२ पूर्ववित्त ता का श्रर्थ है पहले स्थिति । जो किसी चीज के पहले मौजूद हो वह उस चीज का पूर्ववर्त्ती कहलाता है।

श्रवयवों से श्रलग प्रत्यच हाता है। घट का अत्यच घट के किसी विशेष भाग तक सीमित नहीं होता। यदि श्रवयवी की श्रलग सत्ता होती तो उसका श्रलग प्रत्यच भी नहीं होता। यदि श्रवयवी का प्रत्यच न मानें, तो द्रव्य, गुण, जाति श्रादि का प्रत्यच न हो सके। यदि कहो कि वास्तव मे श्रवयवों के श्रतिरिक्त श्रवयवी की सत्ता नही होती; श्रमवशात् श्रवयवों में एकता दीखने लगती है जिसे श्रवयवी का प्रत्यच कहते है, तो ठीक नहीं। यदि कहीं भी 'एकता' की सत्ता न हो तो उसका श्रम भी न हो। जिसे देखा नहीं है, उसका श्रम भी नहीं हो सकता। इसलिए घड़ा पर-माणुश्रों का ससुदायमात्र नहीं है, उसकी श्रलग सत्ता है।

वैशेषिक सूत्र के रिचयता ने छः पदार्थ माने थे, उनके आधुनिक सम पदार्थ १ अनुयायी सात पदार्थ मानते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव यह सात पदार्थ हैं। जिस किसी वस्तु का कोई नाम हो, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ न्याय-वैशेषिक की सबसे बड़ी श्रेणी है। वैशेषिक के पदार्थ अररतु की कैंटेगरीज़ से भिन्न है। अरस्तू की कैंटेगरीज़ 'सामान्य विशेषण' थी। कणाद के पदार्थ तस्व-दर्शन की चीज़ है, उनका विभाग अरस्तू की तरह 'लॉजीकल' नहीं बल्कि ओयटोलॉजिकल है। न्याय के पहले सूत्र में जो सोलह नाम गिनाये गए हैं उन्हें 'विवेचन के विषय' समक्तना चाहिये। सात पदार्थों में द्रव्य सबसे मुख्य हैं। पहले हम द्रव्यों का ही वर्णन करेंगे।

द्रन्य नौ हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, श्राकाश, काल, दिक् या दिशा, श्रात्मा श्रीर मन । वाल्यायन ने मन की गणना इन्द्रियों मे की थी, वह श्रत्मा द्रन्य भी हैं । श्रन हम क्रमशः इनका वर्णन करते है ।

१ इस अध्याय मे अब तक जो पाठक पढ चुके है उसे ठीक-ठीक समम लेन से आगे का अथ सुगम हो जायगा। सातो पदार्थों का वर्णन महत्वपूर्ण नहीं है। जीवात्मा, ईश्वर, परमागुवाद, सामान्य पदार्थ, समवाय सबध और अभाव ही महत्व के विषय है।

ययार्थ ज्ञान या प्रमा की उत्पत्ति का हेतु तो प्रन्यचादि प्रमाण है, परंतु यथार्थज्ञान की परन्व क्यावहारिक होनी प्रामाण्यवाद, प्रमा की परन्व चाहिए । प्रत्यक, अनुमान आदि के उत्पत्न होने से ही उनकी सन्यता का विश्वास नहीं हो जाना चाहिए । इन्द्रियां और तकं-तृद्धि दोनों थोला दे सकती हैं । यथार्थ ज्ञान की असली परीजा नव होनी हैं । यह कोहरा नहीं हैं धूं जो है, इस ज्ञान को यथार्थ तभी कहा जायगा जब हमें पास जाकर इन्द्रिय छिप्त मिन या दीन जायगी । इस प्रकार नैयायिक 'परनः प्रामान्य वादी' हैं । ज्ञान की परन उस ज्ञान से वारा व्यावहारिक सफलना से होनी हैं ।

श्राह्मिक समय में सन्य की व्यावहारिकता पर श्रमरीका के प्रोफेसर केम्स (मनोर्वकारिक श्रीर दार्शिनिक) नया इंगर्लेख के शिलर ने बहुत ज़ार दिया है। उरंतु केम्स श्रीर न्याय के सिद्धांतों में सेद है। केम्स के मत में सत्य-ज्ञान का लक्षण ही सफलज़ान है। न्याय के मत में सत्य की परिभाषा तो किसे को तैया ज्ञानना? या ज्ञान श्रीर वस्तु की संवाहिना (कारे-न्यागढ़ेन्स) ही हैं; केबल उसकी परन्त या पहचान व्यावहारिक सफलता पर निर्मर है। प्रामाण्यवाद भारतीय दर्शन की पुरानी सम्पत्ति है। योरूप श्रीर श्रमरीका ने इस पर विचार करना श्रमी ही शुरू किया है

इड़ विषय में मीमांसक नैयायिकों के कहर राष्ट्र हैं। वे 'क्वतःप्रामाएय-वारी' हैं। उनकी युक्तियों कीर क्षानोचना का वर्णन आगे करेंगे।

र्वग्रेपिक के मान पहायों का वर्णन करने से पहले नेथायिकों के श्रव-श्रवण्य श्रीर श्रवण्यों मेथायिक श्रवण्यों के श्रवण्यों से मिल मानते हैं। घट पहार्थ उस मिही या उन परमाणुत्रों से जिनका घट बना है, मिल है। वाल्यायन ने श्रपने न्याय साम्य में श्रवण्यों के श्रवण्यों से मिल होने पर श्रवेक श्रवण्यों ही हैं। सबसे बहा तर्क यह है कि श्रवण्यी का विजली; तीसरा उदर्य. वह अग्नि को पेट ने भोजन पचाती है; चौथा खनिज, जैसे सुवर्ष ।

नैयायिक सुवर्ण को तेजस पदार्थ नानते हैं। वास्तव में सुवर्ण पार्थिव है। श्रिप्त के संयोग से इन्द्र पार्थिव भाग सुवर्ण बन जाते हैं। सुवर्ण को तेजस सिद्ध करने के लिये दी गई युक्तियां महस्त्व-पूर्ण नहीं हैं। श्रिप्त में रूप गुर्ण भी है।

वायु—रूपरहित स्पर्शवान् को वायु कहते हैं । वह नित्य छोर अनित्य दो प्रकार का है । शरीर वायुकोक में है । इंद्रिय स्पर्श का प्रहण करनेवाली त्वचा (खाक) है वो सारे शरीर को ढके हैं । विषय बुझादि को कॅपानेवाली हवा छोर शरीर के अंदर संचार करनेवाले आण हैं । शरीर में एक ही वायु संचार करता है लेकिन उपाधि भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं।

> हृदि प्राणो गुदेऽपानः समाना नाभि मयहले उदानः क्यठदेशस्यो न्यानः सर्व शरीरगः ।

हृदय में 'प्राण्', गुदा में 'श्रमन', नामि में 'समान' श्रीर क्रफ में 'उदान' संज्ञा हो जाती है। 'स्थान' सारे शरीर में स्थास है।

न्न।काश—न्नाकाश में सिर्फ़ शब्द गुण हैं; वह एक न्नौर नित्य है। न्नाकाश स्थापक पदार्थ है।

पृथ्वी, जल, तेज और वायु - नित्यदशा में परमाशु रूप होते हैं।

परमाशुओं का प्रस्नक नहीं होता | फिर परपरमाशुओं का अनुमान किस प्रकार किया
जाता है ? हम देखते हैं कि वस्तुओं के दुकड़े हो जाते हैं। प्रस्के
दीलनेवाली चीज़ अवयवों की बनी हुई है। अवयवों के और छोटे अवयव
या दुकड़े हो सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हम किसी चीज़ के
जितने चाहे उतने छोटे दुकड़े कर सकते हैं। जेकिन अनुभव यह है कि
किसी वस्तु के संड-संड करने की सीमा है। इसका अर्थ यह है कि वस्तु

पृथ्वी—किसी पदार्थ के बचाया में उसका एक ऐसा गुण बतलाना चाहिए, जो उसके अतिरिक्त किसी पदार्थ में न पाया जाय । अरस्तू के मतानुसार खवाया में 'जीनस' (पदार्थ किस श्रेणी या सामान्य के अंतर्गत है) और डिक्तरेंशिया (न्यावर्तक गुण) बतलाना चाहिए। पृथ्वी द्रन्य है यह उसके 'जीनस' का कथन हुआ। वह गंधवाली है यह उसका व्यावतर्क गुण हुआ। बहुधा भारतीय विचारक उपर्युक्त लच्चण के पहले भाग को झोडकर देते हैं। गंधवान् (पदार्थ) को पृथ्वी कहते है, यही बच्चण पर्याप्त समस्ता जाता है। वह पृथ्वी दो प्रकार की है, नित्य और अनित्य। परमाणु रूप से पृथ्वी नित्य है। कार्यरूप पृथ्वी अतित्य है। पृथ्वी पक और विभाग के अनुसार तीन प्रकार की भी है, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। हमारा शरीर पार्थिव है। गंध का ग्रहण करने-वाली प्राणेन्द्रिय भी पार्थिव है जो नासिका के अग्र भाग में रहती है। विषय मिटी पृथ्व श्रादि हैं, जिनका प्रत्यच होता है।

गंध तो पृथ्वी का ज्यावर्तक गुशा है, वह गुशा जो उसे अन्य भूतों से अलग करता है। इसके अतिश्कि पृथ्वी से रूप, रस, और स्पर्श भी पाए जाते हैं।

जब — शीतस्पर्शवान् जल है। पृथ्वी की तरह जल भी नित्य श्रीर श्रनित्म दो प्रकार का है। शरीर, इंद्रिय श्रीर विषय भेद से तीन प्रकार का भी है। शरीर वरुण लोक में है, इंद्रिय रस का प्रहण करनेवाली रसना है। जो बिह्वा के श्रद्य भाग मे रहती है। विषय है नदी, समुद्र श्रादि है। शीत स्पर्श के श्रतिरिक्त जल में रूप श्रीर रस भी हैं।

तेज या श्रश्नि—उप्ण-स्पर्श बच्चण है। प्रसाखु रूप से नित्य श्रीर कार्यरूप से श्रनित्य होती है। श्ररीर श्रादित्य बोक मे है। इंद्रिय रूप-श्राहक चचु है जो काले तारे के श्रग्न भाग में रहती है। विषय चार प्रकार का है; एक पार्थिव जैसे श्रश्नि; दूसरा दिन्य (श्राकाश से संबद्ध) जैसे पकाने से कच्चे घडे का रंग बदल जाता है और घड़ा पक्का हो जाता
पीलुपाक और पिठरपाक है। प्रश्न यह है कि परिवर्तन परमाणुओं मे
होता है या अवयवी घडे मे। वैशेषिक का मत
'पीलुपाकवाद' कहलाता है। पकाने पर पहला घडा परमाणुओं मे
विशीर्ण होकर नष्ट हो जाता है। गर्मा लगने से विशीर्ण परमाणुओं का
रंग लाल पड़ जाता है। यह परमाणु फिर घट रूप में परिवर्तित हो
जाते है। एक घड़ा नष्ट होकर दूसरा घडा उत्पन्न होता है।

न्याय का सिद्धांत इससे भिन्न है; उसे 'पिठरपाकवाद' कहते हैं। रंग का परिवर्तन अवयवों या परमाख्यों और अवयवी या घड़े दोनों मे साथ साथ होता है। यह मत ठीक मालूम होता है। यदि सचसुच एक घड़ा नष्ट होकर दूसरा घड़ा उत्पन्न होता है तो दूसरे घड़े को 'वही' घड़ा नहीं कह सकते। अनुभव मे तो वही घड़ा दिखाई देता है; वही आकार रहता है, सिर्फ रंग मे भेद हो जाता है।

निरवयव होने पर भी परमाणुओं को परिमायडस्य या गोत्ते के आकार का कहा जाता है।

कुछ पश्चिमी विद्वानों का विचार है कि भारतीय परमाणुवाद,
यूनान का प्रभाव ?

सिर्कद्र के हमले के समय, भारत का यूनान में
संपर्क होने का फल है। यह मत समीचीन
नहीं मालूम होता। यूनान में परमाणुवाद का जन्मदाता 'डिमोक्रिटस'
था। उसके श्रीर कणाद के परमाणुवाद में बहुत भेद है। जैन-परमाणुवाद
भी यूनानी से भिन्न है। पहली बात यह है कि डिमोक्रिटस चैतन्यतस्व को
नहीं मानता था; वह जड़वादी था। जैन श्रीर कणाद दोनों श्रात्मा की
श्रलग सत्ता मानते हैं। भारतीयों के परमाणु श्रात्माश्रों से भिन्न है जब
कि डिमोक्रिटस का श्रात्मा सूच्म परमाणुश्रों का ही विकार है। दूसरे,
भारतीय परमाणुश्रों में रूप, रस श्रादि 'सेक्एडरी क्वॉलिटीज़' मानी जाती

१ राघाकृष्यान् , भाग २, पृ० १६६

को तोडते-तोड़ते एक ऐसे स्टेज पर पहुँचा जा सकता है जब उस वस्तु के श्रीर टुकडे न हो सकें । खंड-खंड करना एक सीमा तक ही हो सकता है। यदि हम इस सीमा को न माने तो क्या कोई हर्ज है ? सीमा न मानने से हर एक वस्तु श्रनंत श्रवयवों की बनी हुई माननी पड़ेगी। इसका श्रथ्य यह होगा कि तिल के दाने श्रीर पहाड़ दोनों के श्रनंत श्रवयव हैं श्रीर इसलिये दोनों वरावर है। इस नतीजे से बचने के लिये टुकड़े करने की हद माननी चाहिए। रे दश्यमान या इंदिय-प्राह्म पदार्थों का वह छोटे से छोटा भाग जिसके फिर श्रवयव या टुकडे न हो सकें, परमाग्रु कहलाता है। एक श्लोक है:—

> जालसूर्यं मरीचिस्थं यत्सूचमं दृश्यते रजः तस्य पष्टतमो भागः परमाखः स उच्यते ।

'गवाल' में आती हुई सूर्य की किरणों में जो सुद्म रज के कण दिखाई देते हैं उनके छुठने छंश को परमाण कहते हैं, सब परमाणुत्रों का एक ही परिमाण है। प्रत्येक भृत के परमाणु श्रवान-श्रवण प्रकार के है। पृथ्वी के परमाणुत्रों का गुण गध है; जल के परमाणुत्रों का शीत स्पर्ण; तेज के परमाणुत्रों का उच्चा स्पर्श इत्यादि। दोप रमाणुत्रों के संघात को 'ह्रयणुक' कहते हैं। तीन ह्रयुक्तों का एक 'त्रयणुक' होता है त्रयणुक में छः परमाणु होते हैं। परमाणुका श्रणु परिमाण है। त्रयणुक का मध्यम महत् परिमाण है। त्रयणुक का मध्यम महत् परिमाण है। त्रयणुक का श्रवापित्माण नहीं होता। परमाणुत्रों की संख्या वहे परिमाणों (महत्परिमाण) का कारण होती है। परमाणुत्रों में वाहर भीतर का भेद नहीं है। उनमें स्वाभाविक गति नहीं है। गित का कारण श्रदश्य बत्तवाया जाता है। हरयमान पदार्थों के गुणा उनके उपादान-कारण परमाणुरूपों के गुणों के श्रजुसार हैं। प्रवय-काल में सारे पदार्थ परमाणुरूप हो जाते हैं।

१ दे० कारिकावली पर मुक्तावली, प्रत्यक्षखएड, ३७

दूसरा परमात्मा | जीवात्मा हर शरीर में श्रतग-ग्रत्तग है । प्रत्येक जीव व्यापक श्रीर नित्य है । सर्वंत्र ईश्वर एक ही है ।

श्रात्मा शरीर से भिन्न है; वह इंद्रियों का श्रिष्टाता है। इंद्रियां प्रत्यच ज्ञान की करण हैं श्रीर करण बिना कर्चा के नहीं रह सकता। इसिलये इंद्रियों से भिन्न श्रात्मा को मानना चाहिए। श्रात्मा इंद्रियों श्रीर शरीर का चैतन्य-संपादक है। शरीर भी श्रात्मा नहीं है। मरे हुये व्यक्ति का भी शरीर वर्चमान होता है। फिर उसे मरा हुआ क्यों कहते हैं शक्यों कि उसमें श्रात्मा नहीं रहती। यदि शरीर ही श्रात्मा होता तो मृत शरीर भी जान सकता; उसमें भी चैतन्य होता। श्रारीर के श्रवयव घटते बढ़ते रहते हैं, शरीर बदलता रहता है। यदि परिवर्चनशील शरीर श्रात्मा होता तो बचपन की वार्तें बढ़ी उस्र में याद न रहती।

यदि कहो कि पहले शरीर से उत्पन्न संस्कार दूसरे शरीर में संस्कार उत्पन्न कर देते हैं तो ठीक नहीं। च्रनंत संस्कारों की कराना में 'गौरव' है। जहां एक वस्तु मानने से काम चलता हो वहां च्रनेक वस्तुएं मानने में गौरव दोष होता है।

जन्मते ही बालक की स्तन-पान में प्रदृत्ति होती है, यह पिछले जन्म के सस्कारों के कारण है। 'इससे मेरा भता होगा' (इप्ट-साधनता-ज्ञान) यह ज्ञान ही, न्याय के मानस-शास्त्र में, प्रवृत्ति का कारण है। मा के स्तनपान से भलाई होगी, यह ज्ञान संपादन करने का अवसर बालक को इस जन्म में नहीं मिला है, इसलिए पिछला जन्म मानना चाहिए। यदि पूर्व जन्म है तो उसका स्मरण क्यों नहीं होता ? उत्तर यह है कि स्मरण के लिये उद्बोधक (स्पृति को जगाने के हेतु) की आवश्यकता होती है। इस जन्म में भी हम हर समय हर चीज़ को याद नहीं करते। उद्-बोधक होने पर ही पहले अनुभव की हुई चीज़ें याद आती हैं। इसलिए स्मृति का अभाव पुनर्जन्म के विरुद्ध नहीं है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> करगां हि सकतृ कम्-कारिकावली प्रत्यस-खड, ४७ <sup>२</sup> वही, ४८

है, जिनका ग्रभाव यूनानी ग्रौर योख्पीय परमाखुवाद की विशेषता है। तोसरे, भारतीय परमाखुर्जों में गति स्वाभाविक नहीं है, बल्कि श्रदृष्ट या ईश्वर या (जैनों के) धर्मास्तिकाय से श्राती है। डिमोक्रिट्स के परमाखुर्जों में स्वयं-सिद्ध गति है। कणाद के परमाखु नाना प्रकार के है; डिमोक्रिटस के सब परमाखु एक से गुणवाले है जिन में सिर्फ श्राकार श्रीर परिमाख का मेद है।

श्राधुनिक विज्ञान ने परमाखुत्रों के भी खरह कर डाले है। सब तत्त्वों के परमाखु श्रन्ततः विद्युत्-तरंगों के विकार हैं। वे या तो भावात्मक (पॉज़ीटिव) या श्रभावात्मक (निगेटिव) विद्यद्युत्रों के संघात-मात्र है।

कुछ मीमांसकों का मत है कि तम या श्रंधकार को अलग द्रन्य मानना चाहिए। नीला अन्धकार चलता हुआ मालूम होता है। दीपक को हटाने से अन्धकार हटता हुआ प्रतीत होता है। यदि अधकार में किया (चलना) और गुण (नीलरूप) है तो उसे नया द्रन्य क्यों न माने ? न्याय का उत्तर है कि प्रकाश का अभाव ही अन्धकार है। अभाव को पदार्थ मान ही लिया है। न्याय का मत वैज्ञानिक भी है। अंधकार का चलना अम से प्रतीत होता है। नीलरूप भी अम है। अब अन्य द्रन्यों का वर्णन करते हैं।

काल—श्रतीत, वर्तमान, भिवाय श्रादि के ज्यवहार का कारण काल है। 'ऐसा हुआ', 'ऐसा होगा' आदि ब्यवहार बिना काल के नहीं हो सकते। काल एक श्रीर ब्यापक तथा नित्य है।

दिक्—पूर्वं, पश्चिम आदि के ज्यवहार का कारण दिशा है। यह भी एक, नित्य और विशु है। प्राची, प्रतीची आदि भेद औपाधिक अर्थात् स्यो द्य आदि की अपेका से है। इसी प्रकार काल के तीन भेद भी औपाधिक है।

श्रातमा—जिसमं ज्ञान रहता है वह श्रातमा है। जानना बिना जानने वाले के नहीं हो सकता। श्रातमा दो प्रकार का है, एक जीवातमा श्रीर न्याय का ईश्वरवाद सबसे प्रसिद्ध तर्क इस प्रकार है:—

पृथ्वी, अंकुत आदि कर्तृं-जन्य (कर्ता से उत्पन्न ) है, क्योंकि वे कार्य हैं,

जो जो कार्य होता है वह कर्न्-जन्य होता है, जैसे घट।

इस अनुमान से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी, तारागण, सूर्यादि का कोई कर्ता है। चूकि मनुश्यों में इनका कर्नृत्व संभव नहीं है, इसिलये इनके कर्त्ता सर्वज्ञ, सर्वशिकमान् इंश्वर का होना आवश्यक है।

इस युक्ति के झालोचकों ने बतलाया है कि जगत् को 'कार्य' मान लेना वास्तव में जो सिद्ध करना है, जो साध्य है, उसे सिद्ध मान लेना है। जगत् का कार्य होना स्वयं-सिद्ध सत्य नहीं है, उसे प्रमाण की अपेचा है। यह कहना कि सावयव होने के कारण जगत् कार्य है, ठीक नहीं। प्रत्येक सावयव पदार्थ कार्य ही हो, यह झावश्यक नहीं है। दूसरे, कच्चां शरीरवान ही देखा गया है। यदि ईश्वर जगत् का कर्चा है तो उसे शरीरी होना चाहिए। परंतु शरीरवान् कर्चा सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् और सब प्रकार शुद्ध नहीं हो सकता; न उसका शरीर ही नित्य हो सकता है। अनित्य शरीर के कर्चा की अपेचा होगी। ईश्वर के शरीर का कर्चा कीन हो सकता है?

श्री उदयनाचार्यं ने श्रापनी 'कुसुमाक्षित्व' में ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिये कुछ और प्रमाण दिये हैं। वे कहते हैं,

> कार्यायोजन धृत्यादेः पदाव्यत्ययतः श्रुतेः वाक्यात्संख्याविशेपाच्च साध्यो विश्वविद्व्ययः। (१/१)

इस रलोक में आठ युक्तियां दी गई है जिन का हम क्रमशः वर्णन देते हैं |

१—जगत् कार्य है, उसका कर्त्ता श्रावश्यक है। यह युक्ति उत्पर दी जा चुकी है।

१ वही, मंगलाचरण ।

इंद्रियों को ही श्रातमा मानने में क्या हर्ज है ? व ज्ञान की करण श्रीर कर्ता दोनों क्यों नहीं हो सकतों ? उत्तर यह है कि एक इंद्रिय का नाश हो जाने पर उस इंद्रिय से अत्यन्न किये पदार्थों की स्मृति बनी रहती हैं, जो कि आचेप करनेवाले के मत में नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कुछ अवस्था के बाद अंधा हो बाय तो उसकी देखे हुये पदार्थों की स्मृति नष्ट नहीं हो जाती। यह स्मृति-ज्ञान आत्मा में रहता है।

'मैं अपने देखे हुये पदार्थ को सूघता हूं' यहां देखना और सूँघना किसी एक ही पदार्थ का ज्ञान है। देखे हुये का स्मरण आणिन्द्रय (नासिका) नहीं कर सकती। इसिलिये दोनों ज्ञानों का आश्रय आला को मानना चाहिए जो ऑख और नाक दोनों से भिन्न है।

चच्च श्रादि इंद्रिय चेतन न सही, मन को चैतन्य-युक्त मानने में क्या हर्ज है ? न्याय का मत है कि मन श्रख्य है, उसका प्रत्यच्च नहीं हो सकता। यदि सुख, दुःख श्रय्यु मन के धर्म होते तो उनका प्रत्यच्च न होता। प्रत्यच महत्वरिमाण के विना नही हो सकता। मन श्रय्यु है, यह श्रागे बताया जायगा। इस प्रकार शरीर, इंद्रियों श्रीर मन से भिन्न श्रातमा की सत्ता सिद्ध होती है।

जैसे रथ की गित से सारिथ का अनुमान होता है इसी प्रकार ज्ञान, प्रयत्न श्रादि चेट्टाओं से, दूसरों के शरीर मे श्रात्मा है, ऐसा श्रनुमान होता है। श्रहंकार (में हूं) का श्राश्रय भी श्रात्मा है, शरीरादि नहीं। श्रात्मा मानस प्रत्यच का विषय है। दूसरी इन्द्रियां उसे नहीं देख सकती। श्रात्मा विसु है। बुद्धि श्रयांत् ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, होष, प्रयत्न, धर्म, श्रधर्म, संस्कार श्रादि उस के गुण है। बुद्धि दो प्रकार की है, श्रनुमृति श्रीर स्मृति। श्रनुमृति चार प्रकार की है, श्रयांत् प्रत्यच, श्रनुमान, उपमान श्रीर शब्द। संस्कार-जन्य ज्ञान को स्मृति कहते है।

जीवात्मा को सिद्ध करने के बाद परमात्मा की सत्ता की सिद्धि करनी

१ वहीं, ५०

नियमन के लिए ईश्वर की आवश्यकता है यह तर्क पुनर्जन्म श्रीर कर्म-सिद्धांत में विश्वास रखनेवालों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है।

मन—मन नी द्रव्यों में श्रंतिम द्रव्य है। सुख, दुःख श्रादि की उपलब्धि का साधन मन है। मन एक इंदिय है। प्रत्येक श्रात्मा एक श्रत्या मन से संबद्ध है। मन परमाणुरूप श्रीर श्रनंत है।

दन्यों का वर्णन हो चुका अब अन्य पदार्थों का वर्णन करते हैं।
वैशेषिक सूत्र में १४ गुण गिनाए गए थे, नवीन विचारकों ने उनमे
सात और जोड़ दिए हैं। सूत्र में 'च' के
गुण पदार्थ प्रयोग से इन सात गुणों की ओर संकेत के,
ऐसा टीकाकारों का मत है (देखिये वेशेषिक स्त्रोपस्कार)। विश्वनाथ
कहते हैं,

श्रथ द्रव्याश्रिता ज्ञेया निर्मुणा निष्क्रिया गुणाः

श्रथीत गुण द्रन्यों के आश्रित रहते हैं; उनमें और गुण नहीं होते, न क्रिया होती है। चौबीस गुण यह है—रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्व, धर्म, अधर्म और संस्कार।

मेन्नेन्द्रिय से प्राद्या गुण को 'रूप' कहते है जो सात प्रकार का है अर्थात् सफ़्तेद, नीजा, पीजा, हरा, जाज, किपश और चित्र । पृथ्वी, जल और वायु रूपवान् पदार्थं हैं। जल में अभास्तर शुक्ल, अग्नि में भास्तर (चमकनेवाला) शुक्र गुण है। पृथ्वी में सातों रंग हैं। रस छः प्रकार का है—मधुर, खट्टा, नमकीन, कटु या कड़वा, कषाय और तिक्त। गंध दो प्रकार की है, सुगंध और दुग्ध। स्पर्श शीतन, उच्चा और अनुज्याशीत (न गर्म न टंडा) तीन प्रकार का है। रस पृथ्वी और जल में रहता है, गंध पृथ्वी में, स्पर्श पृथ्वी, जल और तेज में। नित्य पदार्थों, के रूपादि अपाकज और नित्य होते हैं। पाकज का अथ है अग्नि-संयोग-जन्य। एक, दो, आदि के व्यवहार का हेतु सख्या है। नवों द्रव्यों से रहती

२--- श्रायोजन -- सृष्टि के प्रारंभ में दो परमाणुत्रों को मिलाकर हथणुक बनाना बिना ईश्वर के नहीं हो सकता। परमाणुत्रों का संयोग-कर्ता ईश्वर है।

३—धित—ईश्वर जगत् को धारण करता है, श्रन्यथा पृथिवी श्रादि लोक गिर पर्डें।

४—पदात्—कपड़ा बुनने झादि की कलाएं गुरु-शिष्य-परंपरा से चली झाती है। इनका आविष्कार प्रारंभ में ईश्वर द्वारा हुआ होगा। पतंजिल का कथन है कि ईश्वर प्राचीनों का भी गुरु है; उसकी कालकृत सीमा नहीं है।

४—प्रत्ययतः—वेदों का प्रामाख्य ईरवर से श्राया है। वेद जो चथार्थ ज्ञान उत्पन्न करते हैं इसका श्रेय ईरवर को है।

६-अतः-अति भी कहती है कि ईश्वर है।

७ वाक्यात्—वेद वाक्यमय हैं, वाक्यात्मक हैं। इन वाक्यों का रचियता होना चाहिए।

म—संख्या विशेषात्—दो परमाखुओं के मेल से द्वथणुक बना जिससे ज्यणुकों और जगत् की सृष्टि संभव हुई। इस 'दो' संख्या की कल्पना करनेवाला ईश्वर था।

उद्यत ने ईरवर की सत्ता में एक श्रीर भी प्रमाण दिया है। पहले उन्होंने श्रद्ध की स्थापना की है श्रीर फिर यह दिखलाया है कि श्रद्ध्य का नियमपूर्वक व्यापार ईरवर के बिना नहीं हो सकता। 'श्रद्ध्य' को नियमितरूप से व्यापृत (व्यापारवान) करने से लिए ईरवर श्रथवा एक वुद्धिमान श्रीर शक्तिमान पदार्थ का होना श्रावस्थक है।

इन युक्तियों का श्राधुनिक काल में क्या महत्त्व रह गया है, यह यताना कठिन है। मिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न प्रकार की युक्तियां श्रच्छी मालूम होती हैं। श्रदृष्ट से संचालन श्रथवा कर्मफल के गतिमात्र को कर्म कहते है जो उत्होपण, अपन्तेपण, आकुञ्चन, प्रसारण और गमन भेद से पाँच प्रकार का है। कर्म पदार्थ उत्होपण कर्ष्यंदेश के संयोग का हेतु हैं, अपन्तेपण अधोदेश के । शरीर से संनिकृष्ट पदार्थ के संयोग का हेतु आकुञ्चन, दूर पदार्थ के संयोग का हेतु प्रसारण कर्म है। इनके अतिरिक्त सयको 'गमन' कहते है।

अनेकों मे उपस्थित, नित्य, एक पदार्थं सामान्य कहलाता है।

सामान्य का अर्थं है जाति जैसे गोत्व जाति

सामान्य अश्वरत्व और मनुष्यत्व जाति। सामान्य द्रव्य,
गुग् और कर्म में रहता है। सत्ता को 'परसामान्य' कहते हैं, द्रव्यत्व,
गुग्तव आदि 'अपरसामान्य' है। पर और अपर आपेचिक शब्द है।
पदार्थंत्व जाति 'द्रव्यत्व' की अपेचा 'पर' है। इसका अर्थ यह हुआ कि
पदार्थं के अंतर्गत के सब चीज़े तो है ही जो द्रव्य के अंतर्गत हैं, उनके
अतिरिक्त चीज़ें भी हैं।

नैयायिकों के अथवा न्याय-नैशेषिक के अनुसार वस्तुओं के साधारण गुण, बहुत वस्तुओं मे पाये जानेवाले गुण विशेष, का नाम सामान्य नहीं है । सामान्य गुण नहीं, एक अलग पदार्थ है । प्रत्येक सामान्य गुण को जाति या सामान्य नहीं कहते । अधे बहुत होते हैं, पर अधिव जाति नहीं हैं । प्रशस्तपाद के सत मे जाति या सामान्य की स्वतंत्र सत्ता है, व्यक्तियों से भिन्न । उन्होंने सामान्य की नित्यता पर ज़ोर दिया है । यह मत प्लेटो के मत से मिलता है । बौदों के अनुसार सामान्य की व्यक्तियों से अलग सत्ता नहीं होती । सामान्य या जाति सिर्फ नामों में रहती है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं माननी चाहिए । यदि गाय के व्यक्तित्व के लिये एक सामान्य की आवश्यकता है, तो गोव्य, अश्वव्य आदि सामान्यों का मी सामान्य होना चाहिये । गोव्य की तरह 'सामान्यत्व' जाति भी होनी चाहिए जिसे नैयायिक नहीं मानते । सामान्य, न्यत्व' जाति भी होनी चाहिए जिसे नैयायिक नहीं मानते । सामान्य,

है। मानन्यवहार (कम श्रीर ज़्यादा) के न्यवहार का कारण परिमाण है। वह चार प्रकार का होता है—अणु, महत्त, दीर्घ श्रीर हस्व। परमाणुश्रों श्रीर ह्रयणुकों का श्रणु परिमाण है। मन भी श्रणु है। घट का महत् परिमाण है; श्राकाश का परम महत् या दीर्घ। द्वयणुक का हस्व परिमाण भी कहा जाता है।

पृथक् न्यवहार का कारण पृथक्त गुण है। सब द्रव्यों में रहता है। संयुक्त व्यवहार का हेतु 'संयोग' गुण है। संयोग का नाश करनेवाला गुण 'विभाग' है। 'परत्व' और 'अपरत्व' देश और काल दोनों की अपेता से होता है। दूर को 'पर' और समीप को 'अपर' कहते हैं। प्रथम पतन का असमवायिकारण गुरुत्व गुण है जो सिर्फ्न पृथ्वी और जल में रहता है।

बहने का श्रसमवायिकारण 'द्रवत्व' है। पिंडीभांव (पिंड बनने) का हेतु स्तेह गुण है, जलमात्र में रहता है। कान से ग्रहण करने योग्य गुण शब्द है। नैयायिक शब्द को जैनियों की तरह द्रव्य नहीं मानते। शब्द नित्य भी नहीं है। शब्द दो प्रकार का है, ध्वन्यात्मक श्रीर वर्णात्मक। भेरी श्रादि का शब्द ध्वन्यात्मक होता है। संस्कृतभाषा वर्णात्मक—शब्दमय है। सब प्रकार के व्यवहार का हेतु ज्ञान ही बुद्धि कहलाता है। वह स्मृति और श्रनुभव भेद से दो प्रकार की है, इसका वर्णन हो चुका है।

जो सबको श्रनुकृत मालुम हो वह 'सुख' है। प्रतिकृत महसूस होनेवाला 'दुख' है। इच्छा कामना को कहते है; क्रोध को द्वेष, प्रयत कृति को। विहित कर्मों से धर्म उत्पन्न होता है; निपिद्ध कर्मों से श्रधर्म।

संस्कार तीन प्रकार का है । नेग संस्कार पहले चार भूतों श्रीर मन
म रहता है; भावना संस्कार श्रातमा में । भावना श्रनुभव से उत्पन्न होती
है श्रीर स्मरण का हेतु है । किसी चीज़ का रूप परिवर्तन, श्रन्यथा-भाव
हो जाने पर उसे पहली दशा में पहुँचाने वाला 'स्थिति-स्थापक संस्कार'
है; यह पार्थिव पदार्थों में रहता है । गुर्णों का वर्णन समाप्त हुशा।

होता है, इसिलये अनुभव के बल पर 'सामान्य' पदार्थ स्वीकार करना चाहिए। १

विशेष नित्य द्रव्यों (परमायुत्रों, श्राकाश, काल श्रादि ) में रहते हैं श्रीर श्रनन्त हैं । 'विशेष' की उपस्थिति के कारण ही एक परमायु दूसरे परमायुत्रों से श्रीर एक पदार्थ दूसरे पदार्थों से श्राला रहता है । घटादि श्रानित्य पदार्थों में विशेष नहीं माने जाते । श्रालोचकों का विचार है कि 'विशेष' वैशेषिक की—वैशेषिक नाम 'विशेष' से ही पड़ा है—सबसे न्यर्थ धारणा है । यदि परमायुश्रों को एक दूसरे से भिन्न करने के लिये श्रासंख्य विशेषों की श्राव-स्यकता है तो विशेषों को भिन्न करने के लिये श्रीर किसी की श्राव-स्यकता क्यों नहीं ? यदि विशेष श्रपने श्राप भिन्न रह सकते हैं तो परमायुश्रों में भी स्वतः भेद रह सकता है । विशेष पदार्थ मानने से श्रन-वस्था तोष श्राता है ।

नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। अयुतसिद्ध पदार्थी मे समवाय संबंध रहता है। जिन दो पदार्थों मे एक दूसरे समवाय के आश्रय से ही रह सकता है उन्हें 'झयुत-सिद्ध' कहते हैं। अवयव-अवयवी, गुर्ग-गुर्गी, किया-कियावान्, जाति-व्यक्ति, विशेष-नित्यद्वच्य यह 'श्रयुत-सिद्ध' पदार्थ हैं। इनमें समवाय संबंध रहता है।

वैशेषिक का श्रंतिम पदार्थ 'श्रमाव' है। यह चार प्रकार का है, श्रागभाव, प्रश्वंसामाव, श्रन्योन्याभाव, श्रौर श्रमाव श्रत्यन्तामाव।

प्रागमाव श्रनादि और सान्त होता है। उत्पत्ति से पहले घट का श्रनादि प्रागमाव होता है जो घट को उत्पत्ति से नष्ट हो जाता है।

१ देखिए शास्त्र दीपिका (निर्णय सागर प्रेस) पृ० १०१

विशेष, समवाय ग्रीर श्रभाव में जाति नहीं रहती। विशेष श्रनंत है श्रीर श्रभाव चार; यह विशेषत्व श्रीर श्रभावत्व जातियां नहीं हैं। जाति श्रीर च्यक्ति में समवाय संबंध रहता है। कभी न टूटनेवाला संबंध 'सम-वाय' कहलाता है ?

बौद्धों के अनुसार सब जातियां स्वेतरभेद्रूप (अपने से अतिरिक्त पदार्थों के भेदस्वरूप) हैं ! गोत्व का अर्थ है 'गवेतरभेद'; अरवत्व का अर्थ है अरवेतरभेद (गो या अरव से इतर पदार्थों से भेद)। नित्य गोत्व अरवत्व आदि कहानी-मात्र हैं। सब गौवों और घोड़ों के नष्ट ही जाने पर, प्रलयकाल मे, गोत्व, अरवत्व आदि जातियां कहां रहती हैं ?

दूसरे, यदि जाति न्यक्तियों से भिन्न है, तो उसका न्यक्तियों से श्रवग, न्यक्तियों के बिना भी प्रत्यच होना चाहिए, यदि न्यक्तियों से भिन्न नहीं है तो न्यक्तियों के नाश के साथ उसका नाश हो जाना चाहिए।

तीसरे, यदि जाति नित्य श्रीर प्रत्यचगम्य है तो उसका हर समय प्रत्यच होना चाहिए।

चौधे, प्रत्येक व्यक्ति में सम्पूर्ण जाति रहती है या जाति का कोई छंश ? यदि प्रत्येक व्यक्ति में संपूर्ण जाति मानो तो बहुत सी जातियां हो जायंगी; प्रत्येक गौ में अलग अलग गोत्व जाति होगी। दूसरी दशा में, व्यक्तियों में जाति के अंश रहते हैं यह मानने पर, विनास व व्यक्तियों को इकट्ठा किये सम्पूर्ण जाति का प्रत्यच न हो सकेगा। इन आचेपों के कारण जाति की वास्तविक सत्ता नहीं माननी चाहिए।

यह श्राचेप नैयायिकों श्रीर मीमांसकों दोनों के विरुद्ध बौद्धों ने उठाये हैं। प्लेटो के यूनिवर्सल्स की भी ऐसी ही श्रालोचना की गई थी। उत्तर में कहा गया है कि न्यक्ति में जाति की श्रिभन्यिक होती है। न्यक्ति की उत्पत्ति या नाश से जाति की श्रिभन्यक्ति प्रकट या नष्ट हो जाती है न कि स्वयं जाति। न्यक्तियों से श्रतिरिक्त जाति की सत्ता का श्रनुभव युक्तियों का प्रयोग सभी श्रास्तिक विचारकों ने किया है। ईश्वर की सिद्धि के लिये तो न्याय की युक्तिया प्रसिद्ध ही है। भारत के किसी दूसरे दार्शनिक संप्रदाय ने ईश्वर को सिद्ध करने की इतनी कोशिश नहीं की। उदयना-चार्य की 'कुसुमांजलि' भारतीय दशैंन साहित्य से एक विशेप स्थान रखती है।

वैशेषिक सूत्रों मे ईरवर का वर्णन नहीं हैं। विद्वानों का अनुमान है कि वैशेषिक पहले अनीरवरवादी था। वास्तव में न्याय और वेशेषिक दोनों में जहवादी प्रवृत्ति पाई जाती हैं। जीवात्मा और परमात्मा को पृथ्वी आदि जहभूतों के साथ जकड़कर वर्णन कर दिया है। जेनों का जीव-अजीव जैसा विभाग न्याय-वैशेषिक में नहीं हैं। द्रव्य की अपेना शब्द को गुण मानना ज्यादा आधुनिक है। सामान्य की अलग सत्ता मानना स्थूल सिद्धांत है। वेशेषिक-कारने सामान्य और विशेष को बुद्ध-पेन या बुद्धि-मूलक, बौद्धिक पदार्थ, बतलाया है जो ठीक सालूम होता है। द्रव्य, गुण आदि की आलोचना के बारे में आगे वर्णन होगा।

न्याय-वैशेषिक सब श्रात्माओं को विभु सानते हैं। यदि सब श्रात्मा विभु हैं तो सब का सब शरीरों श्रीर मनों से संसर्ग होता होगा, जिसका परिग्राम हर एक को सब मनुष्यों के हृद्य या मस्तिष्क का ज्ञान होना चाहिए। पर-चित्त-ज्ञान साधारण बात होनी चाहिए। परन्तु ऐसा नही है। क्यों? क्योंकि श्रात्मा का एक विशेष मन से संबद्ध होना 'श्रदृष्ट' के श्रधीन है। वस्तुतः श्रदृष्ट न्याय-वैशेषिक की कठिनाइयों या किसयों का ही दूसरा नाम है। सृष्टि के श्रारंभ में परमाणुओं की गित भी श्रदृष्ट से होती है। बहुत सी व्यापक श्रात्माओं के बदले एक चैतन्य शक्ति को मानना ज़्यादा संगत है। जीवों का भेद मन श्रादि की उपाधि से सिद्ध हो सकता है। यह वेदांत का सिद्धांत है।

परंतु न्याय-वैशोधिक की आत्मा चेतन नहीं है। चैतन्य आत्मा का गुण है जो आता जाता रहता है। जब ज्ञान उलब होना है, तब जीव

प्रध्वेसाभाव सादि ( श्रादि वाला ) श्रीर श्रनंत होता है । उत्पत्ति के बाद नाश होने वाले घट का श्रभाव इसी प्रकार का होगा ।

तीनों कालों के अभाव को अत्यंताभाव कहते हैं। खपुष्प ( श्राकाश-कुसुम ) और शशश्क्षक का अत्यन्ताभाव है।

एक वस्तु का दूसरी वस्तु में जो श्रभाव होता है उसे 'श्रम्योन्याभाव' या पारस्परिक श्रभाव कहते हैं। घट का पट में श्रभाव है श्रीर पट का घट में ।

श्रमाव पदार्थं को मानना श्रावश्यक है। यदि वस्तुश्रों का श्रमाव न हो तो सब पदार्थं नित्य हो जाय; किसी का नाश न हो सके। यदि प्रागमाव को न माना जाय तो सब वस्तुश्रों को श्रनादि मानना पहेगा। यदि प्रध्वंसामाव को न मानें तो वस्तुश्रों का कभी नाश न होगा। यदि श्रन्योन्यामाव की सत्ता से इनकार किया जाय, तो वस्तुश्रों मे भेद नहीं रहेगा; यदि श्रत्यन्तामाव को कल्पना न की जाय तो सर्वंत्र सब चीज़ों की सत्ता संभव हो जायगी।

सात पदार्थों का वर्णन समाप्त हुआ। संसार की कोई चीज़ इन सात पदार्थों के बाहर नहीं रह जाती; इसिकिये सात ही पदार्थ है, ऐसा सिद्ध होता है।

न्याय-वैशेषिक के दार्शनिक सिद्धांत मनुष्यों की सामान्य बुद्धि के न्याय-वैशेषिक का महत्त्व, अनुक्ल है। जह और चेतन का स्पष्ट भेद उसकी आलोचना तात्त्विक मान लिया गया है। पदार्थों में ज़बद्स्ती एकता लाने की कोशिश नहीं की गई है। पृथ्वी, जल आदि भूतों को सर्वथा भिन्न मान लिया गया है। पचास वर्ष पहले योरप के वैज्ञानिक तन्त्वों में आंतरिक भेद मनाते थे परंतु अब सब तन्त्वों को विद्युद्गुओं में विश्लेपणीय माना जाता है। विद्युद्गु या विद्युत्तरों ही आधुनिक विज्ञान के अनुसार विश्व का अतिम तन्त्व है। आलमा को शरीर, इंद्रियों आदि से भिन्न सिद्ध करने के लिये न्याय ने प्रवल युक्तियां दीं। इन

१ राधाकुष्यान, भाग २, पृ० १२१

## तीसरा अध्याय

## सांख्य-योग

प्रोफ़ेसर मैक्समूलर वेदांत के बाद सांख्य को भारतवर्ष का सबस महत्त्वपूर्ण दर्शन मानते हैं। अन्य दर्शनों की भाँति सांख्य के सिद्धांत भी अत्यत प्राचीन है। हम देख चुके हैं कि कठ, रवेतारवेतर और मैत्रायणी उपनिषद् में सांख्य के विचार पाए जाते हैं। भगवद्गीता में भी प्रकृति और तीन गुणों का विस्तृत वर्णन है। महाभारत के अनुगीता में पुरुष और प्रकृति का भेद समकाया गया है। पुरुष ज्ञाता है तथा अन्य चौबीस तथ्य ज्ञेय। प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान हो जाने पर सुक्ति हो जाती है। परंतु अनुगीता पुरुषों की अनेकता को उपाधिमूलक मानती है। वास्तव में पुरुष एक हैं जिसे ईरवर कहते हैं। अब तक सब प्रथों का सांख्यसेरवर सांख्य था।

सांख्य-दर्शन को वैज्ञानिक रूप देने का श्रीय किपत को दिया जाता है। स्वेतास्वेतर में 'किपिल' शब्द झाता है। भगवद्गीता में भगवान ने किपल को अपनी विभूतियों में गिनाया है—सिद्धों मे किपल सुनि मै हूं (सिद्धानां किपलो सुनिः)। किपल को विष्णु का अवतार भी बताया जाता है (देखिये भागवत पुराख)। श्री राधाकृष्यान् किपल को बुद्ध से एक शताब्दी पहले का ख्याल करते हैं (दे० भाग २ पृ० २१४)। कहा जाता है कि 'सांख्य प्रवचन सूत्र' श्रीर 'तत्त्वसमास' किपल की कृत्तियां हैं, पर इस विषय में कोई निश्चित प्रमाख नहीं दिया गया है।

सांख्य दर्शन पर सबसे प्राचीन उपलब्ध प्रंथ ईश्वरकृष्ण विरचित

में चैतन्य भी उत्पन्न हो जाता है। मोन दशा में जीव में इन्द्रियों के न होने से ज्ञान नहीं रहता, इसिंखये चैतन्य भी नहीं होता। मुक्त जीव जह होते हैं। यदि चैतन्य गुणा उत्पादन-शींख है, तो श्रातमा भी वैसी ही हो सकती है। इस प्रकार श्रात्मा श्रनित्य हो जायगी।

मोचदशा में जीव में सुख भी नहीं होता। दुःख के अत्यंत अभाव का नाम ही मोच है। निरानद जड़ावस्था जिसे नैयायिक मोच कहते है, स्पृह्णीय नहीं मालूम होती।

न्याय-वैशोपिक का मत श्रीत या वेद-मूंलक नहीं है। उपनिषदों में ब्रह्म श्रीर मुक्त पुरुष के धानंदमय होने का स्पष्ट वर्णन है। 'ब्रह्म के धानंद को जानने वाला कभी भयभीत नहीं होता। उसी को पाकर श्रानंदी होता है' इत्यादि। नैयायिक श्रुति पर नहीं, तर्क पर निर्भर रहते है। भारतीय तर्कशास्त्र को उन्होंने महत्त्वपूर्ण विचार श्रीर सिद्धांत दिये है। तर्कशास्त्र की उन्नति का श्राधा श्रेय नैयायिकों को श्रीर श्राधा जैन, बौद्ध श्रादि विचारकों को मिलना चाहिए।

<sup>ै</sup> नैयायिक व्याख्या के अनुसार श्रृति के 'श्रानन्द-युक्त' का अर्थ 'दु ख-रहित' ही है। स्पष्ट शब्दों में श्रृति का तिरस्कार न्याय ने कभी नहीं किया।

हैं। स्त्रों में बहुत सी बातें नई पाई जाती हैं। उनमे न्याय, वैशेषिक, विज्ञानवाद, शून्यवाद श्रादि सब का खंडन है। स्त्रों मे श्रुति का महत्त्व कुछ बढ़ जाता है; स्त्रकार बार-बार यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि उसका मत श्रुति के श्रुत्कृत्व है। श्रद्ध तपरक श्रुतियां सब जीवों की एकता बतलाती है। स्त्रकार का कथन है कि यह एकता श्रातम-जाति की एकता है, इस लिये सांख्य का श्रुति से विरोध नहीं है (नाह त-श्रुति विरोधो जातिपरत्वात्)। स्त्रों पर वेदांत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। प्राचों की महिमा बढ़ जाती है। विज्ञान मिन्नु ने शांकर मायावाद का तीत्र खंडन किया है श्रीर यह दिखाने की कोशिश की है कि सब दर्शन एक ही सत्य का उपदेश करते हैं। विज्ञानभिन्नु के मत मे सांख्य निरीश्वर-वादी नहीं है। साख्यसूत्र कहता है कि ईश्वर की सिद्ध नहीं होती (ईश्वरासिद्धे:), प्रत्यन्न श्रीर श्रनुमान ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते। श्रुति भी प्रधान (प्रकृति) का महिमा गान करती है या मुक्त पुरुष का। विज्ञानभिन्नु कहते है कि यह श्राचार्य का 'प्रौड़वाद' है। श्रन्यथा श्राचार्य 'ईश्वरासिद्धे: की जगह', 'ईश्वराभावात्' ऐसा सूत्र बनाते।

विज्ञान भिन्नु ने 'सांख्यसार' 'योगवार्त्तिक'; 'योग-सार संग्रह' श्रौर अक्षस्त्र पर 'विज्ञानासृत' बामक टीका भी लिखी है।

सांख्य श्रौर योग मे उतना ही घनिष्ठ संबध है जितना कि न्याय योगदर्शन श्रौर उसका श्रौर वैशेषिक मे । तत्त्व-दर्शन मे सांख्य श्रौर साहित्य योग का मतैक्य है। योगदर्शन में पुरुषों से मिल ईश्वर को भी माना गया है, यही मेद है। परतु वास्तव में योग का ईश्वर साधारण लोगों का ईश्वर नहीं मालूम पड़ता। उसका सृष्टि-रचना में कोई हाथ नहीं है। उस तक पहुँचना जीवन का उद्देश्य भी नहीं है। योगसूत्र सिर्फ यही कहता है कि मन को एकां करने के लिये ईश्वर प्रिणिधान भी एक मार्ग है। ईश्वर का ध्यान एकमात्र मार्ग नहीं है; बिना ईश्वर से संबंध रक्खे भी साधक मुक्त हो सकता है। कुछ विद्वान

'सांख्यकारिका' है। इस अंथ में सिर्फ ७२ छोटी छोटी कारिकाओं में सांख्य दर्शन का प्रा परिचय दे दिया गया है। यह कारिकाए आर्या छंद में हैं। कारिकाए तीसरी शताब्दी ईसवी की बतलाई जाती हैं। किन्हीं गौड्पाद ने कारिकाओं पर टीका लिखी है। यह गौड़पाद शायद मांडू-क्योपनिषद् पर कारिकाओं पर टीका लिखी है। यह गौड़पाद शायद मांडू-पादों के सिद्धांतों में बहुत अतर है। कारिकाकार गौड़पाद श्री शंकराचार्य के गुरु के गुरु और मायाबाद के आदि प्रवर्तक कहे जाते है। उनके विषय में हम आगे लिखेंगे। सांख्य-कारिकाओं पर वाचस्पति मिश्र ने भी टीका की है जो 'सांख्य तत्व कौ मुदी' के नाम से प्रसिद्ध है। अपनी व्याख्या के आरंभ में श्री वाचस्पति ने महामुनि किपल, उनके शिष्य आसुरि, पञ्चशिखा-चार्य्य तथा ईश्वरकृष्ण को नमस्कार किया है। कारिकाओं पर नारायण ने 'सांख्य-चंदिका' की रचना की है।

प्रोफ़िसर मैक्समुत्तर ने अपने 'सिक्स सिस्टम्स भ्रॉफ़ इंडियन फिलांसफी' नामक अंथ मे यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि 'तत्त्वसमास' पुस्तिका साख्य कारिकाओं से प्राचीन है। अन्य दर्शनों के प्राचीन सूत्रों की भॉति सांख्य के सूत्र नहीं पाये जाते। उक्त प्रोफ़्रेसर 'तत्त्वसमास' को स्त्रस्थानी समस्तते हैं। 'परंतु उनकी इस सम्मति का आदर नहीं किया गया है। प्रोफ़्रेसर कीथ ने उक्त मत का तीव्र खंडन किया है। 'तत्त्वसमास' की भाषा कारिकाओं से नवीन मालूम होती है। 'सर्वदर्शन-संग्रह' में माधवाचार्य तत्त्वसमास का ज़िक्र नहीं करते। 'सर्वदर्शनसंग्रह' में 'सांख्य-प्रवचन-स्त्र' की ओर भी संकेत नहीं है। 'माधव' का समय चौदहवीं शताब्दी है (१३८० ई०), इसिलिये कुछ विद्वान् सांख्यसूत्र को यहुत वाद की रचना मानते हैं।

सांख्य सूत्रों पर श्री विज्ञानभिन्तु (सोलहवीं शताब्दी) ने 'सांख्य-प्रवचन भाष्य' जिखा है। विज्ञानभिन्तु सूत्रों को किपन्त की कृति मानते

१ देखिए पृ० २६४

पर 'तत्त्ववैशारदो' लिखी | विज्ञानिमन्त ने 'योगवार्त्तिक लिखा है । यह 'योगमाज्य' श्रीर 'योगसार' पर टीका है ।

नीचे हम सांख्य-कारिका के कुछ उद्धरण श्रनुवाद-सहित देते है।
पाठक देखेंगे कि थोडे शब्दों में कारिका-कार ने
कुछ कारिकाए
सांख्य के सिद्धांतों को कैसे स्पष्ट रूप में प्रकट
किया है। गागर में सागर भरने की कला भारतीय दाशैनिकों के ही
हिस्से में श्राई थी।

तीन प्रकार के दुःखों की निवृत्ति तत्वज्ञान के बिना नही हो सकती। इसलिये, व्यक्त, प्रव्यक्त श्रौर पुरुष का ज्ञान संपादन करना चाहिए।

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाचाः प्रकृतिविकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनैविकृतिः पुरुषः ॥३॥

श्रधै:—मुल प्रकृति (प्रधान या श्रन्यक्त) किसी की विकृति या विकार नहीं है; महत्, श्रहंकार श्रीर पॉच तन्मात्राएं यह प्रकृति श्रीर विकृति दोनों है; सोलह—पंचभूत, दश इंदियां श्रीर मन—विकार है, यह किसी की प्रकृति नहीं होते। पुरुष न प्रकृति है न विकृति।

> हेतुमद्नित्यमन्यापि सिक्रय मनेक माश्रितं लिङ्गम् सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीत मन्यक्तम् ॥१०॥

श्रर्थ: - व्यक्त का बच्च बतलाते हैं। व्यक्त हेतुवाला, श्रतएव श्रनित्य है, व्यापक नहीं है, क्रियावान है, व्यक्त श्रनेक है, प्रत्येक पुरुष की बिद्ध श्रादि श्रलग होते हैं; श्रपने कारण के श्राश्रित है। प्रधान का लिंग श्रथीत् श्रनुमान कराने वाला है; सावयव अर्थात् हिस्सों वाला है, प्रतंत्र श्रथीत् श्रव्यक्त पर निर्भर रहने वाला है। प्रकृति इन सब बातों में व्यक्त से विरुद्धधर्म वाली है।

त्रिगुण् मिवविकि विषयः सामान्य मचेतन प्रसवधर्मि व्यक्तं तथा प्रधानं तद् विपरीतस्तथा च पुमान् ॥११॥ ऋर्थः—व्यक्त और ऋव्यक्त या प्रधान के सामान्य गुण् यह हैं— जैनियों के मुक्त जीव और योग के ईश्वर मे साहरय देखते हैं। जैनी भी मुक्त जीव को ईश्वर या प्रमातमा कहते हैं। उनका मुक्त जीव भी योग के ईश्वर की तरह सर्वंज्ञ होता है। लेकिन योग का ईश्वर सिर्फ मुक्त पुरुष नहीं मालूम होता। मुक्त पुरुष तो कैवल्य (केवलता, इकलापन) में स्थित रहता है; उसे पूर्व पुरुषों का गुरु और सर्वज्ञता के बीज का आधार नहीं कह सकते। कैवल्यावस्था मे प्रकृति का ज्ञान नहीं रह सकता।

योग को सांख्य का व्यावहारिक पूरक कहना चाहिए । चित्तवृत्तियों का निरोध कैसे हो जिससे कैंवर-यप्राप्ति हो, यही बताना योग का उद् रय है। पुरुष वास्तव मे प्रकृति से भिन्न हैं, इस भिन्नता का व्यावहारिक अनु-भव योग से हो सकता है। योगद्वारा चित्त-शुद्धि हुये बिना केवल-ज्ञान की उत्पत्ति असंभव है।

योग की धारणा बहुत प्राचीन है। अथर्ववेद में योगद्वारा अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने का विश्वास पाया जाता है। कठ, तैसिरीय और मैत्रायणी उपनिषदों में योग का पारिमाषिक अर्थ मे प्रयोग हुआ है। मैत्री उपनिषद् में षडक्ष योग का वर्णंन है। लिलतिवस्तर में लिखा है कि बुद्ध जी के समय मे तरह-तरह की यौगिक कियायें अचलित थीं। पिटकों मे योग द्वारा चित्त स्थिर करने का वर्णंन पाया जाता है। गीता और महाभारत में सांख्य और योग का नाम साथ-साथ लिया जाता है। जैनधर्म और बौद्धमें दोनों योग की व्यावहारिक योग्यता मे विश्वास रखते हैं।

पतंजित के योगदर्शन में विखरे हुये योग-संबंधी विचारों का वैज्ञा-निक ढंग से संग्रह कर दिया गया है। योग-सूत्रों की शैली बड़ी सरस है; शब्दों का चुनाव सुन्दर है। व्यास-भाष्य (४०० ई०) योग सूत्रों पर माननीय टीका है। राजा भोज की 'भोजवृत्ति' व्यास-भाष्य के ही श्राधार पर लिखी गई है श्रीर श्रधिक सरल है। वाचस्पति मिश्र ने 'व्यासभाष्य' ग्रभिमानोऽहंकारस्तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गैः । पुकादशकश्च गणस्तन्मात्रापञ्चकश्चैव ॥२४॥

श्रथं:—श्रमिमान को श्रहकार कहते है, उससे दो प्रकार की सृष्टि प्रवर्तित होती है, न्यारह इन्द्रियाँ (पाँच कर्मेन्द्रिय श्रीर मन ) तथा पाँच तन्मात्राएं। मन को ब्राग्णेन्द्रिय श्रीर कर्मेन्द्रिय दोनों सममना चाहिए ( उभयात्मकं मनः )।

> ऊर्ध्वसत्त्वविशालस्तमोविशालश्च मूलतः सर्गः। मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्बप्यैन्तः ॥१४॥

श्रर्थ: -- कःवें रत्तोकों मे सतोगुण की प्रधानता है, पश्च, स्थावर श्राहि सब्दि में तमोगुण का प्राधान्य है, मनुष्यादि सृष्टि श्रीर पृथ्वी लोक मे रजोगुण की बहुत्तता है।

> वत्स विवृद्धिनिमित्तं जीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य । पुरुषिमोज्ञिनिमत्त तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥४७॥

श्रर्थः - जैसे बछ्डे की पुष्टि के लिए ज्ञानशून्य भी गो का वूध बहने लगता है, इसी प्रकार अचेतन होने पर भी, पुरुष की मुक्ति के लिए, प्रधान की प्रवृत्ति होती है।

रंगस्य दर्शयित्वा निवर्त्तते नर्तकी यथा रङ्गात्। पुरुषस्य तथात्मानं प्रकारय विनिवर्तते प्रकृतिः॥४६॥

अर्थ: — जैसे दर्शकों पर अपना स्वरूप प्रकट करके नर्तकी ( नाचने वाली ) नृत्य करने से क्क जाती है; वैसे ही पुरुष पर अपना स्वरूप प्रकट करके प्रकृति निवृत्त हो जाती है।

तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् । संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति : ॥६२॥

श्रथं: — वास्तव में न पुरुषबद्ध होता है न मुक्त; विभिन्न रूपों में प्रकृति ही बॅधती, छूटती श्रौर संसरण (एक जन्म से दूसरे में जाना ) करती है।

सत्, रज, तम गुण्वाला होना, विवेक-हीनता, विषय या ज्ञेय होना, सामान्य प्रर्थात् बहुत पुरुपों के लिये एकसा होना, श्रचेतनता, प्रसव धर्मा या उत्पादनशील होना। दसवीं श्रीर ग्यारहवीं कारिका में व्यक्त श्रीर श्रव्यक्त के जो गुण् वतलाये गये हैं, पुरुप में उनसे विपरीत गुण पाए जाते हैं।

नोट-इसवीं कारिका में न्यक्त का एक गुण 'श्रनेकत्व' भी वतलाया गया है। एक पुरुष में इसके विपरीत 'एकत्व, गुण मानना चाहिये? तब तो सांख्य श्रीर वेदान्त का एक वडा भेद जाता रहेगा।

प्रोत्यप्रीति विपादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्ति नियमार्थाः । श्रन्योऽन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुगाः ॥१२॥ सत्त्वं खद्य प्रकाशकमिष्ट सुपष्टम्भकं चक्षं च रजः गुरु वरग्रकमेवहि तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति ॥१२॥

ग्रर्थ - सतोगुण, रजोगुण, ग्रीर तमोगुण क्रमशः श्रीति, श्रप्रीति श्रीर विपादासम है। सतोगुण प्रकाशक है; रजोगुण प्रवर्तक (क्रिया में लगाने वाला) है; तमोगुण कर्म से रोकनेवाला, श्रालस्योत्पादक है। तीनों गुण एक दूसरे को दवा लेते हैं, एक दूसरे मे रहतं हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे के साथ रहनेवाले है।

सत्त्रगुण को हलका श्रीर प्रकाशक मानते हैं, रज को उपप्टंभ करने वाला श्रीर चलनात्मक, तम को भारी श्रीर काम से रोकनेवाला | जैसे व वत्ती, तेल श्रीर ठीएक भिन्न होने पर भी एक प्रयोजन को पूरा करते हैं, वेसे ही तीनों गुण भिन्न होने पर भी एक स्थान मे रहकर कार्य-सम्पादन करते हैं।

प्रकृतेर्महान् ततोऽहंकारस्तस्माद्गाणश्च पोडशकः तस्माटिष पोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतािन ॥२२। धर्थः — प्रकृति से महत्तव ( बुद्धि ), बुद्धि से ध्रहंकार, उससे सोलह का समृह, उनमें से पाँच से पंचमूत प्रादुर्भृत होते हैं। सब प्रकार के ऐहिक श्रीर पारलीकिक (स्वर्ग के) भोगों में इच्छा न होना वैराग्य है 1919 श

सम्प्रज्ञात समाधि में वितर्क, सूच्मविचार, श्रानंद या श्रहंभाव बना रहता है। इसे सार्जवन समाधि भी कहते हैं। श्रसम्प्रज्ञात समाधि में सब मृत्तियों का विराम हो जाता है; केवल संस्कार ही शेष रह जाते हैं। यह निरालंबन समाधि की दशा है।

जिनका उपाय तीव वेग वाला है—जो बहुत उत्साह से प्रयक्ष करते हैं—उन्हें योगावस्था जल्दी प्राप्त होती है । ११२१

#### ईश्वर प्रशिधानाद्वा । १।२३

अथवा ईश्वर के प्रियाशन से समाधिलाभ होता है। ईश्वर किसे कहते हैं ?

क्लोश कर्म विपाकाशयैरपरामुब्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: 191२४

पांच क्लेशों, कर्म, कर्मफल, श्रीर श्राशय (कर्म-वासनाएं) इनसे श्रसंस्पृष्ट (न छुत्रा हुन्ना) पुरुष विशेष ईश्वर है। न्यास-माष्य कहता है:—

कैवल्यं प्राप्तास्तिहें सन्ति बहवः केविलनः ते हि त्रीणि बंधनानि क्रित्वा कैवल्यं प्राप्ताः । ईश्वरस्य च तत्संबंधो भूतो न भावी ।

अर्थात्—पुरुष विशेष का अर्थ सिर्फ मुक्त पुरुष नहीं है। मुक्त पुरुष वे हैं जो पहले बंधन में थे और अन बंधन काटकर कैवल्य को प्राप्त हुये हैं। ईश्वर का तो बंधन से सबंध न कभी हुआ न होगा। वह सदा से मुक्त और सदा से ईश्वर है। इस प्रकार ईश्वर जैनमत के तीर्थकरों से भिन्न है।

ईश्वर में निरतिशय सर्वज्ञता का बीज है—ईश्वर में सर्वज्ञता परि-समाप्त हो जाती है 191२४

कालकृत सीमा से रहित होने के कारण ईश्वर प्राचीनों का भी गुरु है। ११२६ इसके बाद हम योग-दर्शन के कुछ स्त्रों का अनुवाद देते हैं; कुछ सुन्दर सुत्र भी दे देते हैं, जिन्हें पाठक याद रख सकते हैं। योगदर्शन के चार पाद हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विमृतिपाद और कैंवलयपाद। इनमें दार्शनिक हिंद से समाधिपाद का पहला नंबर है। विमृतिपाद में योग से प्राप्त होने बाली सिद्धियों का वर्षान है। साधनपाद में योग के आह अगों का वर्षान है और कैंबलयपाद में मोज का।

श्रथ योगानुशासनम् १।१

श्रव योगानुशासन ( योग संबंधी शिचा या योगशास्त्र ) का श्रारंभ करते है ।

योगरचित्तवृत्ति निरोधः।

चित्त की वृत्तियों के निरोध को 'योग' कहते हैं।

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ।१।३

चित्त-वृत्तियों का निरोध हो जाने पर द्रष्टा ( पुरुप ) की श्रपने स्वरूप में श्रवस्थिति या स्थिति हो जाती है।

वृत्तिसारूप्यमितरत्र ।११४

योगावस्था के श्रतिरिक्त दशाश्रों में चित्त किसी न किसी वृत्ति के सरूप या समानरूप होता है।

वृत्तियां पांच हैं, प्रमाख, विपर्यंय, विकल्प निद्धा और स्मृति ।१।६।

प्रमाण तीन है, प्रत्यन्न, अनुमान और आगम। मिण्या-ज्ञान को विवर्षय कहते हैं। जिसके ज्ञेय पदार्थ की सत्ता ही न हो उस ज्ञान को विकल्प कहते हैं। अमाव प्रत्यय ही जिसका आजंबन हो उस वृत्ति को निद्रा कहते हैं। अनुभूत विषय का ध्यान समृति कहलाता है। ११७११

श्रम्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः ।१।१२

श्रभ्यास श्रौर वैराग्य से इन वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त की स्थिर करने का प्रयत्न 'श्रभ्यास' है। बहुत काल तक श्रभ्यास करने से ही फल मिलता है। की गति का; कराउकूप में करने पर भूख प्यास जाती रहती है। श्रिणिमा, बिद्या, बिद्या, बिद्या, बिद्या, क्षेत्र के समान शरीर हो जाना श्रादि दूसरी सिद्धियां हैं।

सिद्धियों में भी वैराग्य हो जाने पर दोष-बीजों का चय हो जाने से कैवल्य-प्राप्ति होती है ।

सन्त्व (बुद्धि) और पुरुष के श्रुद्धि-साम्य हो जाने पर मोच होता है। (३।४४)

> पुरुषार्थ-यून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं । स्वरूप प्रतिद्या वा चितिशक्तिरिति । १।३४

पुरुषार्थश्रून्य गुर्ण जब अपने कारण में लय हो जाते हैं तब कैबल्य होता है; अथवा चैतन्याशक्ति (पुरुष) का अपने स्वरूप में अतिष्ठित होना मोच है।

## सत्कार्यवाद

सांख्य-योग के अन्य तास्विक सिद्धांतों को समसने से पहले हमें सांख्य का कार्य-कारण संबंधी मत समस्त लेना चाहिए। सांख्य जगत् के मूल तस्त प्रकृति का अनुमान सकार्यवाद पर निर्भर है। न्याय-वैशेषिक के प्रकरण में हम देख चुके हैं कि नैयायिक और वैशेषिक के अनुयायी दोनों उत्पत्ति से पहले कार्य को असत् मानते हैं। सांख्यकारिका इस असकार्यवाद का खंडन करके सकार्यवाद का स्थापन करती है। कारिका इस प्रकार है:—

श्रसदकरखादुपादानग्रहणात्सर्वसंभवाऽभावात् शक्तस्य शक्यकरणात्कारणभावाच्च सत्कार्यम् ॥ इस कारिका में कारण के न्यापार से पहले कार्य को सत् सिद्ध करने के लिये पांच हेतु दिये हैं । उन्हें हम क्रमशः देते हैं ।

<sup>9</sup> यह योगदर्शन का ऋतिम सूत्र है। जब पुरुष को ज्ञान हो जाता है तब प्रकृति के गुण् कृतार्थ हो जाते है (क्योंकि प्रकृति का उद्देश्य पुरुष को मुक्त करना है) और उनका परिणाम होना वंद हो जाता है।

ई्रवर का वाचक प्रख्व या श्रो३म् है; उसका जप करने का श्रमि-प्राय उसके श्रथें की भावना (विचार) करना है 191२७,२०

ईश्वर-प्रशिधान या श्रोंकार के जप से प्रत्यक् चैतन्य का श्रधिगम श्रीर श्रंतरायों (विघ्नों) का श्रभाव होता है 191२ ६

यथाभिमत ध्यानाहा । १।३६

श्रथवा जिस बस्तु में जी लगे उसका ध्यान करने से (योगावस्था मिलती है)।

तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रशिधान यह क्रियायोग है। २।१।

श्रविद्या, श्रस्मिता, राग, द्वेष श्रीर श्रिमिनिवेश यह पांच क्लेश हैं। इनमें श्रविद्या शेष चार का मूल है। श्रनित्य को नित्य, श्रशुचि को पवित्र, दुःख को सुख श्रीर श्रनात्मा को श्रात्मा समसना श्रविद्या है। दृष्टा श्रीर दर्शनशक्ति (बुद्धि) को एक समसना श्रस्मिता है।

यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रीर समाधि यह श्राठ (योग के) श्रंग है। श्रिहंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य श्रीर अपरिग्रह (पराई चीज़ न लोना) यह पांच यम हैं। ज्ञाति, देश, काल श्रादि के विचार बिना यह 'सावंभौम महात्रत' हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईरवर-प्रणिधान, यह नियम हैं। लो श्रिहंसा का पूर्णरूप से पालन करता है उसका किसी से वैर नहीं रहता। सत्यवादी की कियाये सफल होती हैं। श्रस्तेय (चोरी-त्याग) की प्रतिष्ठा से सब रक्ष पास रहते हैं। ब्रह्मचर्य से वीर्य का लाभ हाता है। संतोष से श्रमुत्तम सुख मिलता है।

स्थिर पुख जिस दशा में हो उसे श्रासन कहते हैं। प्रागायाम करने से निचेप दूर होते हैं श्रीर प्रकाश का श्रावरण चीगा होने लगता है; मन की धारणा में योग्यता बढ़ती है।

देश विशेष में चित्त को लगाना धारणा कहलाती है। सूर्य में मन का संयम करने से जगत का ज्ञान होता है; चंद्रमा में करने से ताराओं ही पड़ेगा। यदि कार्य को कारण से बिलकुल मिन्न माना जाय तो उनमें कार्य-कारण-संबंध क्यों हुन्ना, यह बताना श्रसंमव हो जाता है। इसलिये किसी न किसी रूप में कार्य की उत्पत्ति से पहले सत्ता माननी चाहिए।

श्री शंकराचार्य ने श्रपने वेदांत-भाष्य में न्याय के श्रसत्कार्यवाद का खंडन किया है। उनकी युक्तियां सांख्य-कारिका से मिलती-जुताती हैं। यदि घट को उत्पक्ति से पहले श्रसत् मानें तो घट की उत्पक्ति-क्रिया 'श्रकर्तृक' या बिना कर्त्ता की हो जायगी। कार्य श्रीर कारण मे श्रश्व श्रीर महिष (भैंसे) के समान मेद नहीं प्रतीत होगा, इसलिये उन्हें एक मानना चाहिए।

(देखिये वे॰ सू॰ २।१।१८)

श्रपने बृहदारण्यक-भाष्य में श्री शंकराचार्य ने सत्कार्यवाद का बड़ा सुन्दर निरूपण किया है।

सर्व हि कारणंकार्य मुःपादयत् पूर्वोत्पन्नस्य कार्यस्य तिरोधानं कुवैत् कार्योन्तरमुःपादयति । एकस्मिन् कारणे युगपदनेक कार्य विरोधात् । न च पूर्वकार्योपमर्दे कारणस्य स्वात्मोपमर्दो भवति; पिण्डादि पूर्वं कार्योपमर्दे स्वात्मोपमर्दो भवति; पिण्डादि पूर्वं कार्योपमर्दे स्वाति कारणं नोपम्चते घटादि कार्योन्तरेऽज्यनुवक्तेते । कार्यस्य चाभिन्यक्ति ज्ञिगत्वात् ।...श्रभिन्यक्तिः साचाद् विज्ञानात्तम्बनस्व प्राप्ति, ।... न द्यविद्यमानो घट उदितेऽज्यादित्य उपत्तभ्यते ।...प्राङ्मदोऽभिन्यक्तेर्द्याच्ययनानां पिण्डाविकार्यान्तर रूपेण संस्थानम् । तस्मात्मागुरपक्तेविद्यमानस्यैव घटादि कार्यस्यावृतस्वाद्नुपत्तिव्यः ।

(दशोपनिषत्, पृ० ६१३)

भावार्थ:—जब कारण एक कार्य को उत्पन्न करता है तब वह दूसरे कार्य का निरोधान कर देता है। एक कारण में अनेक कार्य अन्यक्त रूप में रहते हैं। उनमें से एक की ही अभिन्यक्ति एक समय में हो पाती है, शेष का रूप तिरोहित रहता है। एक कार्य के नष्ट हो जाने पर कारण का नाश नहीं होता। पिएड-कार्य के नष्ट हो चाने पर मिटी अर्थात् कारण

१—ग्रसदकरखात्—जो ग्रसत् है उसे सत्ता में लाना किसी के लिये संभव नहीं है। यदि श्रसत् को श्रस्तित्व में लाया जा सकता तो वन्ध्यापुत्र श्रौर श्राकाशकुसुम की उत्पत्ति भी संभव हो जाती। जो कहीं किसी रूप में नहीं है उसका श्रस्तित्व पा जाना, श्रसत् से सत् हो जाना, संभव नहीं है। गीता कहती है:—

नाऽसतो विद्यते भावः नाऽभावो विद्यते सतः। अर्थात् असत् का कभी भाव नही होता श्रीर सत् का कभी श्रभाव नहीं होता।

२—उपादानग्रहणात्—उपादान के ग्रहण से भी। वाचस्पति मिश्र ग्रहण का श्रर्थ 'संबंध' करते हैं। कार्य (घट) का श्रपने उपादान कारण (मिट्टी) से संबंध होता है। कोई भी संबंध दो सत्यदार्थों में रह सकता है; सत् और श्रसत् में संबंध नहीं हो सकता। यदि यह कहो कि कार्य श्रीर कारण में कोई संबंध नहीं है, तो ठीक नहीं। क्योंकि उस दशा में कोई भी वस्तु किसी का कारण हो जायगी।

३—सर्वेसंभवाऽभावात्—कार्यकारण में संबंध न मानने पर सर्वंत्र सब कार्य संभव हो जाएँगे जो कि श्रनुभव के विरुद्ध है।

४—शक्तस्यशक्तकरणात्—यदि कहो कि कार्य और कारण में संबंध कोई नहीं होता; कारण मे एक शक्ति रहती है जिससे वह कार्य को उत्पन्न करता है; कारण मे शक्ति की उपस्थित का श्रनुमान कार्योत्पत्ति से होता है—तो यह मत ठीक नहीं। शक्त पदार्थ शक्य को ही उत्पन्न कर सकता है। शक्ति एक ख़ास कार्य को उत्पन्न करने की होती है, श्रन्यथा प्रत्येक कारण-पदार्थ प्रत्येक कार्य को उत्पन्न कर डाले।

५—कारणभावात्—कार्यं कारणात्मक होता है, कारण से भिन्न नहीं होता।

यदि तेल उत्पत्ति से पहले श्रसत् हो तो तिलों से ही क्यों निकल सके, रेते में से क्यों न निकले ? कार्य-कारण में कुछ न कुछ सबंध मानना पाई जाती है। इसिक्षिये जगत् का मुलकारण एक ही तत्त्व है जिसे प्रधान या श्रम्यक्त या प्रकृति नाम दिया गया है।

एक होनेपर भी प्रकृति त्रिगुण्मयी है। प्रकृति की एकता उस रस्सी की एकता के समान है जो तीन डोरियों को मिलाने से बनती है। पाठकों को यह याद रखना चाहिए कि सांख्य के सत्, रज, तम न्याय-वैशेषिक के अर्थ मे गुण् नहीं हैं। वैशेषिक की परिभाषा में तो उन्हें द्रव्य कहना ज्यादा ठीक है। सांख्य के अनुयायी गुण् और गुण् मे मेद नहीं मानते। गुण और गुण्वान् मे तादालय संबंध होता है। उत्तर-कालीन सांख्य में इन तीनों मे से प्रत्येक गुण् को अनंत कहा गया है; प्रकृति की असीमता गुणों की अनंतता के कारण है। यह सिद्धांत वैशेषिक के परमाणुवाद के समीप आ जाता है।

प्रोफ़्रोसर हिरियन्ना ने सांख्य की प्रकृति की एक विशेषता की श्रोर संकेत किया है। प्रायः संसार के विचारकों ने विश्व के मूल कारण को देश श्रीर काल में रहनेवाला माना है। सांख्य की प्रकृति देश श्रीर काल की सीमा से बाहर है; या यों कहिए कि देश श्रीर काल प्रकृति के ही दूरवर्त्ती परिणाम है। प्रकृति देशकाल को जन्म देती है; वह स्वयं इनमें नहीं है।

सृष्टि से पहले प्रकृति के तीनों गुरा साम्यावस्था में होते हैं। इस साम्य के मंग का ही नाम सृष्टि हैं। वैषम्य या विषमता जगत के मूज में वर्तमान है। प्रकृति की साम्यावस्था का भंग कैसे होता है, यह सांख्य की समस्या है। वास्तव में सांख्य ने सृष्टि और प्रजय के सिद्धांत को मानकर अपने को कठिनाई में डाल जिया। सांख्य का कथन है कि पुरुष के सान्निध्य या समीपतामात्र से प्रकृति की साम्यावस्था मंग हो जाती है। परंतु सांख्य का पुरुष तो निष्क्रिय है; वह प्रकृति को गति देने का हेतु कैसे हो सकता है ? उत्तर में कहा जाता है कि जैसे जुम्बक

१ पृ० २७०

घट के रूप में प्रतीत होती है। श्रमिन्यक्ति होना ही कार्य की उत्पक्ति है। श्रमिन्यक्ति का श्रथं है ज्ञान का विषय हो जाना। श्रविद्यमान घड़ा सूर्य के उदित होने पर भी नहीं दीख सकता। इसी प्रकार श्रसत् कार्य की कभी प्रतीति नहीं हो सकती। जब तक मिट्टी की श्रमिन्यक्ति नहीं होती तब तक मिट्टी के श्रवयव घटादि के श्राकार में रहते है। इसिंजये उत्पक्ति से पहले घट मौजूद होता है, सिर्फ उसके स्वरूप पर श्रावरण चढ़ा रहता है, ऐसा मानना चाहिए।

कार्य का आवरण या अच्छादन करनेवाला कौन है ? उत्तर—दूसरा कार्य ! एक कारण के अनेक कार्य हो सकते है, जिनमें से एक को छोडकर एक समय में और सब अन्यक्त रूप में रहते है । अभिन्यक्त कार्य दूसरे कार्यों के आच्छादन का कारण होता है । एक ही धातुखंड में अनेक मूर्तियां खोदकर बनाई जा सकती हैं । परंतु एक समय में एक ही मूर्ति दिखाई जा सकेगी । इसी प्रकार हर एक कारण एक काल में एक ही कार्य का रूप धारण कर सकता है ।

सकार्यवाद का सिद्धांत समक्ष लेनेपर प्रकृति के अनुमान की प्रक्रिया

प्रकृति

समक्ष में आ सकती है। संसार के सारे पदार्थ
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणवाले हैं। कोई

वस्तु इन गुणों से मुक्त नहीं है। इसलिये जब्जगत् के मूलकारण में यह
तोनों गुण मौजूद होने चाहिए। यहां प्रश्न यह उठता है कि तन्मात्राओं;
या अहंकार, या महत्तत्व (बुद्धितन्व) को ही जगत् का कारण क्यों न मान
लिया जाय, अन्यक्त प्रकृति को कल्पना की क्या आवश्यकता है ? उत्तर
यह है कि महत्तत्व से लेकर पृथ्वी आदि सारे पदार्थ परिमित अर्थाद्
परिच्छिन्न है। परिमित पदार्थ सबके सब कार्य होते हैं, यह अनुभव में
देखा गया है। इसलिये महत्तत्व वा बुद्धि का भी कारण मानना चाहिए;
जो प्रकृति ही हो सकती है।

संसार के सब पदार्थ त्रिगुरणसय हैं; उनमे यह एकता या समानता

मिलता । पुरुष की उद्देश्य-पूर्ति प्रकृति का स्वभाव है । यह उद्देश्य-पूर्ति किस प्रकार होती है, यह महत्तत्व के वर्णन मे कहा जायगा ।

उह रयवाली होने के कारण प्रकृति को अन्य-दर्शनों के जड़तत्व या पुद्गत के समान नहीं कहा जा सकता। अन्य वातों में भी प्रकृति जड़-तत्व के समान नहीं है। प्रकृति के गुणों में भी लघुत्व, प्रकाशकत आदि गुण पाये जाते हैं, इसिलये वे वैशेषिक के गुणों से भिन्न हैं। प्रकृति चेतन भी नहीं हैं, पुरुष में उससे विरुद्ध गुण पाये जाते हैं।

प्रकृति का पहला विकार महत्तत्व है; इसे बुद्धि भी कहते हैं। स्मृति-संस्कारों का अधिष्ठान बुद्धि है, न कि मन या अहंकार। अध्यवसाय (ऐसा करना चाहिए इसका निरचय) बुद्धि का धर्म है, उसका व्यावर्तंक गुया है। धर्म-अधर्म, ज्ञान-अज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य यह सब बुद्धि की विशेषताएं हैं। ऐश्वर्य आठ हैं, अखिमा, लिधमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति प्राकान्य, विशित्व, और ईशित्व।

• महत्तत्व सं अहंकार उत्पन्न होता है, यह तीसरा तत्त्व है। सांत्य-दर्शन का नाम तत्वों की गणना करने के कारण पड़ा है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। व्यक्तित्व अथवा एक की दूसरे मनुष्य से भिन्नता का कारण अहंकार-तत्त्व है। बुद्धि और अहंकार सार्वभौम तत्त्व हैं; उनका मनो-वैज्ञानिक अर्थ भी है। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि और अहंता अलग-अलग है, परंतु एक बुद्धि तत्त्व और एक अहंकार-तत्त्व भी हैं।

श्रहंकार को 'भूतादि' भी कहते हैं; उससे ग्यारह इंद्रियां श्रौर पंच-तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। सांत्यदर्शन में मन श्रौर बुद्धि तथा श्रहंकार के महत्त्व में बहुत भेद है। मन केवल विकृति या विकार है जबिक बुद्धि श्रौर श्रहंकार प्रकृति श्रौर विकृति दोनों हैं। वेदांत मे मन, बुद्धि, चित्त श्रौर श्रहंकार को एक ही स्थान दिया गया है। यह सब मिलाकर 'श्रंतःकरण चतुष्टय' कहलाते हैं। योगदर्शन मे महत् का स्थान चित्त ने ले लिया है। तन्मात्राएं तामस श्रहंकार से उत्पन्न होती हैं श्रौर इंद्रियां पत्थर स्वयं गतिमान हुये बिना ही लोहे मे गति उत्पन्न कर देता है, वैसे ही पुरुष की सिनिधि-मात्र से प्रकृति चंचल हो उठती है। पुरुष को सुक्त करने के लिये ही प्रकृति की सारी परिणमन-किया या विकास होता है। गाय के थनों से दूध अपने लिये नहीं बल्कि बछड़े के लिये प्रस्नवित होता है।

प्रकृति का परिणास होने से जितने पदार्थं उत्पन्त होते हैं, वे सब अव्यक्तरूप में प्रकृति में वर्त्तमान थे। सांख्य नैयाधिकों के आरंमवाद का समर्थक नहीं है। संसार में कोई भी चीज़ सर्वथा नहूं उत्पन्त नहीं होती। कारण में जो छिपा है, वही उत्पत्ति मे प्रकट हो जाता है। इस दृष्टि से सांख्य का परिणामवाद आधुनिक विकासवाद से भिन्त है; आधुनिक विकासवादी नवीन की उत्पत्ति और अविरास उन्नति मानते है। सांख्य उन्नति और अवनति, सृष्टि और प्रवय, दोनों का समर्थक है। जिस कम से प्रकृति सृष्टि करती है उससे उत्वटे कम से विश्व को अपने में जय भी कर जेती है।

प्रजयावस्था में भी प्रकृति निःस्पन्द या क्रियाद्दीन नहीं हो जाती । परंतु उस समय उसमें सजातीय परिग्णाम होता है। सृष्टि-रचना विजातीय परिग्णाम का फल है।

सांख्य विकास-वाद या परिशामवाद की एक विशेषता यह है कि यह विकास निरुद्देश्य नहीं होता, बल्कि पुरुष के मोच-साधन के लिये होता है। प्रकृति पुरुष के हित-साधन में क्यों प्रवृत्त होती है, उसके भोग श्रीर मोच का क्यों प्रबंध करती है, इसका क्षेक उत्तर सांख्य में नहीं

<sup>ै</sup> पानी से जो वर्फ बनता है, यह सजातीय परिखास है। पानी और वर्फ के मुख्य गुखों में मेद नहीं है। किसी वस्तु का अपने से भिन्न जाति और गुखवाले पदार्थ उत्पन्न करना विजातीय परिखास कहलाता है। घास, मिट्टी श्रादि का विजातीय परिखास है।

जोड देने पर सांख्य के पच्चीस तत्त्व पूरे हो जाते है जिनके तत्त्वज्ञान से :मुक्ति हो सकती है।

प्रकृति की तरह पुरुष की सिद्धि भी श्रनुमान से होती है। सांख्य-कारिका ने पुरुष के श्रस्तित्व के जिये चार पुरुष युक्तियां दी है।

> सघातपरार्थंत्वात् न्निगुखादिविपर्ययादधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोकृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ।१७।

पहली युक्ति—जितनी चीज़े संघातरूप होती है वे दूसरों के लिये होती हैं। खाट शपन अरनेवाले के लिये होती हैं, इसिलये खाट को देखकर सोनेवाले का अनुमान किया जा सकता है। महत्तव्य, अहंकार आदि पदार्थ संघात-रूप हैं, इसिलये वे किसी दूसरे के लिये है। इस प्रकार पुरुष की लिखि होती है। तो क्या पुरुष संघातरूप नहीं है १ नहीं, क्योंकि पुरुष तीनों गुणों से सुक्त है। पुरुष त्रिगुण पदार्थों से भिन्न है।

सांख्य के अतिरिक्त दर्शनों में ससार की 'रचना' देखकर ईरवर की सत्ता का अनुमान किया है। विश्व की विचित्र रचना उसके रचयिता की ओर संकेत करती है। यह युक्ति योरुपीय दर्शनों में भी मिलती है। प्रसिद्ध संदेहवादी ह्यूम इसे ईश्वर के अस्तिच्च का सबसे बड़ा प्रमाण समस्ता था। परंतु सांख्य ने इस युक्ति का दूसरे ही रूप में प्रयोग किया है। 'रचना' रचयिता की त्रोर नहीं; बल्कि अपना उपभोग करनेवाले की ओर हींगित करती है। पलंग सोनेवाले की सिद्धि करता है, पलग को बनानेवाले की नहीं। 'रचना' रचित्र सांख्य ने स्वानेवाले की नहीं। 'रचना सोनेवाले की सिद्धि करता है, पलग को बनानेवाले की नहीं। 'र

यह युक्ति वास्तव में सांख्य के मूलसिद्धान्तों के विरुद्ध है। सांख्य पुरुष को निर्गुण श्रीर श्रसंग मानता है। इस युक्ति मे यह मान लिया गया है कि पुरुष श्रीर प्रकृति के कार्यों में घनिष्ठ संबंध है। यह युक्ति

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> देखिये प्रिगिल पैटीसनकृत दी आइडिया आफ गाड, लेक्चर १

२ देखिये हिरियना पृ० २७६

सास्त्रिक (सतोगुण प्रधान) ऋहंकार से। तन्मात्राश्रों से पंचमूतों का प्रादुर्भाव होता है; शब्द तन्मात्र से श्राकाश का, शब्दतन्मात्र श्रीर स्पर्शतन्मात्र से वायु का, इन दोनों तथा रूपतन्मात्र से श्रिष्ठ का, रसतन्मात्र सिहत इनसे जल का श्रीर पांचों से पृथ्वी का। तन्मात्राश्रों को भूतों का सूच्मरूप समक्तना चाहिए। कारणभूत तन्मात्राश्रों के साथ ही भूतों के गुण भी बढते जाते हैं। श्राकाश में केवल शब्द गुण हैं; वायु में स्पर्श भी है; श्रिप्त में शब्द, स्पर्श श्रीर रूप है; जल में रस बढ़ जाता है श्रीर पृथ्वी में पांचवीं गंच भी पाई जाती है।

देश और काल की उत्पक्ति आकाश से होती है (विज्ञानभिन्तु)। सांख्य देश और काल को, प्रकृति के अन्य विकारों की तरह, परिस्छित मानता है। यह मत आइन्स्टाइन के अपेत्तावाद के अतुकृत है। वैशेषिक के परमाण्ड भी प्रकृति के विकास में बहुत बाद को आते हैं; पंचभूत परमाण्डमय हैं।

इसके बाद हम पुरुप का वर्णन करेंगे। प्रकृति के परियाम या विकास को निम्नतिखित तालिका से दिखाया जा सकता है:—



न्यक्तित्व के मूल में किसी उच्च प्रकार की सत्ता को सिद्ध करती है। वही पुरुष है।

पाठक इस बात को नोट करे कि सांख्य के सारे प्रमाण उपाधि-संयुक्त पुरुष को ही सिद्ध करते हैं। यदि पुरुष प्रकृति में लिस न माना जाय तो उसका श्रजुमान भी नहीं हो सकता। पुरुषों के बहुत होने में जो हेतु दिये गये हैं, वे भी उपाधिवान पुरुष को ही लागू होते हैं।

पुरुष बहुत है प्रत्येक पुरुष का जन्म-मरण और इन्द्रियां अलग-अलग होती है। सब की प्रवृत्तियां भी भिन्न-भिन्न होती है; एक काम में सब की पन्नित्त एक साथ नहीं होती। विभिन्न पुरुषों में तीनों गुणोंका भी विपर्यंय पाया जाता है; किसी की प्रकृति सन्त्व प्रधान हैं, किसी की रजोगुण और तमोगुण प्रधान।

पुरुष शरीर, इन्द्रियों और मन से मिन्न है; वह बुद्धि तत्त्व और श्रहंकार भी नहीं । पुरुष सदा-प्रकाश-स्वरूप है । वह शुद्ध चैतन्य है । प्रकृति श्रौर उसके कार्य जब है; श्रपनी श्रभिन्यक्ति के लिये उन्हें पुरुष का प्रकाश अपेक्ति है। पुरुष कारण-हीन है; उसका कोई कार्य भी नहीं है; वह न प्रकृति है न विकृति । पुरुष नित्य हे, ज्यापक है, क्रियाहीन है, गुरारहित है और चेतन है। प्रीति, अप्रीति और विषाद पुरुष के स्वामाविक धर्म नहीं है; प्रकृति के संसर्ग से ही उसमे इनकी प्रतीति होती है। पुरुष में गति नहीं है; मुक्त हो जाने पर वह कही जाता या श्राता नहीं । यदि पुरुष में सुख, दुःख श्रादि धर्म माने जायँ, जैसा कि नैयायिक मानते है, तो पुरुष की मुक्ति कभी न हो सके। अपने स्वासाविक धर्म को कोई नहीं छोब सकता । सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष श्रादि वास्तव मे बुद्धि के धर्म हैं । सुक्ति का अर्थ किसी ब्रह्म या ईरवर मे लीन हो जाना नहीं है। सुक्ति का मतत्तव है कैवल्य या इकतापन; प्रकृति का संसर्ग छूट जाने का ही नाम मोच है। पुरुष का प्रकृति से संसर्ग कब और क्यों हुआ, यह प्रश्न व्यर्थ है। श्रनादि काल से पुरुप प्रकृति में फँसा चला श्राता है। इस बंधन से ,मोच पाने का प्रयत्न हर एक को करना चाहिए।

वास्तव में उपाधि-युक्त या प्रकृति में संसक्त पुरुष की सत्ता ही सिद्ध कर सकती है।

त्रिगुणादि विपर्ययात्—तीनां गुणों से भिन्न होने से—इसकी एक ग्रीर विशेषता भी बतलाई गई है। ब्राह्मण नाम तभी सार्थंक है जब ब्राह्मण से भिन्न लोग मौजूद हों। यदि सब मनुष्यों का एक ही वर्ग होता तो वण्-व्यवस्था शब्द ब्यर्थ हो जाता। इसी प्रकार ससार के पदार्थों का त्रिगुण्मय होना, गुण्हीन पुरुष को सिद्ध करता है। पुरुष को त्रिगुण्मय मानने से अनवस्थादोष भी आता है। यदि पुरुष संघात है तथा 'श्रीर किसी' के लिये है, तो उस 'श्रीर किसी' को भी किसी दूसरे के लिये मानना पढ़ेगा; इस प्रकार 'दूसरे के लिये' का कभी अंत न होगा।

दूसरी युक्ति—अधिष्ठानात्—सुख-दुःखमय जितने पदार्थं है उनका कोई न कोई अधिष्ठाता होता है, ऐसा देखा गया है। इस जिये बुद्धि अहंकार आदि का कोई अधिष्ठाता होना चाहिए। अधिष्ठाता पुरुष के बिना निविध अनुभृतियों मे एकता या अलग व्यक्तित्व नहीं आ सकता।

तीसरी युक्ति—सुख-दुःख श्रादि का कोई भोक्ता या भोगनेवाला होना चाहिए। यदि कोई भोक्ता न हो तो श्रनकृत श्रीर प्रतिकृत श्रदु-भव किसे हों १ दूसरी व्याख्या यह भी है कि बुद्धि श्रादि सारे पदार्थ दृश्य है; उनके दृष्टा का होना श्रावश्यक है। दश्य से दृष्टा का श्रनुमान किया । जाता है।

चौथी युक्ति कैवल्य के लिये लोगों में प्रवृत्ति पाई जाती है जो पुरुष के श्रस्तित्व की द्योतक है। बुद्धि, मन श्रादि का तीन गुणों से युक्त होना संभव नही है। इसलिये कैवल्य की इच्छा को पुरुष में ही मानना चाहिए श्राधुनिक शन्दों में कहे तो मनुष्य में ससीमता के प्रति श्रसन्तोष श्रीर श्रसीम के प्रति श्रवृत्ति पाई जाती है। यह प्रवृत्ति या श्रभिलाषा जद्द-तत्त्वों की नहीं हो सकती। इतनी कँची श्राकांनाएं हमारे

प्रकट हो जाती है । बुद्धि प्रकृति का पहला विकार है । अपने मूल स्वरूप मे प्रकृति अन्यक्त हैं; महत्तक के रूप में ही वह पुरुष के सामने आती या उससे संबद्ध होती है । सांख्य-योग प्रत्यक्त, अनुमान और आगम इन तीन प्रमाणों को मानते हैं । अनुमान और शब्द का विवेचन न्याय-वैशेषिक से भिन्न नहीं है । उपमान का अंतर्भाव अनुमान में हो जाता है । सांख्य का प्रत्यक्त का जन्ण ही विशेष ध्यान देने योग्य है । कारिका कहती हैं—

## प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम् ।

प्रति विषय के अध्यवसाय को प्रत्यच प्रमाण कहते हैं। अध्यवसाय बुद्धि का व्यापार है। इंद्रियों का अर्थ या विषय से संनिकर्ष होने पर बुद्धि मे जो वृत्ति पैदा होती है उसे प्रत्यच प्रमाण कहते हैं। सांख्य सूत्र में जिखा है:—

यत् संबद्धं सत् तदाकारां खलेखि विज्ञानं तत् प्रत्यचम् । १।८६ ।

श्रशीत् वस्तु से संबद्ध होकर वस्तु का श्राकार धारण कर लेने वाला विज्ञान प्रत्यच्च कहलाता है। विज्ञान का श्रश्य यहां 'बुद्धिवृत्ति' हैं। यदि प्रत्यच्च का यही ज्ञच्या है तो योगियों का सृत और सविष्य का ज्ञान प्रत्यच्च न कहला सकेगा ? सूत्रकार उत्तर देते हैं कि योगियों का प्रत्यच्च 'श्रबाह्यप्रत्यच्च' होता है; वह इंदियों पर निभैर नहीं होता। इसलिए जपर के लच्च्या में 'श्रव्यासि' दोष नहीं है।

यदि कही कि ईरवर के प्रत्यच्च में उत्पर का लच्च नहीं घटता, तो उत्तर यह है कि ईरवर की सिद्धि ही नहीं होसकती। हमारे प्रत्यच्च के लच्च को दूषित बताने से पहले प्रतिपच्ची को ईरवर की सिद्धि कर लोनी चाहिए।

प्रत्यच लच्च पर टीका करते हुए श्री वाचस्पति मिश्र प्रश्न उठाते हैं कि बुद्धितत्व तो प्राकृत होने के कारण श्रचेतन है, इसलिए उसका व्यापार श्रध्यवसाय या उसकी वृत्तिया भी श्रचेतन हैं। इसी प्रकार सुख, दुःख श्रादि भी बुद्धि के परिणाम होने के कारण श्रचेतन हैं। फिर श्रचेतन प्रकृति के संसर्ग में होने पर पुरुष की जीव संज्ञा होती है। पुरुष का ग्रपने को प्रकृति से एक समम्कना ही सारे ग्रनथों की जड़ है। जब पुरुष चपने को प्रकृति से भिन्न समम्ब बेता है, तब सुक्त हो जाता है।

प्रकृति श्रीर पुरुष सर्वथा विरुद्ध गुगावाले पदार्थ हैं। इसलिए वस्तुतः उनमे किसी प्रकार का संबंध नहीं हो पुरुष श्रीर प्रकृति सकता। जो कुछ भी संबंध उनमे प्रतीत हो श्रज्ञान का फल समस्तना चाहिए। सांख्य का मूल सिद्धांत यही है कि पुरुष 'श्रसंग' या संग-रहित है (असंगोहावं पुरुषः) । परंतु इसके साथ ही सांख्य यह मानता है कि प्रकृति का परि-खाम या विकास पुरुप के जिये होता है। सांख्य की इन दो धारखाओं मे विरोध है। प्रकृति और पुरुष के संयोग को अंधे और लॅगडे आदिमयों के साथ से उपमा दी गई है। प्रकृति श्रंधी है श्रीर देख नहीं सकती; पुरुष लॅगड़ा या गति-हीन है। कथा है कि एक जंगल में से एक श्रंधा श्रीर एक लॅगड़ा श्रादमी एक दूसरे की सहायता से बाहर निकल श्राए। श्रधा व्यक्ति लॅंगडे को कंधे पर बिठा कर उसकी शाज्ञानुसार चला; इस प्रकार दोनों बन से बाहर हो गये। प्रकृति श्रौर पुरुष का संयोग भी ऐसा ही है। परंतु इन रूपकों से विषय पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। यदि पुरुप वास्तव में असंग है, यदि पुरुष को सचसुच सुख-दुःख के अनुभवी से कोई सरोकार नहीं है, यदि पुरुष का कोई प्रयोजन नहीं है, तो प्रकृति उसका हित-साधन करती है, यह अमात्मक कथन हो जाता है। दोनों का संबंध किस प्रकार का है, यह भी कठिन समस्या है। पुरुष ग्रीर प्रकृति को साथ जाने के जिए सांख्य के श्रनुयायी बुद्धितत्त्व की सहायता खोजते हैं।

सांख्य दर्शन को सममने के लिये पुरुष श्रौर बुद्धि का संबंध जानना पुरुष श्रौर बुद्धि संवित् परमाषश्यक है। सांख्य की सारी मौलिकता श्रौर मानस शास्त्र श्रौर कठिनाह्यां इस संबंध का विवेचन करने में तस्मात्तत्संयोगाद्चेतनंचेतनावदिवर्त्तिगम् गुण कर्तृत्वेत्वपि तथा कर्त्तेव भवत्युदासीनः। २०।

पुरुष के सान्तिभ्य या संयोग से श्रचेतन बुद्धि चेतन-सी हो जाती है श्रीर उदासीन पुरुष तीनों गुणों वाला कर्ता मालूम पड़ने लगता है। वास्तव में श्रनुभव कर्ता न पुरुष है न बुद्धि; दोनों के एकत्र होने पर वाहय पदार्थों का श्रनुभव होने लगता है। चैतन्य के प्रतिविम्ब से चेतन होकर बुद्धि, सुख, दुःख, रूप, रस, गंध श्रादि का श्रनुभव करती है श्रीर वह श्रनुभव पुरुष का श्रनुभव कहा जाता है। तास्विक दृष्टि से देखने पर पुरुष को न दुःख होता है न बंधन। दुःख श्रीर बंधन तभी तक है जब तक पुरुष श्रपने को बुद्धि-बृत्तियों से भिन्न नही समस लेता।

पाठक यहां सांख्यों के विचित्र मनोविज्ञान पर भी दृष्टि डाल लों। सांख्य-योग के अनुसार मानसिक तक्त्वों और भौतिक तक्त्वों में भेद नहीं है। हमारे सुख, दुःख, विचार, भावनाएं और मनोवेग उन्हीं तक्त्वों के बने हुये हैं, जिनके कि कुर्सों, मेज, पेड, पत्ते आदि। हमारी सूचम से सूचम भावनाएं बुद्धि-तक्त्व का विकार हैं, स्थूल से स्थूल पहाइ भी बुद्धि तक्त्व के दूरवर्त्तां कार्य या परियाम है। न्याय-वैशेषिक में बुद्धि का अर्थ ज्ञान है। सांख्य की बुद्धि वैशेषिकों का द्रव्य पदार्थ है जिसकी विभिन्न दशाएं सुख, दुःख, हर्ष, शोक, मोह कहलाती है। 'मानसिक' और 'भौतिक' में भेद यही है कि मानसिक तत्त्व अपनी सूचमता के कारण पुरुष के चेतन प्रति-विंब को प्रहण कर सकते हैं, जब कि भौतिक तत्त्व पुरुष से अधिक दूर हैं। भौतिक पदार्थ पहले बुद्धि-वृत्त्वियों में परिवर्तित होकर ही पुरुष के चैतन्य से प्रभावित हो सकते हैं।

पुरुष श्रौर बुद्धि की मिथ्या एकता ही श्रहंता या श्रहंकार को जन्म देती है। यह नहा जा चुका है कि सब ज्ञान-कृति-रूप हैं। यदि पुरुष श्रज्ञेय नही है तो उसका भी ज्ञान वृत्तिरूप होना चाहिये। पुरुष श्रौर बुद्धि के भेद ज्ञान के वृत्तियों का श्रनुभव कैसे होता है ? सुख, दु:ख, रूप रस श्रादि के श्रनु-भव का क्या श्रथ है ?

एक ग्रोर बुद्धि की जड़ वृत्तियां है श्रीर दूसरी ग्रोर निगु शा, निष्किय श्रीर ग्रसंग पुरुष जो सिर्फ प्रकाश-स्वरूप है। फिर यह नाना प्रकार का ग्रजुभव कहां श्रीर कैसे उत्पन्न होता है ? पुरुष श्रीर बुद्धिवृत्तियों का संबंध वर्णन करने में सांख्य के श्रजुयायी सदैव रूपकमयी भाषा का प्रयोग करते हैं। बुद्धि की वृत्तियों में चैतन्य का प्रतिविंब पड़ता है जिसके संयोग से वे वृत्तियां चेतन-सी हो जाती है। इस प्रकार बुद्धिवृत्ति में प्रतिविंबित चैतन्य को या चैतन्य-प्रतिबंबिय-युक्त बुद्धि वृत्ति को 'प्रमा' या ज्ञान कहना चाहिए। बुद्धि वृत्ति ही प्रत्यक्त प्रमाशा है। यहां प्रश्न यह है कि प्रमा था ज्ञान बुद्धिनिष्ठ (बुद्धि में रहने वाला) है या पुरुष-निष्ठ ? योग के मत में प्रमा पुरुष-निष्ठ है। दूसरे भत में प्रमा बुद्धि-निष्ठ है; पुरुष प्रमा का साची है; इस मत में पुरुष प्रमाता नहीं है। पहले भत में बुद्धिवृत्ति को प्रमाण कहा जायगा, दूसरे मत में इंद्रिय-संनिक्ष्पांदि का ही प्रमाण नाम होगा (देखिये विज्ञान भिन्न का भाष्य, १। ८०)।

जैसे अग्न के सयोग से लोहा गर्म हो जाता है. वैसे ही चैतन्य के संयोग विशेष या सानिध्य से अंतःकरण उज्ज्वित हो उठता है। वाच-स्पित के मत में सिनिधि का अर्थ देश और काल में संयोग नहीं बित्क योग्यता विशेष है। परतु विज्ञान भिन्नु के मत में संयोग कुछ अधिक वास्तविक है। परतु विज्ञान भिन्नु के मत में संयोग कुछ अधिक वास्तविक है। यदि संनिधि का अर्थ योग्यता है तो मुक्ति काल में भी उसे वर्तमान रहना चाहिए। फिर भी विज्ञान-भिन्नु को संयोग की काल्प-निकता माननी पड़ी है। पुरुष और बुद्धि का संयोग स्फटिक पत्थर और उसमे प्रतिविधित जवाकृसुम के संयोग के समान है। स्फटिक में फूल का रंग प्रतिभासित होता है, वास्तव में उसका रंग लाल नहीं हो जाता इसी प्रकार बुद्धि के अनुभव भूमवश पुरुप के मालूम होते है।

१ देखिए ऋध्याय १ सूत्र ६६ (साख्य सूत्र )।

वह स्थूल शरीर है। लिंग-शरीर एक स्थूल-शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाता रहता है। मुन्ति होने पर ही लिग-देह का नाश होता है।

यों तो प्रत्येक प्रलय में लिंग-शरीर तप्ट होता और प्रत्येक करण के आदि में उत्पन्न होता है; पर वास्तविक नाश विवेक उत्पन्न होने पर ही होता है। सृष्टि के आदि में प्रत्येक पुरुष से संबद्ध लिंग शरीर पिछ्नी सृष्टि के कमों के अनुसार उत्पन्न होकर विशेष योनि में प्रवेश करता है। धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, आसिक आदि 'भाव' वहलाते है जो कि लिंग-शरीर में, बुद्धि के आधित, वर्त्तमान रहते है। इस प्रकार किसी जन्म में की हुई साधना व्यर्थ नहीं जाती। अच्छे-तुरे प्रयत्नों का सूच्मरूप दूसरे जन्म में मनुष्य के साथ जाता है। आत्मोन्नित के लिये की हुई कोशिश निष्फल नहीं होती; अच्छे कर्म करने वाले की दुर्गित नहीं हो सकती, नहिं कल्याण्डल करिचन दुर्गीतं तात गच्छित। (गीता)

महाभारत में लिखा है कि यम ने वत्तप्वक अंगुष्ठमात्र पुरुष को खींच लिया । यह अंगूठे के वरावर आकार लिंग-शरीर का है न कि आक्षा या पुरुष का । पुरुष तो सर्व-व्यापक है—महान्तं विभुमात्मानंमस्वाधीरों न शोचित । पुनर्जन्म संबंधी सांख्य के इन विचारों को वेदान्त ने लगभग स्वीकार कर लिया है ।

जब पुरुष को सम्यक् ज्ञान हो जाता है तो उसके नवीन कर्म, धर्म, अधर्म आदि भाव बनना बंद हो जाते है। पिछुला कर्माशय भी जले हुये बीजों की तरह शक्तिहीन हो जाता है और अपना फल नहीं देता। फिर भी मनुष्य जीवित रहता है और मृत्यु से पहले मुक्त नहीं होता, इसका क्या कारण है ? बात यह है कि कर्माशय के दग्ध हो जाने पर भी पिछुले संस्कारों के वश शरीर स्का रहता है। कुम्हार चक्र को धुमाना बंद कर देता है तो भी वह पिछुले वेग नामक संस्कार के कारण कुछ देर तक धूमता रहता है। इसी प्रकार ज्ञानी के संस्कार भी उसके जीवन को इछ दिनों तक अनुष्ण रखते हैं। जिन कर्मों ने अभी फल देना शुरू नहीं किया

विना मुक्ति नहीं हो सकती, क्या यह ज्ञान भी बुद्धि की एक वृत्तिमात्र है। सांख्य का उत्तर है, हां। पुरुप का ज्ञान तो इसिलये संभव है कि पुरुप का प्रतिविंग्व बुद्धि-वृत्तियों में पड़ता है। पुरुप और बुद्धि का भेद ज्ञान-वृद्धि की शुद्धता पर निर्भर है। वात यह है कि पुरुप बुद्धि से अत्यन्त भिन्न नहीं है। योग-सूत्र कहता है:—

सत्त्वपुरुपयोः श्रुद्धि साम्ये कैवल्यम् ।३।४४।

जब बुद्धि में सतागुण की बुद्धि होती है तब शुद्ध बुद्धि श्रीर पुरुष में कुछ समानता हो जाती है। इस का फल यह होता है कि बुद्धि श्रपने श्रीर पुरुष के मेद ज्ञान का रूप धारण कर जेती है। इस ज्ञान के उदय होते ही केंवल्य श्रथवा मोच की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा मालूम होता है कि यहां सांख्य-योग ने प्रकृति श्रीर पुरुष के घोर द्वेत को कुछ मृदुल वना दिया है।

मोच से पहले जीव तरह-तरह की योनियों मे अमण करता रहता है,
पुनर्जन्म

इस सिद्धान्त को मानते हैं। उनकी विशेषता
यही है कि उन्होंने पुनर्जन्म की प्रक्रिया को ठीक-ठीक समसाने की चेष्टा
की है। पुनर्जन्म किसका होता है ? सर्वव्यापक पुरुप एक शरीर से दूसरे
शरीर में जाता है, यह एक हास्यास्पर वात है। वास्तव में सांख्य के
निर्मुण श्रीर श्रसंग पुरुप का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। फिर पुनर्जन्म
किसका होता है ? सांख्य का उत्तर है, लिंग-शरीर का। लिंग-शरीर बुद्धिश्रहंकार, मन, पांच, ज्ञानेन्द्रिय श्रीर पांच कर्मेन्द्रिय तथा तन्मात्राएं इन
श्रठारह तत्त्वों का वना हुश्रा है। कहीं-कहीं इस सूची मे से श्रहंकार को
उदा दिया जाता है। जो दिखलाई देता हे श्रीर जो जला दिया जाता है,

<sup>े</sup>स्त्र का त्रर्थ है, पुरुप त्रौर बुद्धि की छुद्धि या निर्मलता में समानता हो जाने पर मोक्ष होता है। परन्तु पुरुष तो स्वरूप से सदैव निर्मल है ही, उसकी छुद्धि समव नहीं है।

संगत है। सांख्य की पुरुष-विषयक धारणा न्याय-वैशेषिक की अपेता कहीं अधिक उन्नत है। न्याय-वैशेषिक ने आत्मा में सब तरह के गुण आरोपित कर डाले, परंतु उसे चैतन्य के गुण से वंचित रखा। सांख्य ने सुख, दुःख आदि बुद्धि के गुण बतला कर पुरुष की धारणा को सरल बना दिया। वास्तव में न्याय-वैशेषिक के आत्मा या जीव की मुक्ति संभव नहीं मालूम होती। यदि सुख, दुःख जीव के ही गुण हैं तो उनका छूटना असंभव है। पुरुष को आनंदमय न मानकर सांख्य ने यह सिद्ध कर दिया कि वह अपनी दाशंनिक व्याख्या में लोक-बुद्धि को खुश करने की ज़रा भी चेष्टा नहीं करता।

सांख्य की श्रालोचना के दो मुल्य विषय हैं, एक तो पुरुषों की श्रने-कता श्रौर दूसरा प्रकृति-पुरुष का संबंध । सांख्य साख्य की आलोचना ने पुरपों का बाहुल्य सिद्ध करने के लिये जितने हेतु दिये हैं वे उपाधि-सहित पुरुष को ही लागू होते हैं ? असंग और निर्मुण पुरुष में श्रनेकता सिद्ध नहीं होती। एक ही चेतनतन्व उपाधि-संसर्ग से अनेक रूपों से बंटा हुआ अतीत हो सकता है। अक्वति-पुरुष का संबंध सांख्य की दूसरी वही कठिनाई है। स्फटिक श्रीर रक्तकुसुम, सुम्बक श्रीर लोहा, बहुड़ा श्रीर दृध श्रादि के उदाहरण समस्या का हल नहीं करते, उलटे उसे तेज रीशनी में ले आते हैं ! प्रकृति का विकास-निरुद्देश पुरुष की उद्देश्य-पूर्त्ति के लिये नहीं हो सकता; न पुरुष को बंधन ही हो सकता है। मुक्त पुरुष प्रकृति की सत्ता से, जो उसी की भाँति सत्य है, सर्वथा श्रनिमज्ञ रहे, उसे देखे भी नहीं, यह बात कठिनता से समक मे श्राती है। विश्व के दो समान सत्य तत्त्व किसी प्रकार के संबंध-बिना रहे, यह समीचीन नहीं मालूम होता। या तो प्रकृति और उसका प्सारा माया है, मिथ्या है, या मुक्त पुरुष श्रीर प्रकृति में कोई संबंध होना चाहिए। सकार्यवाद की श्रालोचना मीमांसकों, नैयायिकों श्रीर बौद्धों ने भी

१ दे० शाकर भाष्य, २,२,१०

है वे कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, परन्तु जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ कर दिया है वे कर्म अर्थात् 'प्रारब्ध कर्म' विना भोगे नष्ट नहीं होते । इसिलये विवेकी पुरुष भी जीवित रहता है ।

हैरवर नहीं है, ऐसा सिद्ध करने की कोशिश सांख्य ने कहीं नहीं की सांख्य और ईरवर की आवश्यकता नहीं है, इन तकों को लेकर ईरवर की आवश्यकता नहीं है, इन तकों को लेकर ईरवर को सिद्ध नहीं किया जा सकता, सांख्य का केवल यही अनुरोध है। योग-दर्शन ने ईरवर को ज्यादा महत्त्व का स्थान दिया है, परंतु उसमें भी ईरवर प्रकृति और पुरुष का रचयिता या आधार नहीं है। इसिलिये हम सांख्ययोग को न तो अनीश्वरवादी ही कह सकते हैं न न्याय-वैशेषिक की तरह ईश्वरवादी ही। श्वेताश्वेतर और गीता के सांख्य की तरह उत्तर सांख्य को सेश्वर नहीं कहा जा सकता। तथापि योग का ईश्वरवाद जैनियों के मुक्त-ईश्वर वाद से अधिक रोचक और भक्तिपूर्ण है। योग का ईश्वर विश्व के सब पुरुषों के लिये एक त्रिकाल-सिद्ध आदर्श-सा है जिसकी समता तक मुक्त पुरुष कठिनता से पहुँच सकते हैं। इसके विरुद्ध जैनों के मुक्त पुरुषों की ईश्वरता में कोई भेद नहीं है। योगदर्शन के मुक्ति-काङ्जी सिद्धियों का तिरस्कार कर देते हैं, जब कि उसके ईश्वर को सिद्धियां और कैवरूय दोनों स्वतः-प्राप्त हैं।

भारतीय दर्शनों में सांख्य का ऊँचा स्थान है। क्याद के परमायु-सांख्य का महत्त्व के ज़्द्रतत्त्व के ज़्यु -ख़्यु कर दिये, जिनमें किसी प्रकार का संबंध दिखलाई नहीं देता। सांख्य की प्रकृति विश्व की एकता की ज़्यादा ठीक न्याख्या कर सकती है। पांच भिन्न-भिन्न तत्त्वों के बदले एक प्रकृति को मान कर सांख्य ने अपनी दार्शनिक क्रान्त-दर्शिता का परिचय दिया है। प्रकृति में उसने उतना ही ग्रान्तरिक भेद माना जितने से कि विविध स्टिस्ंभव हो सके। चेतन-तत्त्व को श्रलग मानना दार्शनिक श्रीर साधारण दोनों इन्टियों से युक्ति सांख्य के मत के अनुसार संशय, भूम आदि बुद्धि के परिणाम हमेशा सत् रूप से वर्त्तमान हैं; इसिलये किसी निश्चित सिद्धांत का 'कथन' संभव नहीं हैं। इसी प्रकार जिन निश्चयों या सिद्धांतों पर पहुँचना है वे भी सदा से मौजूद हैं, फिर उनकी स्थापना या अन्वेषण के जिये प्रयक्ष करना व्यर्थ है। यदि किसी सिद्धांत को उसके प्रतिपादन से पहले असत् माने, तो सांख्य के अनुसार वह कभी अस्तित्व में न आ सकेगा। सकार्यवाद के आधार पर न तो हम अपने भूम या मिथ्याज्ञान को नष्ट कर सकते हैं, न अनुपरिथत यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न ही कर सकते हैं। तब तो सारी दार्श्रानिक प्रक्रिया या तत्त्व की बौद्धिक खोज क्यर्थ ही है। यथार्थ और अयथार्थ दोनों ही प्रकार के ज्ञान हैं; उनमें से एक के नाश का और दूसरे तक पहुँचने का यत्न करना सवंथा व्यर्थ है। जो अज्ञान है, जो सत् है, उसका नाश किस प्रकार होगा ?

हम देख चुके है कि न्याय-वैशेषिक का असत्कार्यवाद युक्ति के आगे नहीं ठहरता; सांख्य का सत्कार्यवाद भी विचित्र उलक्षनों में फॅसा देता है। दो विरोधी सिद्धांतों में एक भी कठिनता से मुक्त नहीं है, यह आरचर्य की बात है। इन दोनों सिद्धांतों के विरोध और दोनों की असमअसता ने वेदांत के 'श्रिनिर्वचनीयवाद' और 'विवर्त्तवाद' को जन्म दिया।

बेकिन वेदांत-दशँन का अध्ययन करने से पहले हमें मीमांसकों का मत देख लेना चाहिए। जहां 'ज्ञानवादी' फेल हुये वहां 'कर्मवादियों' को कितनी सफलता मिली, यह दशँनीय बात है। वैसे भी 'उत्तर मीमांसा' से पहले 'पूर्वभीमांसा' का पाठ होना चाहिए।

की है। बौदों की आलोचना सबसे तीचए है। सत्कार्य की ज्ञालोचना शंकराचार्य भी सत्कार्यवाद को व्यावहारिक जगत् का सिद्धांत समक्तते थे, अन्यथा सृष्टि की उत्पत्ति बताने में वे 'विवर्त्तवाद' का आश्रय न लेते। नैयायिक और सीमांसक श्रालोचक बतलाते हैं कि उत्पत्ति से पहले घट की सत्ता मानना बिलुकुल श्रसंगत है। यदि श्रनभिन्यक्त घडे से पानी नहीं ले जाया जा सकता तो उसकी सत्ता जानने से क्या जाभ ? उत्पत्ति से पहले घट आवृत दशा मे रहता है, दूसरा कार्य घट-कार्य के श्रावरण या श्रावरक का काम करता है, यह सांख्य का मत है। इस आवरण को इटानेवाला कीई हेतु होना चाहिए। वह हेतु अपनी ग्रावरण हटाने की किया करने से पहले सत् था या श्रसत् ? सकार्यवाद के श्रनुसार उसे सत् मानना चाहिए। तब प्रश्न यह है कि आवरण दूर करने के हेतु के रहते हुये भी घट अनिभन्यक्त क्यों रहा <sup>१</sup> जिस सत्ता या घटना-द्वारा घट को श्रभिन्यक्ति मिसती है उसे सकार्यनाद के श्रनुसार सत् मानना पढेगा ऋौर उसके सत् होने पर किसी भी चए में घट अनिभन्यक्त नहीं रह सकता।

अपने 'तत्त्वसंग्रह' में बौद्ध तार्किक शांतरिक्षत ने सांख्य की कडी आलोचना की है।' 'तत्त्व संग्रह' पर कमलशील ने 'पिक्षका' नामक टीका लिखी है। यदि कार्य और कारण एक ही होते हैं तो प्रकृति को ही महत्त्व आदि का कारण क्यों माना जाय; महत्त्त्व को प्रकृति का कारण क्यों न माने ? बिना उत्पत्ति स्वीकार किये कारण-वाद व्यर्थ है। यदि दही दूध में पहले से वर्त्तमान है तो 'दही बन गया या उत्पन्न हो गया' यह कहना ग़लत है। कार्य की अभिन्यक्ति के लिये कारण में कुछ परि-वर्त्तन अपेक्ति होता है, यदि यह 'परिवर्त्तन' भी पहले से ही सत् है तो कार्य को पहले से ही अभिन्यक्त होना चाहिए। यदि 'परिवर्त्तन' सत् नही था, तो असत् की उत्पत्ति माननी पढेगी।

१ देखिये दासगुप्त कृत इतिहास, भाग २ पृ० १७२।

का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक प्रंथ जैमिनि के सूत्र है। इन सूत्रों में वैदिक यज्ञ-विधानों की प्रक्रिया और महस्त्र का वर्णन है। यज्ञ-प्रतिपादक वाक्यों की व्याख्या किस प्रकार करनी चाहिए, किन यज्ञों को कब, किस-लिये और किस प्रकार करना चाहिये, इसका निर्णय करना मीमांसा का काम है। यज्ञ-संबंधी व्यख्याओं के मतमेद दूर करके संगति और सामअस्य स्थापित करना ही जैमिनि-सूत्रों का लच्य था। प्रश्न किया जा सकता है कि यदि पूर्व मीमांसा कर्मकांड का वर्णन मात्र है तो उसे 'दर्शनशास्त्र' के हतिहास मे क्यों स्थान दिया गया? बात यह है कि धीरे-धीरे टीकाकारों के हाथ में पूर्व मीमांसा ने दर्शन का रूप धारण कर जिया। आरंभ मे पूर्व मीमांसा की स्वर्ग में रुचि थी जो यज्ञों द्वारा प्राप्य था, परंतु भाष्य-कारों और टीकाकारों ने 'मोक्ष' का प्रवेश मीमांसा-शास्त्र मे करा दिया। यद्यपि कुमारिल और प्रभाकर याज्ञिक-क्रियाओं को महत्त्व देते हैं, तथापि उनमें स्पष्टक्प में दार्शनिक पत्त्रपात बढा हुआ पाया जाता है।

कीय के मत में पूर्व मीमांसा के सूत्र सब सूत्रों में पुराने हैं । उनका समय ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता । मीमासा साहित्य मीमांसा-शास्त्र में जगभग २४०० सूत्र हैं जो बारह अध्यायों में विभक्त हैं । दार्शनिक सूत्र-प्रंथों में मीमांसा का आकार सबसे बड़ा है । मीमांसा सूत्रों पर शायद सबसे पहले 'उपवर्ष' ने वृत्ति लिखी । उनका नाम शाबर भाष्य में आता है जो कि सबसे प्राचीन उपज्वा भाष्य है । शाबर भाष्य पर प्रभाकर ने 'बृहती' टीका लिखी । प्रभाकर का समय ६४० ई० समम्मना चाहिए । 'बृहती' पर शालिकानाथ की 'म्रज्विमला' टीका मिखती है । शालिकानाथ को प्रभाकर का शिष्य बतलाया जाता है । मीमांसा-साहित्य में प्रभाकर 'गुरु' नाम से प्रसिद्ध हैं । शाबर भाष्य पर दूसरी टीका कुमारिल मह (७०० ई०) ने लिखी; इस टीका के तीन भाग हैं, श्लोकवार्त्तिक, तंत्रवार्तिक और दुप्टिका । श्लोक-वार्त्तिक पर, जो कि दार्शनिक भाग है, श्री पार्थसारिथ मिश्र ने 'न्याय

## चौथा अध्याय

# पूर्व मीमांसा

वैदिक संहिताओं में जो विचार बीज रूप में वर्चमान थे वे ब्राह्मणों श्रीर उपनिषदों मे श्रंकुरित हो गये । उन्हीं के श्राधार पर षड्दर्शनों के वटबुकों का विस्तार हुआ। यों तो श्रुति का 'शासन' सभी आस्तिक दर्शन मानते है, पर श्रुति के वास्तविक श्रनुयायी पूर्व श्रौर उत्तर मीमांसा ही कहता सकते है। जब कि अन्य दर्शन श्रुति से कुछ संकेत लेकर ही सतुष्ट हो गये, पूर्व मीमांसा श्रीर उत्तर सीमांसा के जेखकों ने श्रपने संपूर्ण सिदांत श्रुति से निकालने की कोशिश की । न्याय-वैशेषिक के साहित्य में श्रुति के उद्धरण शायद ही मिलें, सांख्यकारिका भी श्रुति की विशेष परवाह नहीं करती; परंतु पूर्वमीमांसा और वेदांत के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह ठीक है कि उत्तरकालीन नेदांत को आलोचकों से श्रपनी रचा करने के लिये तर्क का आश्रय लेना पड़ा, इसी प्रकार पूर्व-मीमांसा के टीकाकारों में भी तर्क कम नहीं है, फिर भी इन दोनों से सुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन श्रुति के आधार पर किया गया है। यहां श्रुति से मतलब वेदों, बाह्यकों श्रीर उपनिषदों के समुदाय से है। जहां दूसरे दर्शन अपनी पुष्टि के लिये उपनिषद की शरण लेते है, वहां पूर्व मीमांसा बाह्मण-प्रथी पर निर्मर रहती है। ब्राह्मण उपनिषदों से पहले ब्राते हैं. इसी जिये इस संप्रदाय का नाम पूर्व भीमांसा पड़ा । उपनिषदों का श्राश्रय लेने के कारण वेदांत को 'उत्तर मीमांखा' कहते हैं।

पूर्व मीमांसा का दूसरा नाम कर्म-मीमांसा भी है। इस नाम से पूर्व मीमांसा के विषय और अभिकृषि का पता चलता है। पूर्व मीमांसा प्रमाण अनुभृति को कहते हैं जो स्मृति-ज्ञान से भिन्न है। स्मृति प्रमाण नहीं है क्योंकि वह पूर्वज्ञान की अपेचा करती है। जब किसी ज्ञान में स्मृति का अंश आ जाता है तो उसमें भूम की संभावना उत्पन्न हो जाती है।

ज्ञान के विषय में एक महत्त्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए, वह यह कि ज्ञान का आकार नहीं होता। मीमांसा का मत है कि बिना आकार की वस्तु का प्रत्यच्च नहीं होता। ज्ञान प्रत्यच्च मये नहीं है, वह स्वतः प्रकार है। प्रत्यच-बुद्धि अर्थ-विषयक होती है न कि बुद्धि-विषयक (अर्थ-विषयहि प्रत्यच्च बुद्धिः, न बुद्धिविषये— भाष्य) प्रत्यच्च पदार्थों का होता है न कि पदार्थों के ज्ञान का। संविद् (ज्ञान) कभी सवेद्य नहीं होती। संविद् सदैव संवित् के रूप में जानी जाती है न कि संवेद्य के रूप में (सवित्तयेव हि संवित् सवेद्या न संवेद्यतया) ज्ञान की उपस्थित अनुमान से जानी जाती है। ज्ञान दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करता है, अपने को नहीं। ज्ञान ज्ञेय है, पर प्रत्यच्च करने योग्य नहीं है। यह सिद्धांत सौन्नां- तिक मत का वित्तकुत्व उत्तरा है। सौन्नांतिकों के अनुसार विज्ञानों का प्रत्यच्च होता है और पदार्थों का अनुमान; मीमांसा के मत में बस्तुओं का प्रत्यच्च होता है और उनके ज्ञान या संवित् का अनुमान।

प्रत्यच सिवकल्पक श्रीर निर्विकल्पक दो प्रकार का होता है। मीमांसा का निर्विकल्पक प्रत्यच न्याय-वैशोषिक से भिन्न है। मीमांसा का निर्विकल्पक कोरी कल्पना नहीं है। निर्विकल्पक ज्ञान में वस्तु की श्रेणी या खाति तथा विशेष धर्म की प्रतीति नहीं होती, यह कुमारिल का मत है। प्रभाकर के मत में दोनों का श्रस्पष्ट प्रत्यच होता है। निर्विकल्पक श्रीर सिवकल्पक दोनों प्रकार के ज्ञान प्रमाण हैं; दोनों ही ज्ञाता को ज्यवहार

१ वही, पृ० २० ऋौर प्रभाकर स्कूल् आफ पूर्व-मीमासा, पृ० २६।

२ वही

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कीय, वही, पू॰ २६।

रत्नाकर' लिखा। प्रभाकर की चृहती शवर स्वामी के भाष्य के श्रिषिक श्रमुकृत है; कुमारित कभी-कभी भाष्यकार के विरुद्ध भी चले जाते हैं। प्रभाकर श्रीर कुमारित के दार्शनिक सिद्धांतों में जगह-जगह मतभेद हे। इस प्रकार शावर-भाष्य का श्राचार लेकर प्रभाकर श्रीर कुमारित ने मीमांसा के दो दार्शनिक संप्रदायों की नींव डाली। कुमारित के मतानुयायियों का श्रिष्ठक साहित्य उपलब्ध है। पार्थसारिय मिश्र की 'शास्त्रदीपिका' मंडन मिश्र का 'विधिविवेक' श्रीर 'भावनाविवेक', मावव का 'न्यायमालाविस्तर', खंडदेव की 'भाष्ट दीपिका' श्राद्ध प्रंथ उल्लेखनीय हैं। श्रापदेव का 'मीमांसा-न्याय-प्रकाश' सत्तरहवीं शताब्दी में लिखा गया; लीघाचिमास्कर का 'श्र्यसंग्रह' भी नवीन श्रंथ है। भाष्ट मत का एक नया ग्रंथ 'मानमे-यादय' हात ही में प्राप्त हुया है। प्रभाकर मत की प्रसिद्ध पुस्तक शालिकानाथ की 'प्रकरणपिक्चका' है। इसी लेखक ने शावरभाष्य पर 'परिशिष्ट' भी तिखा है।

प्रभाकर श्रीर कुमारिल के मतों का हम मिलाकर वर्णन करेंगे, क्योंकि भेद होने पर भी दोनों का कुछ महत्त्वपूर्ण वातों पर एक मत है। जहां दोनों के सिद्धांतों में भेद है, वहां वैसा ही लिख दिया जायगा।

जेमिनि ने प्रत्यच, श्रनुमान श्रीर शब्द यह तीन प्रमाण माने थे।
प्रमाण-विचार
प्रमाण स्वीकार किया | कुमारिल ने प्रमाकर की सूची में श्रमाव को श्रीर जोड दिया । संभव श्रीर ऐतिहा (जन-प्रवाद) को दोनों में कोई प्रमाण नहीं मानता । न्याय-वैशोषिक में प्रत्यच ज्ञान के कारण को 'प्रत्यच प्रमाण' कहा गया था, परतु प्रभाकर के मत में प्रत्यच ज्ञान श्रीर शत्यच प्रमाण एक ही हैं । प्रमाण का चच्च-

प्रमाख मनुसृतिः, सा स्मृतेरन्या, न सा स्मृतिः। न प्रमाखं स्मृतिः पूर्वप्रतिपत्ति व्यपेत्तखात् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> कीथ, कर्म मीमांसा, ए० २०

वास्तव में स्वयंत्रकाश ज्ञान है,। या श्रनुभव के लिये प्रभाकर के श्रनुयायी 'संवित्' शब्द का प्रयोग करते हैं। संवित् स्वप्रकाश है, उसे किसी दूसरे के प्रकाश की श्रावर्यकता नहीं है। संवित् उत्पन्न होती और तिरोहित होती है और प्रकट होते ही विषय श्रर्थात् ज्ञेय पदार्थ तथा ज्ञाता श्रर्थात् श्रात्मा दोनों को प्रकाशित कर देती है, वह स्वयं तो प्रकाशित है ही। इस प्रकार तीन चीज़ों (संवित्, ज्ञेय श्रीर ज्ञाता) के एक साथ प्रकाशित हो जाने को 'त्रिपुटीज्ञान' कहते है (देखिये, हिरियन्ना, पृष्ठ ३०७)। श्रात्मा यदि स्वयंप्रकाश होता तो निद्रावस्था और सुषुप्ति में भी प्रकाशित रहता। इसिलये संवित् को ही स्वयंप्रकाश मानना चाहिए।

### शुब्द प्रमास

मीमांसक देदों को अपौरुषेय और नित्य मानते है। अपौरुषेय का श्रर्थ यही नहीं है कि उन्हें किसी मनुष्य ने नहीं बनाया; इसका अर्थ यह है कि उन्हें किसी ने नहीं बनाया। वेद ईश्वरकृत नहीं है। वस्तुतः मीमांसक अनीरवरवादी हैं । हिन्दू दर्शन मे, जैसा कि हम बता चुके हैं, ईरवर को न माननेवाला नास्तिक नही होता, श्रुति को न माननेवाला ही नास्तिक कहवाता है। इस प्रकार अनीश्वरवादी होते हुये भी मीमांसा एक आस्तिक दर्शन है। वेदों की नित्यता का अर्थ यह है कि वेदों के शब्द, वाक्य आदि, सब नित्य हैं. वाक्यों का क्रम भी नित्य है। इसी क्रम से इसी भाषा मे लिखित वेद गुरू-शिष्य-परम्परा द्वारा अनादिकाल से चले आते हैं। सीमां-सक शब्द को नित्य मानते हैं। कुमारित के मत में शब्द एक द्रव्य है। शब्द नित्य है. इसी प्रकार अर्थ नित्य है: शब्दों और अर्थों का संबंध भी नित्य है। नैयायिकों के मत में, किस शब्द का क्या अर्थ होगा, यह ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। परंतु सीसांसक शब्दों श्रीर उनके अर्थ का संबंध स्वाभाविक, अकृत्रिम तथा श्रनादि मानते हैं। जिस शब्द का जो अर्थ है, वही उसका अर्थ हो सकता है। वह सुविधा के लिए 'मान लेने' की चीज नहीं है। शब्द श्रीर श्रर्थ का संबंध नित्य है।

में लगा सकते है। पशु का ज्ञान निर्विकल्पक होता है श्रीर पशु के व्यापारों का कारण बन जाता है।

श्रात्मा का प्रत्यच होता है या नहीं, इस विषय में प्रभाकर श्रीर कुमारिल मे सतभेद है। कुमारिल के मतभेद में श्रहंपत्यय द्वारा श्रात्मा का प्रत्यच होता है। श्रात्मा एक साथ ही दृष्टा श्रीर दृश्य, ज्ञाता श्रीर ज्ञंय हो सकता है। श्रात्मालुभव में श्रात्मा श्राप ही श्रपने को जानता है। ज्ञंयरूप से श्रात्मालु है श्रीर ज्ञातारूप से चेतन; इस प्रकार श्रात्मा जङ्-बोधात्मक है। में श्रपने को जानता हूं, यह श्रतुभव ही इस विषय में प्रमाण है। प्रत्येक पदार्थ के ज्ञान के साथ श्रास्मा का ज्ञान ज्ञार दृस्ती श्रहंवृत्ति। श्रात्मालुशृति प्रत्येक ज्ञान की निश्चित सहकारिणी हैं। यह मत जर्मन दार्शनिक काष्ट के मत से समानता रखता है। काष्ट ने कहा था—प्रत्येक प्रत्यच-ज्ञान के साथ में ज्ञानता या सोचता हूं, यह ज्ञान म्वतः जगा रहता है। परंतु कुमारिल के मत में श्रात्मा 'ज्ञाता' के रूप में नहीं ज्ञाना जाता; ज्यक्तित्व की एकता की श्रनुभृति ज्ञरूर होती है। श्रात्म-तत्व को श्रज्य नहीं कहा जा सकता।

प्रभाकर का मत न्याय-वैशेषिक के समीप श्रौर कुमारित से भिन्न है। प्रभाकर परियामवादी नहीं है; वह श्रात्मा की परिवर्तनीयता में विश्वास नहीं रखता। पुरुप को 'ज्ञेय' कहना भी समीचीन नहीं है। ज्ञाता कभी श्रपना ज्ञेय नहीं हो सकता। वाह्य पदार्थ ही ज्ञेय हैं न कि श्रात्मा। श्रात्मा ज्ञाता है; प्रत्येक ज्ञान में वह ज्ञाता के रूप में ही प्रकारित होता है। यदि प्रत्येक ज्ञान में ज्ञेय पदार्थ के साथ ज्ञाता भी प्रकाशित न होता तो एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से भिन्न न ज्ञाना जा सकता। श्रात्मा स्वप्रकाश नहीं, जह है। यही न्याय-वैशेषिक का भी मत है।

१ हिरियन्ना, पृ० ३०४।

२ वही, पृ० ३०५।

प्रभाकर दोनों के मत मे श्रर्थ वर्णों का धर्म है न कि उनसे श्रतिरिक्त किसी 'स्फोट' का। स्फोटवाद वैयाकरणों (व्याकरण-शास्त्रियों) का सिद्धान्त है। मीमांसक उसके विरुद्ध हैं।

वर्ण सदैव, सर्वत्र वर्त्तमान रहते हैं; उच्चारण से उनकी श्रभिन्यिक्त मात्र हो जाती है। इसिलिये यह तर्क कि वर्णों की उत्पत्ति श्रीर नाश होता है, इसिलिये वे श्रनित्य हैं, ठीक नहीं। एक ही शव्द का बहुत से लोग बहुत जगहों में उच्चारण करते हैं, न कि अनेक शब्दों का। श्रम्यथा एक-से श्रथं की प्रतीति सब जगह नहीं हो सकतो।

जब साधारण शब्द नित्य हैं तब वैदिक शब्द नित्य है इसका तो कहना ही क्या । महाभाष्यकार पतंजिल के मत में वैदिक अर्थ नित्य हैं. शब्द नित्य नहीं है। परंतु मीमांसक शब्दों और शब्दों का अभिप्राय वोनों को नित्य मानते हैं। परंत क्या नित्य होने से वेदों का प्रामाएय स्थापित हो जाता है ? इसके उत्तर में मीमांसक ज्ञान के 'स्वतःप्रामाण्य' पर ज़ोर देते हैं। 'स्वतः प्रामाएय' के सिद्धान्त पर विचार करने से पहले हमें यह समस्र लेना चाहिए कि शब्दप्रमाण का चेत्र अलौकिक जगत है। जहां प्रत्यत्तादि प्रमाणों की पहुँच नहीं है वहीं शब्द का प्रामाण्य होता है वेदों का प्रामायय इसलिये है कि वे अलौकिक चेत्र के विषय में बतलाते हैं। 'इस प्रकार का अनुष्ठान करने से यह फल मिलेगा,' यह किसी दूसरे प्रमास का विषय नहीं है । याज्ञिक श्रनुष्ठानों के फल्रपद होने का विश्वास वेदों का प्रमाण मानने पर ही हो सकता है। मीमांसा का उहें रय 'धर्म' का स्वरूप निश्चय करना है। वैदिक विधियों का पालन ही 'धर्म' है। धर्म का स्वरूप श्रौर किसी उपाय से, प्रत्यच या श्रनुमान द्वारा, नहीं जाना जा सकता । भीमांसा वैदिक वाक्यों की व्याख्या करने से नियम बतलाती है जिससे वेदों का श्रिभप्राय ठीक-ठीक समका जा सके।

शब्द-मात्र की नित्यता सिद्ध करने के लिये मीमांसकों ने कई युक्तियां दी हैं। संसार की वस्तुएं पहले थीं श्रीर उनका शब्द की नित्यता<sup>1</sup> नाम बाद को रक्खा गया: यह मत मीमांसा को स्वीकृत नहीं है । वस्तुओं श्रीर उनके नामों में क्या पहले था, यह बताना ग्रसंभव है। परंतु शब्द का त्रर्थं ध्वनि नहीं है। शब्द वर्ण-समूह का नाम है। प्रत्येक वर्ण सर्वच्यापक, निरवयन ग्रतएव नित्य है। वर्ण नित्य है, इसके पत्त में एक महत्त्व की द्युक्ति यह है कि किसी वर्ण का उचारण होते ही हम पहचान लेते हैं कि यह श्रमुक वर्ण है। एक ही नित्य वर्ण का बार-बार उच्चारण होता है। ध्वनि वर्ण के उच्चारण का साधन मान्न है: ध्वनि से वर्ण को अभिव्यक्ति मिलती है। ध्वनि वर्ण नहीं है। ध्वनि कॅची, नीची, धीमी या तेज हो सकती है, परंतु इससे वर्ण में भेद नहीं पड़ता। वर्णों के समुदाय को शब्द कहते है। शब्द वर्णी का समूहमात्र है: वह श्रवयवी नहीं है। फिर भी अर्थ की प्रतीति के लिये वर्णों में ठीक क्रम होना आवश्यक है । अन्यया 'नदी' और 'दीन' में अर्थ भेद न होगा शब्दों का अर्थ 'व्यक्ति' को नहीं बल्कि 'जाति' को बताता है। गो शब्द का अर्थ है गोत्व जाति । चुंकि जातियां नित्य हैं इसलिये शब्द श्रीर श्रर्थं का संबंध भी नित्य है।

यदि शब्द नित्य न हों तो गुरु शिष्य को पढ़ा भी न सके। 'गाय जाती है' यह कहने में पहले 'गाय' शब्द का उचारण होता बाद को 'जाती' श्रीर फिर 'है' का। 'गाय' में पहले ग का उच्चारण होता है। यदि उचारण के साथ ही ग्वर्ण नष्ट हो जाय तो पूरे शब्द या पूरे वाक्य का श्रर्थ कभी समम में न श्रा सके। नष्ट हुश्रा शब्द श्रर्थ का ज्ञापन नहीं कर सकता। ज्ञाप्य (जिसका ज्ञापन किया जाय) श्रीर ज्ञापक (ज्ञापन करनेवाले) को एक समय में होना चाहिए।

प्रभाकर के मत में सारी ध्वनियां वर्णात्मक हैं। कुमारिल श्री(

१ हिरियन्ना, पृ० ३०६-३१०

कहते हैं । ज्ञान का प्रामाचय श्रपने श्राप (स्वत.) होता है, श्रप्रामाचय दूसरी किसी चीज़ (दूसरा ज्ञान या न्यापार) की श्रपेज़ा से (प्रामाण्यं स्वतः, श्रप्रामाण्यं परतः)। ज्ञान में विश्वास करना स्वाभाविक है श्रीर श्रविश्वास करना अस्वाभाविक, किसी ज्ञान में श्रविश्वास करनेवाले को कारण बताना चाहिए, विश्वास करनेवाले को नहीं।

इस 'स्वतः प्रामाण्य' का शब्द प्रमाण से क्या संबंध है ? बैदिक वाक्यों का एक बार अर्थ जान लेने पर उनका प्रामाण्य सिद्ध करने के लिये किसी 'परल' या परीजा की आवश्यकता नहीं रहती । बैदिक विधि-निपेशों का अभिप्राय सममना ही उनमें विश्वास करना है । अब पाठक समम गये होंगे कि 'स्वतः प्रामाण्य' सिद्ध करना मीमांसा के लिये क्यों और कितना आवश्यक है । परतः प्रामाण्यवाद को मान लेने पर वेदों की विश्वसनीयता एक दम नष्ट हो जाती है । वैदिक वाक्यों की सत्यता वी परल करना संभव नहीं है क्योंकि उनका संबंध परलोक से है । इसिलिये या तो सारे दैदिक वाक्यों में विश्वास किया जा सकता है या अविश्वास अथवा सन्देह । ज्ञान के स्वतः प्रामाण्य को नान लेने पर विश्वास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है ।

क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें किसी के भी वाल्य में विश्वास कर लेना चाहिए ? मीमांसा का उत्तर है, हां। किसी भी पुरुष का वाक्य प्रमाण हो सकता है यदि उस पुरुष में कोई दोष न हो। ज्ञान स्वरूपतः निर्दोष होता है, पर ज्ञान के स्रोत में दोष हो सकता है। मीमांसक इंद्रियों को प्रत्यच प्रमाण नहीं कहते, प्रत्यच अनुम्ति को प्रत्यच कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्यच प्रमाण या प्रत्यच ज्ञान स्वतः निर्दोष है, परन्तु उसके स्रोत (इन्द्रियों) में दोप हो सकता है। इसी प्रकार शब्द ज्ञान के स्रोत पुरुष का वाक्य अप्रमाण हो जाय। चूंकि वेदों का कोई कर्ता नहीं है जिसमें दोप हो सकें, इसिलये बैंडिक

<sup>े</sup> सर्वे दर्शन संग्रह, पृ० १०६-१०७

#### स्वतः प्रामाएय

प्रामाण्यवाद की ठीक-ठीक समस्या क्या है, इसे हमें श्रव्ही तरह समक्ष लेना चाहिए। चन्नु, श्रोत्र श्रादि इन्द्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे 'प्रत्यच्न' कहते हैं। मान लीजिए कि श्रापको सप् का प्रत्यच हुशा। जैसे ही श्रापको सप् दिखलाई देता है, श्राप विश्वास कर लेते हैं कि श्रापके सामने सप् है। प्रश्न यह है कि क्या श्रापका यह स्वाभाविक विश्वास विलक्कत ठीक ही है, शलत नहीं हो सकता; क्या ज्ञान का उत्पन्न होना श्रीर ज्ञान का यथार्थ होना एक ही बात है ? जो जो ज्ञान उत्पन्न होता है क्या वह सब ठीक ही होता है ? ज्ञान की उत्पत्ति ही क्या उसकी सच्चाई या यथार्थता की भी गारंटी कर लेती है ? जिसे श्राप सप् कह या समक रहे हैं, वह रस्सी भी तो हो सकती है।

नेयायिकों का कथन है कि ज्ञान की उत्पत्ति एक बात है और ज्ञान की यथार्थता का निश्चय दूसरी बात; यथार्थ, ज्ञान का स्वरूप ज्ञेय के श्रमुकृत होता है, परंतु यथार्थज्ञान की परस्व न्यावहारिक सफलता है। जिस ज्ञान के श्रमुसार काम करने पर सफलता हो उसे यथार्थज्ञान कहना चाहिए। यह यथार्थज्ञान का लक्ष्य नहीं है, उसे पहचानने का उपाय है। यथार्थज्ञान उत्पन्न हो जाने पर भी उसकी पहचान विना व्यवहार के नहीं हो सकती। इस मत को 'परतः प्रामाख्यवाद' कहते हैं।

मीमांसकों का मत इससे उत्तटा है। ज्ञान श्रपना प्रामाण्य श्रपने साथ जाता है। ज्ञान की यथार्थता को परखने के जिये किसी ज्ञानेतर पदार्थ, किसी प्रकार के व्यवहार या व्यापार की श्रावश्यकता नहीं है। ज्ञान उत्पन्न होना श्रीर उस ज्ञान की यथार्थता में विश्वास होना, एक ही वात है। प्रत्यच श्रादि प्रमाखों में नैसिंगिक विश्वास पाया जाता है। किसी ज्ञान को श्रयथार्थ सिद्ध करने के ज्ञिये श्रीर कुछ करने की श्रावश्यकता है, यथार्थ सिद्ध करने के ज्ञिये नहीं। इस मत को 'स्वतः प्रामाण्यवाद'

में नहीं है' यहाँ अर्थापत्ति प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि 'देवदत्त घर के बाहर है।' प्रभाकर का मत है कि अर्थापत्ति का मूल सन्देह है। देवदत्त को घर में न पाने पर उसके जीवन में ही सन्देह हाने लगता है। इस सन्देह को दूर करने के लिये तृतीय ज्ञान अर्थात् अर्थापत्ति की कल्पना करनो पड़ती है। 'देवदत्त घर के बाहर है' इस ज्ञान से सन्देह दूर हो जाता है। देवदत्त की घर से अनुपस्थिति अकेली अर्थापत्ति के लिये यथेष्ट नहीं है। देवदत्त मरा हुआ भी हो सकता है, घर में न होने का अर्थ बाहर होना ही नहीं है। घर में देवदत्त की अनुपस्थिति देखकर उसके जीवन के विषय में संशय उत्पन्न हो जाता है जिसे अर्थापत्ति से दूर किया जाता है।

श्रथीपत्ति का श्रनुमान में अन्तर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि यह ज्ञान न्याप्ति के बिना होता है। केवल-न्यतिरेकी श्रनुमान को दोनों मतों के मीमांसक नहीं मानते। न्यतिरेक न्याप्ति आदरणीय नहीं है।

कुमारिल ने अर्थापत्ति की व्याख्या दूसरी तरह की है। वास्तव में प्रमाकर की व्याख्या दोषपूर्ण है। जिस दशा में सशय उरपन्न होता है उसी दशा में फर दूर कैसे हो जाता है ? आदि से अन्त तक दो ही निश्चित ज्ञान रहते हैं, देवदृत्त का जीवित रहना और उसका घर में न होना। देवदृत्त के जीवित होने में संदेह कभी नहीं होता और यदि ऐसा संदेह होता है तो उसके दूर होने का कोई कारण नहीं दीखता। वास्तव में देवदृत्त के जीवित होने और घर में न होने के दोनों ज्ञानों में संशय नहीं होता। लेकिन इन दोनों असंदिग्ध ज्ञानों में विरोध है। इस विरोध को दूर करने के लिये बुद्ध प्रयक्ष करती है जिसके परिणाम-स्वरूप अर्थापत्ति का उदय होता है। एक ही परिस्थितियों में सदेह की उत्पत्ति और नाश दोनों मानना असंगत है; यही प्रमाकर की व्याख्या में दोष है।

प्रभाकर इस प्रमाण को नहीं मानता । कुमारिल का मत है कि घट

वाक्य सर्वथा प्रमाख ही हैं।

श्रव हम स्वतः-प्रामाख्यवाद की मुख्य युक्ति देते हैं। परतः प्रामाख्यवाद कि हो देता है। 'यह पानी है' इस ज्ञान की नैयायिक व्यावहारिक परीचा करना चाहते हैं। पानी के श्रस्तित्व का ज्ञान तब ठीक है जब उससे प्यास बुक्त जाय। 'मेरी प्यास बुक्त गई' यह भी एक प्रकार का श्रनुभव या ज्ञान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले ज्ञान की 'व्यावहारिक परख' का श्रर्थ उसकी दूसरे ज्ञान से परीचा करना है। परन्तु 'मेरी प्यास बुक्त गई' यह भी ज्ञान है; इसकी भी परीचा होनी चाहिए। इसकी 'परख' जिस ज्ञान से होगी वह भी ज्ञान ही होग श्रीर उसकी भी परीचा श्रावश्यक होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि परतः प्रामाख्यवाद हमें श्रनवस्था में फॅसा देता है। ज्ञान के परतः-प्रामाख्य को मानकर हम कभी किसी ज्ञान की यथार्थता का निश्चय नहीं कर सकतं।

शब्द प्रमाण श्रीर प्रामाण्यवाद का वर्णन हम कर खुके । अनुमान श्रीर उपमान की व्याख्या में कोई विशेषता नहीं है। कुमारिल ने श्रभाव प्रमाण को भी माना है। प्रमाकर श्रभाव या अनुपलव्यि को प्रमाण नहीं मानता । श्रर्थापत्ति को डोनों प्रमाण मानते हैं परन्तु उनकी ब्याख्या में महत्वपुर्ण भेद है। पहले हम श्रर्थापत्ति का ही वर्णन करेंगे।

'देवदत्त मोटा है' श्रौर 'देवदत्त दिन में नहीं खाता' यह दोनों ज्ञान श्रयांपत्ति श्रमाणि यह परिखाम निकलता है कि 'देवदत्त रात को खाता है ।' इस तीसरे ज्ञान को श्रथांपत्ति कहते हैं।

एक दूसरा उदाहरण जीजिए । 'देवदन्त जीवित है पर देवदत्त घर

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> सन दर्शन संब्रह, पृ० १०८

२ दासगुप्त, भाग १, पृ० ३६१-३६४

बन सकता है, इस संभावना पर कुमारिल ने विचार नहीं किया। अंतर्द्शन या मानसिक अवस्थाओं के अत्यत्त को कुमारिल ने नहीं माना। अपने 'लॉजिक' के अंतिम अध्याय में असिद्ध तर्कशास्त्री वनीर्ड बोसांक्ट ने कुमारिल के इस मत की पुष्टि की है कि सब मानसिक अवस्थाएं भौतिक पदार्थों (या शारीरिक दशाओं) की ओर इंगित करती है। अत्येक मानसिक दशा का विषय होता है। निर्विषयक विज्ञान संभव नहीं हैं।

प्रसाकर के मत में इतने पदार्थ हैं—द्रन्य, गुख, कर्म, सामान्य, पारतंत्र्य या समवाय, शक्ति, सादश्य श्रीर संख्या। अंधकार श्रका द्रन्य नहीं है; प्रकाश की श्रतुपस्थिति ही श्रंधकार है। प्रभाकर श्रभाव श्रीर विशेष को पदार्थं नहीं मानता।

कुमारित के अनुसार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव यह पाँच पदार्थ हैं। अभाव चार प्रकार का है। 'विशेष' पदार्थ नही है। अंधकार और शब्द द्रव्य है; इस प्रकार द्रव्यों की संख्या 'ग्यारह' है। समवाय भी अलग पदार्थ नहीं है।

वैदिक विधि-वाक्य अपना पालन करनेवालों को स्वर्ग की आशा दिलाते हैं। यदि आत्मा अनित्य हो तो यह आत्मा जात्मा वाक्य निरर्थंक हो जायं। 'यज्ञों का करनेवाला स्वर्ग को जाता है' इसका साफ अर्थ यही है यज्ञ-कर्ता सृत्यु के बाद नष्ट नहीं हो जाता। आत्मा अमर है। आत्म-सत्ता की सिद्धि के लिये जैमिनि ने विशेष प्रयत्न नहीं किया है, वे यह विषय उत्तर-मीमांसा का समक्तते हैं। उपवर्ष जिन्होंने दोनों मीमांसाओं पर वृत्ति लिखी है, कहते है कि आत्म-सत्ता उत्तर-मीमांसा में सिद्ध की जायगी। प्राचीन काल में दोनों मीमांसाएं मिलकर एक दर्शन कहलाता था जिसमें कर्म-मार्ग और ज्ञान-मार्ग दोनों का पूरा विवेचन है।

१ प्रभाकर स्कूल, पृ० ८८

के श्रमाव का प्रत्यत्त एक श्रत्यग प्रमाण से होता श्रमाय या श्रद्धपलिय है जिसे श्रद्धपुपलिय प्रमाण कहते हैं। घटाभाव प्रमाण का ज्ञान प्रत्यत्त से नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रिय-संनिकर्ष का श्रमाव है। श्रद्धमान श्रीर श्रर्थापत्ति से भी 'भूतत्त मे घट नहीं है' यह ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिये श्रमाव का श्रहण करने वाला श्रत्वग प्रमाण मानना चाहिये। श्रद्धपलिय का श्रर्थ है 'उपलिव्ध' या 'ग्रहण्' का श्रमाव। प्रमाकर के श्रद्धायी श्रभाव-पदार्थ को नहीं मानते, इसलिये उनकी दृष्टि मे श्रद्धपलविध-प्रमाण भी निर्धंक है।

प्रभाणों का वर्णन हो चुका, श्रव प्रमेयों का वर्णन होना चाहिए। यहां भी प्रभाकर श्रीर कुमारिल में मतभेद है। मीमासकों का प्रमेय-विभाग न्याय-वैशेषिक से बहुत मिलता है।

न्याय-वैशोपिक श्रीर सांख्य-योग की तरह मीमांसक भी यथार्थवादी हैं; वे वाह्य जगत् की स्वतंत्र सत्ता मे विश्वास रखते हैं। संसार मनोमय या करपना-प्रसूत नहीं है। कुमारिज ने विज्ञानवादियों का तीन्न खंडन किया है। जगत् की स्वतत्र सत्ता माने बिना कोई व्यवहार नहीं चल सकता। गुरु-शिव्य-संबंध, श्रव्हे-बुरे का व्यवहार श्रादि वाह्य जगत् की श्रपनी सत्ता माने बिना नहीं हो सकते। विज्ञानवादी स्वपन-पदार्थों का उदाहरण देते हैं। परंतु स्वपन-पदार्थों का मिध्यापन जाम्रतकाल के पदार्थों को श्रपेचा से है। यदि जाम्रत जगत् भी मूठा है तो स्वपन के पदार्थों को मूठा कहना भी नहीं बन सकता श्रीर विज्ञानवाद का मुख्य तर्क व्यर्थ हो जाता है। कुमारिज ने यह दिखाने की बहुत कोशिश की है कि कोई विज्ञान श्रपने को नहीं जान सकता, न दूसरा विज्ञान ही एक विज्ञान को जान सकता है। विज्ञान से पदार्थ का बोध होता है; विज्ञान स्वयं श्रमुमेय है। पदार्थ को बता चुकने के बाद विज्ञान स्वयं ज्ञान का विपय

१ देखिये, कीय, कर्म-मीमासा पृ० ४६-५०।

के व्यापारों को नहीं जान सकता; जो शरीर उसके श्रपने कर्मों ने उत्पन्न किया है उसी को वह जान सकता है।

पार्थ सारिथ मिश्र का कथन है कि आत्मा को प्राह्म और गृहीता, ज्ञेय श्रीर ज्ञाता मानने से कोई दोष नहीं है। प्रभाकर के यह कहने का कि संवित् आत्मा को प्रकाशित करती है, यही अर्थ हो सकता है कि आत्मा संवित् का ज्ञेय या विषय हो जाता है। स्मृति-ज्ञान में आत्मा को अपनी प्रत्यमिज्ञा पहचान होती है। इस प्रत्यभिज्ञा का विषय यदि आत्मा को न माना जाय तो प्रत्यभिज्ञा निर्विषयक हो जाय। परंतु कोई ज्ञान निर्विषयक नहीं हो सकता। आत्मानुमृति का विषय आत्मा होता है; आत्मा का मानस-प्रत्यन्त संभव है।

कुमारिल के मत में प्रत्येक ज्ञान-स्थापार में आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं होती, जैसा कि प्रभाकर के अनुयायी सममते हैं। विषय की अनुभृति के साथ कभी आत्मानुभृति होती है, कभी नहीं। चेतन के जीवन में आत्मानुभृति विषयानुभृति से ऊँचे दर्जें की चीज़ है। आत्म-प्रत्यच्च और विषय-प्रत्यच्च एक ही बात नहीं है। प्रभाकर आत्मा और संवित् को अलग-अलग मानता है; उसके मत में आत्मा जड़ है और संवित् प्रकाशरूप। भट्ट मतवालों को यह सिद्धांत मान्य नहीं है। ज्ञान आत्मा का ही परिणाम, पर्याय है। यदि आत्मा अचेतन है तो उसका परिणाम स्वप्रकाश नहीं हो सकता। परंतु कुमारिल ने भी आत्मा में एक 'अचिवंश' या जह भाग माना है जो आत्म-प्रत्यच्च का विषय होता है। बास्तव में यह मत ठीक नहीं; आत्मा ज्ञान का विषय होता है इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा में एक 'जड़' अश मी मानना चाहिए। फिर भी यह मानना ही पढ़ेगा कि न्याय-वैशेषिक और प्रभाकर की अपेना कुमारिल की आत्मा विषयक धारणा अधिक उन्नत है। वह वेदांत के अधिक समीप भी है।

पूर्व मीमांसा में बहुत से देवताओं की कल्पना की गई है जिनके जिये

श्रात्मा शरीर, इंद्रियां श्रीर बुद्धि इन सब से भिन्न है। निद्रावस्था में बुद्धि की श्रनुपस्थिति में भी श्रात्मा मौजूद होता है। इंद्रियों के नष्ट हो जाने पर भी श्रात्मा नष्ट नहीं होता। शरीर जद है श्रीर ज्ञान का श्राधार नहीं हो सकता। स्मृति भी श्रात्मा की सत्ता सिद्ध करती है। ज्ञान एक प्रकार को किया है जो श्रात्म-इन्य में रहती या होती है। श्रात्मा में परिवर्तन या न्यापार होता है, इससे उसकी नित्यता में कोई भेद नहीं पड़ता। श्रात्मा को विज्ञानों का समूह मानने से काम नहीं चल सकता। यदि कर्म-सिद्धान्त में कोई सत्यता है तो एक स्थिर श्रात्मा मानना चाहिए जिसका पुनर्जन्म होता है। बौद्ध मत में कर्म-विपाक श्रीर पुनर्जन्म होनों ही नहीं बन सकते। श्रात्मा को न्यापक मानना चाहिए। यदि श्रात्मा श्रमु हो तो शरीर से भिन्न-भिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों को न जान सकें। मध्यम परिमाण मानने पर श्रात्मा श्रनित्य हो जायगा। इसित्विये श्रात्मा को विश्व या न्यापक मानना ही ठीक है।

आत्मा अनेक है। शरीर की क्रियाओं से आत्मा का अनुमान होता है। प्रत्येक शरीर की क्रियाये अलग-श्रलग हैं। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म-अधर्म या श्रप्दं, स्मृति श्रीर अनुभव दूसरों से प्रथक् है, इसिलये श्रनेक श्रात्माएं माननी चाहिए।

प्रभाकर के मत में श्रातमा जब है जिसमें ज्ञान, सुख, दुःख श्रादि
गुण उरपन्न होते रहते हैं। श्रातमा का प्रत्यन्न कभी नहीं होता। श्रातमा
स्वयप्रकाश नहीं है, श्रन्यथा सुपुष्ति में भी श्रात्मानुभूति बनी रहे।
स्वप्रकाश संवित् (ज्ञान) विषय श्रौर श्रात्मा दोनों को प्रकाशित करती
है। श्रात्मा हमेशा ज्ञान के गृहीता के रूप में प्रकट होता है प्राह्म विषय
या ज्ञेय के रूप में कभी नहीं। श्रात्मा न वाह्य प्रत्यन्न का विषय है न
मानस प्रत्यन्न का। श्रवेतन होने पर भी श्रात्मा कर्त्ता श्रौर भोक्ता है; वह
शरीर से भिन्न श्रौर व्यापक है। व्यापक होने पर भी श्रात्मा दूसरे शरीर

१ शास्त्र दीपिका पृ० ११६-१२४

के लिये किये जाय तो अधिक फल मिलता है। यज्ञ कर्म ईश्वर (गोविद) के लिए करने चाहिए। वेकटेश ने 'सेश्वर मीमांसा' नामक प्र'थ लिखा। इस प्रकार सेश्वर सांख्य की तरह सेश्वर मीमांसा का भी संप्रदाय वन गया।

मीमांसा-शास्त्र का स्वरूप आरंभ में व्यावहारिक था; दार्शनिक समस्याओं का प्रवेश उसके बाद को हुआ। मोच का आदर्श भी जैमिनि और शबर के सामने उपस्थित न था। आरंभिक मीमांसक धर्म, अर्थ और काम को 'त्रिवर्ग' कहते थे, उन्हें मोच में दिकचस्पी न थी। 'अर्थ' और 'काम' की प्राप्ति मनुष्य के व्यावहारिक ज्ञान और कुशजता पर निभंर है, परंतु 'धर्म' को जानने के लिये वेदों के अतिरिक्त दूसरा आधार नहीं है। धर्म किसे कहते हैं, इसके उत्तर में जैमिनि का सूत्र है:—

#### चोदना तत्वणोऽथा धर्मः ।१।१।२

धर्मपदार्थं का जल्या चोदना अर्थात् प्रेरणा है। श्रुति के वाक्य जो कुद्ध करने का आदेश देते है वही 'धर्म' है। कुछ करने का आदेश करने वाले वाक्यों को 'विधि वाक्य' या केवल 'विधि' कहते हैं। जो वाक्य कुछ न करने का उपदेश देते हैं वे 'निषेध वाक्य' कहलाते हैं। 'स्वर्ग का इच्छुक यज्ञ करे' यह विधि; 'ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए' यह निषेध-वाक्य है। अनुष्ठान-विशेषों की स्तुति करनेवाले वाक्यों को 'धर्य-वाद' कहते है। अनुष्ठान न करने और करने से क्या हानि-लाम होगा इसे (ऐतिहासिक उदाहरणों सहित) बतलाने वाले वाक्य 'अर्थवाद' हैं। कभी-कभी अर्थवाद-वाक्य लोक विख्यात बातें भी कह देते है जैसे, अगिन जाड़े की दवा है (अग्निहिंमस्य भेषजम्)। कहीं कहीं वस्तुओं में लोक-विरुद्ध गुणों का आरोपण भी अर्थवाद कहता है जैसे, आदित्यो ईश्वर<sup>9</sup>

यज्ञ किये जाते हैं । मीमांसकों ने इस से श्रागे जाने की श्रावश्यकता नहीं समसी। धर्म के

संचय के लिये ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। जैमिनि ने कहीं ईश्वर की सत्ता से स्पष्ट इनकार नहीं किया है उन्होंने ईश्वर-पदार्थ की उपेचा की है। वेदों मे जहां ईश्वर की स्तुति की गई है वह वास्तव मे यज्ञों के अनुष्ठाता की प्रशसा है। यज्ञ-कर्ताओं को तरह-तरह के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। मीमांसक सृष्टि और प्रलय नहीं मानते। काल की किसी विशेष लम्बाई बीत जाने पर प्रलय और फिर सृष्टि होती है, इस सिद्धांत को मीमांसकों ने साहसपूर्वक दुकरा दिया। अधिर सब आस्तिकदर्शन सृष्टि और प्रलय मानते हैं। जब सृष्टि का आदि ही नहीं है तो सृष्टिकर्ता की करवना भी अनावश्यक है। कुमारिल का निश्चित मत है कि बिना उरह य के प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जगत् को बनाने मे ईश्वर का क्या प्रयोजन हो सकता है श उद्देश्य और प्रयोजन अपूर्णता के चिन्ह हैं; उद्देश्यवाला ईश्वर अपूर्ण हो जायगा। धर्म और अधर्म के नियमन के लिये भी ईश्वर आवश्यक नहीं है। यज्ञकर्ता को फल प्राप्ति 'अपूर्व' कराता है। शरीर नहोंना भी ईश्वर के कर्त्तंच्य मे वाधक है। संसार की दुःखमयता भी ईश्वर के विरुद्ध साची देती है।

वाद के मीमांसकों में ईश्वर-विश्वास प्रकट होने लगता है। शायद श्रन्य दर्शनों के प्रभाव से मीमांसा के श्रनुयायियों में श्रास्तिकता (ईश्वर-विश्वास) का उदय हुश्रा। साथ ही देवताश्रों की श्रलग सत्ता में विश्वास घटने लगा। देवताश्रों की महिमा कम हो गई; देवताश्रों का महत्त्वपूर्ण स्थान मंत्रों ने ले लिया। भगवद्गीता का प्रभाव भी कम नहीं पड़ा। श्रापदेव श्रीर लीघाचिमास्कर लिखते है कि यदि यज्ञादि कर्म भगवान्

१ कीथ, वही, ऋष्याय ४।

२ वही, पृ०६०।

संबंध द्वारा रहते हैं।

कुमारिल के अनुसार अपूर्व एक प्रकार की शक्ति है जो यज्ञादि अनु-फान करनेवाले में उत्पन्न हो जाती है। अपूर्व का अस्तित्व अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है। किये हुये कर्मीं का फल अवस्य मिलना चाहिए, पर हम देखते हैं कि यज्ञादि कर्म तुरंत फल दिये बिना समाप्त हो जाते हैं। इन दोनों ज्ञानों का विरोध मिटाने के लिए 'अपूर्व' की कल्पना आवस्यक है। कोई भी यज्ञ कर्म अपने कर्चा में एक शक्ति उत्पन्न कर देता है जो कालान्तर में उसे फल देती है।

वैदिक विधि का अवण करके मनुष्य उसके अनुष्ठान मे क्यों प्रवृत्त हो जाता है ? याज्ञिक विधानों मे प्रवृत्ति का कारण क्या होता है ? यहां भी प्रभाकर और कुमारिल मे मतभेद है। पहले हम कुमारिल का मत सुनाते है।

कुमारिक्ष का एक 'मॉटो' है जिसका उसने ईश्वर के विरुद्ध भी प्रयोग किया है, वह यह है कि :—

प्रयोजनमनुहिश्य न मंदोऽपि प्रवत्तते

भयोजन के बिना मंदबुद्धि भी किसी काम मे नहीं लग जाता। इसका आश्रय यही है कि प्रत्येक कार्यउद्देश्य को लेकर किया जाता है। प्रवृत्ति का मृत कारण सुख-प्राप्ति और दुःख-निवृत्ति की चाह है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, श्रानंद की कामना करता है और दुःख से बचना चाहता है। स्वर्ग की इच्छा सुख की श्रामिलाषा है और नरक से बचने की इच्छा दुःख-निवृत्ति की कामना है। लोग वैदिक विधियों का पालन भी सुख-प्राप्ति के लिये करते हैं। वैदिकविधि-वाक्य अनुष्ठानों के आदेश के साथ ही उनसे मिलने वाले फल का भी ज़िक कर देते हैं, इसीलिए लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। 'इस अनुष्ठान से हमें लाभ होगा' यह 'इष्ट-साधनता-ज्ञान' ही कर्म-प्रवृत्ति का कारण है।

यूपः, खंभा सूर्य है। भीमांसकों का निश्चित मत है कि वेदों ( मंत्र श्रीर ब्राह्मण भाग ) का अल्पर्य क्रिया में है।

श्राम्नायस्यक्रियार्थत्वादानर्थक्य मतदर्थानाम् ।१।२।१

श्रयांत् वेद क्रियार्थंक हैं; जो क्रियार्थंक नहीं वह निरयंक हैं। शास्त्र का लच्या ही यह है कि वह अवृत्ति या निवृत्ति का उपदेश करें। वेदों का श्रमिश्राय मनुष्यों को उनके कर्त्तव्यों की शिक्षा देना या धर्मीपदेश है। इसिलिए श्रुति से यह श्राशा नहीं रखनी चाहिए कि वह श्रातमा श्रीर पर-मात्मा का स्वरूप समकाये। श्रातमा क्या है ? इसका उत्तर देना श्रुति का काम नहीं है; श्रातमा को जेकर क्या करना चाहिए, यह श्रुति का विषय हो सकता है। इसीलिए जिला है—श्रातमा व अरे श्रोतक्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः, श्रथांत् श्रातमा के विषय में सुनना चाहिए, उसी का मनन श्रीर उपासना करनी चाहिए। वेदान्त का मत है कि श्रुति श्रातम स्वरूप का बोध कराती है। मीमांसकों की संमित में यह वेदांतियों का श्रम है। वेदांत का विचार है कि श्रुति श्रंत में कर्म-त्याग का उपदेश देती है; मीमांसकों के श्रनुसार श्रुति का तात्पर्य श्रवृत्ति के रास्ते वत-ज्ञाना है।

धर्म के ठीक स्वरूप के विषय मे प्रमाकर श्रीर कुमारिल में मतमेद है। कुमारिल के अनुसार धर्म श्रीर श्रधर्म क्रियाश्रों के नाम हैं। याज्ञिक श्रमुष्ठान धर्म है श्रीर हिंसादि कर्म श्रधर्म। प्रभाकर के मत में धर्म श्रीर श्रधर्म क्रियाश्रों के फल को कहना चाहिए। कुमारिल का मत न्याय-वैशेपिक के श्रमुक्त है। प्रभाकर के धर्म-श्रधर्म दूसरे दर्शनों के पुराय-पाप के समानार्थक हैं। धर्म श्रीर श्रधर्म दोनों को मिलाकर प्रभाकर 'श्रपूर्व' कहता है। श्रपूर्व का ज्ञान श्रुति के श्रतिरिक्त कहीं से नहीं हो सकता, वह 'मानान्तरापून' है। धर्म श्रीर श्रधर्म श्रास्मा मे ही समनाय-

१ कीथ, वहीं, पृ० ८०

२ हिरियन्ना, पृ० ३२७-२८

विधि-वाक्य सब को श्राकर्षित नहीं करते। विभिन्न विधि-वाक्यों के नियोज्य श्रवग-श्रवग व्यक्ति या व्यक्ति-समूह होते है। इस प्रकार भी प्रभाकर की 'विधि' कॉच्ट के कैंटेगारिकल इंपरेटिव से कम सार्वभीम है। कॉच्ट का नैतिक श्रादेश सब मनुष्यों को सदा श्रीर सर्वन्न लागु होता है।

मनुष्य के सारे कमों को मोमांसा ने तीन श्रेखियों में बॉटा है, काम्य निषिद्ध और नित्य । जो कर्म किसी इच्छा की कर्म-विसाग पूर्ति के लिये किसी मनोकामना की सिद्धि के लिये. किये जाते है वे 'काम्य कर्म' हैं। प्रत्र या ऐश्वर्य या स्वर्ग की प्राप्ति के श्रर्थ जो यज्ञानुष्ठान किया जाय वह काम्यकर्म कहलायगा । जिन कामों के करने से वेद रोकता है वे निषिद्ध या प्रतिषिद्ध कर्म कहलाते हैं। नित्य कर्म वे हैं जिनका करना प्रत्येक व्यक्ति को त्रावरयक ही है, चाहे उसमे कोई कामना या श्रिक्तिलाषा हो या नहीं। नित्य कर्म मीमांसा के 'सार्वभौम महावत' है। दो काल संध्या करना, वर्खाश्रम धर्म श्रादि नित्य कमों में सम्मिलित है। नित्य कमों का फल क्या मिलता है ? भाट (कुमारिल के) मत में नित्य कर्म भी फलाभिलाषा के साथ किये जाते है। नित्य-कर्मीं से अतीत और आगामि दोष नष्ट होते हैं। इस प्रकार दुरित-चय श्रीर प्रत्यवायों ( विद्वों या भावी पापों ) से बचाव यह दो फल नित्य कमों के है। नित्य कर्म न करने से मनुष्य दोषों में फॅसता है। नित्यकर्मी का कोई भावात्मक फल नहीं होता. फिर भी वे निरुद्देश्य नहीं हैं। प्रभा-कर और कुमारिख दोनों के मत मे काम्य कमों की तरह विशिष्ट फल देने-वाले न होने पर भी नित्य-कर्म सदैव कर्तव्य है। प्रभाकर के अनुसार नित्य-कर्म कास्य कर्मों से श्रेष्ठ है। 'कर्तव्य कर्तव्य के लिये' की शिक्ता प्रभाकर मे वर्त्तमान है। माह मत में नित्य-कर्मों की इतनी प्रतिष्ठा नहीं है; नित्य कर्म श्रेय-साधन मे सहायक-मात्र है।

भारतवर्ष के सब दर्शनों का सिद्धांत है कि कर्म-फल से छुटकारा पाए

प्रभाकर का मत इससे भिन्न है। मनुष्य इतना स्वार्थों नहीं है, जितना कि कुमारिल के अनुयायी उसे बताते हैं। वैदिक आदेशों का पालन लोग इसलिए करते हैं कि वे वैदिक आदेश है। वेद सुमें ऐसा करने को कहते हैं, इसलिए यह मेरा कर्तंच्य है, यह ज्ञान ही कर्म करने को प्रेरणा करता है। कर्म-अवृत्ति का हेतु या कारण 'कार्यता-ज्ञान' या कर्तंच्यतावोध' है न कि 'इप्ट साधनता-ज्ञान'। अनुष्टान की कर्तंच्यता का निश्चय हो उसे करने की उत्तेजना देता है अपने आदेशों का पालन कराने के लिए वेद इतने निःसहाय नहीं हैं, उन्हें 'सुखेच्छा' आदि वाह्य सहायक अपेचित नहीं हैं। वेद वाक्य के लिए आदर ही वैदिक यज्ञ-विधानों को अनुष्ठित कराता है। यह मत जर्मन दाश निक 'कॉच्ट' के सिद्धांत से समानता रखता है। कॉच्ट का कैटेगॉरिकल इम्परेटिव प्रभा-छा 'विधवाक्य' है। मेद इतना ही है कि कांट का 'आदेशवाक्य' अतरात्मा की आवाज़ है न कि प्रभाकर के वेदों की; इसलिए कॉच्ट का सिद्धांत ज्ञादा सार्वभीम है।

प्रभाकर के अनुसार अनुष्ठान की पूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार है। वैदिक आदेश की उपस्थित में पहले कार्यता-ज्ञान उत्पन्न होता है, फिर चिकीर्ण या करने की इच्छा का प्रादुर्भाव होता है। चिकीर्ण के साथ ही 'यह अनुष्ठान साध्य या संभव है' यह—कृति-साध्यता-ज्ञान या—भावना भी रहती है; उसके बाद प्रवृत्ति या संकल्प होता है, फिर चेप्टा और अंत में किया। 'इस विधान से मुक्ते लाम होगा' इस—इप्ट-साधनता-ज्ञान, का गीण स्थान है। मुख्य प्रेरक कार्यता-ज्ञान है। परंतु हर एक विधि हर एक व्यक्ति को अपने पालन में नहीं लगा लेती, इसका क्या कारण है ! क्या वजह है कि कुछ लोग पुत्रेप्टि यज्ञ करने लगते हैं और कुछ अग्निष्टोम का अनुष्ठान ? उत्तर यह है कि वैदिक विधियां बीजों के समान हैं जो अंकुरित होने के लियं उपयुक्त भूमि हूँ इती हैं। यही कारण है कि सब

१--हिरियन्ना, पृ० ३२६

मुक्तावस्था में सुख, दु:ख दोनों नहीं होते। आनंद आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसिलिए मुक्तावस्था भावात्मक आनंद की अवस्था नहीं है। आत्मा ज्ञान-स्वरूप भी नहीं है। ज्ञान बिना मन के नहीं हो सकता और मुक्तावस्था में मन का विलय हो जाता है। इसिलिए मुक्ति में आत्म-ज्ञान रहता है, यह कहना ठीक नहीं। मोलावस्था में आत्मा में ज्ञानशक्ति रहती है, न कि ज्ञान। यदि मोल में आनद नहीं होता तो मोल पुरुषार्थ कैसे हैं? उत्तर यह है कि दु:ख का अत्यंत नाश करना ही सबसे बढ़ा पुरुषार्थ है; यही मोल है।

मीमांसा-दर्शन की रूप रेखा पूरी करने के लिए उसके दो सिद्धांतों का वर्णन करना और ज़रूरी है। इनमें से एक तो वाक्य और पदों के अर्थ के संबंध के विषय में है और दूसरा अम की ब्याख्या से संबद्ध है। दोनों ही समस्याओं पर प्रभाकर और कुमारिल के अलग-अलग विचार हैं।

संस्कृत-ज्याकरण के अनुसार जब किसी शब्द में प्रत्यय-विशेष लग श्रान्वितामिधान श्रीर जाता है तब उसे 'पद' कहते हैं । 'राम' श्रीर श्रामिहितान्वय 'भू' शब्द हैं, सार्थक ध्वनियां हैं; इन्हें पद बनाने के लिये इन में 'सुप्' श्रीर 'तिक्' कहलाने वाले प्रत्यय जोड़ने चाहिए। 'रामः' श्रीर 'मवति' पद हैं। वाक्य पदों का बना हुश्रा होता है। पद-समृह को वाक्य कहते हैं श्रीर शक्त को पद। (न्याय) प्रभाकर का मत है कि शब्दों या पदों का अर्थ वाक्य से श्रलग नहीं जाना जा सकता। विधि बताने वाले वाक्य मे ही पदों का शर्य होता है। यदि पद इस प्रकार वाक्य श्रीर विधि से संबद्ध न हो तो उनके श्रयं की स्मृति तो होगी परंतु किसी प्रकार की प्रमा (यथार्थ-ज्ञान) उत्पन्न नहीं होगी। इस सिद्धांत को 'श्रम्वितामिधान' कहते हैं। वाक्य में श्रन्वित हो जाने पर ही शब्दों का शर्य होता है। श्रर्थ का मतलव 'प्रयोजन' है।'

१—दे० प्रमाकार स्कूल, पृ० ११७ और पृ० ६२-६३

विना मुक्ति नहीं हो सकती । मीमांसा भी इस मोक्ष सिद्धांत को मानती है । श्री सुरेश्वराचार्य ने

मीमांसा की मोच-प्रक्रिया को संचेप मे इस प्रकार कहा है :--

श्रकुर्वतः क्रियाः काम्या निषिद्धास्त्यजतस्तथा । नित्य नैमित्तिकं कर्म विधिवच्चानुतिष्ठतः ॥ काम्य कर्म फलं तस्माद्देवादीमं न ढौकते । निषिद्धस्य निरस्तत्त्वान्नारकीं नैत्यघोगतिम् । (नैष्कर्म्य सिद्धि, १।१०,११)

श्रश्यात् काम्य श्रीर निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देने से श्रीर नित्य नैमित्तिक कर्मों का श्रनुष्ठान करते रहने से मुक्ति लाभ होता है। काम्य कर्मों का फल स्वर्ग-प्राप्ति श्रादि है, जिससे मोन्नार्थी को बचना चाहिए। निष्दि कर्मों से श्रधोगित मिलती है, इसिलयं उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। नित्य-नेमित्तिक कर्मों का कोई ख़ास फल नहीं है, उनसे सिर्फ दोप दूर रहते है, इसिलए उन्हें करते रहना चाहिए। इस प्रकार जीवित रहकर प्रारव्ध कर्मों का भोग से चय कर देने से मोन्न-लाभ होता है। मुक्ति के लिये ज्ञान की श्रावश्यकता नहीं है। मुक्ति के चए तक भी नित्य कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। कर्मणा वध्यते जन्तुः—कर्म से प्राणी बँधता है— यह नियम नित्य कर्मों को लागू नहीं है। इसिलए मीमांसक संन्यास-मार्ग का समर्थन नहीं करते। ज्ञान-निरपेन्न कर्म से भी मुक्ति मिल सकती है। यही नहीं, नित्य कर्मों का त्यागना हर दशा में दोपों मे फॅसानेवाला है, यह मीमांसा का निश्चत विश्वास है।

मुक्ति का स्वरूप क्या है ? जब आत्मा, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्देप, प्रयत्न, धर्म, अधर्म आदि विनश्वर (आगमापाची, आने-जानेवाखे, अनित्य ) धर्मों से छूट जाता है, तब उसे मुक्त कहते हैं। मुक्त दशा में जीव में ज्ञानशक्ति, सत्ता, द्रव्यत्वादि अपने स्वामाविक धर्म ही रहते हैं।

भ्रम की समस्या पर प्रभाकर और कुमारित के श्रवग-श्रवग विचार हैं। प्रभाकर का सिद्धांत 'श्रख्याति' कहवाता मिथ्या ज्ञान या श्रम की व्याख्या; श्रख्याति है और कुमारिव का 'विपरीत-ख्याति'। दोनों में 'श्रख्याति' श्रधिक प्रसिद्ध है; पहले हम उसी

का वर्णन करेंगे।

हम देख चुके हैं कि मीमांसक स्वतः प्रामाण्यवादी हैं। यदि हर एक ज्ञान अपने साथ अपना प्रामाएय लाता है तो शुक्ति मे रजत का ज्ञान भी प्रमाख होना चाहिए; फिर यह ज्ञान मूठा क्यों कहा जाता है ? यह भीमांसा की समस्या है। प्रभाकर का उत्तर है कि ज्ञान को मिथ्या या श्रप्रमाण बनाने का उत्तरदायित्व 'स्मृति' पर है। हम देख चुके है कि स्मृति प्रमाण नहीं है। जब इंद्रिय-प्रस्यत्त के साथ स्मृति का अंश मिल जाता है तब मिथ्या-ज्ञान की सृष्टि होती है। श्रुक्ति-रजत के उदारहण में इदमंश का ('यह' का) प्रत्यत्त प्रहण होता है और रजत-अंश का स्मरण। शक्ति में कुछ गुण रजत के समान हैं, इसिवये शक्ति को देखकर रजत का स्मरण होता है। यहां तक ज्ञान में कोई दोष नहीं है। ज्ञान में दोष तब आता है जब द्रष्टा प्रत्यच-ज्ञान और स्मृति-ज्ञान के भेद को भूक नाता है। इंद्रियादि के दोष से प्रत्यत्त-ज्ञान और स्मृति-ज्ञान के भेद का प्रहण न होना ही भूम है। रजत-ज्ञान वास्तव में पहले का होता है, परंतु उसकी यह विशेषता—िक रजत-प्रहण पहले हुत्रा है, रजत का गृहीतता श्रंश-बुद्धि से उतर जाती है श्रीर भम होता है। इसे संस्कृत में स्पृति-प्रमोष कहते हैं। मृति-ज्ञान में हम यह मूल जाते हैं कि 'दो' ज्ञान हैं; उन दोनों ज्ञानों के अलग-अलग विषय (शक्ति और रजत) भी प्रतीत

१—दे॰ रेरिडल, इंडियन लाजिक, पृ॰ ६८-६६ तथा भामती, पृ॰ १४ (वेदांत शांकर भाष्य)

कुमारिल के सत में वाक्यार्थ का बोध शब्दों के छार्थ-बोध पर निर्भर है। सार्थक शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। प्रत्येक शब्द का स्वतंत्र छार्थ होता है छौर शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। इस सिद्धांत को 'श्रभिहितान्वय' कहते हैं। वाक्य में अन्वय होने से पहले ही शब्दों का छार्थ होता है।

प्रभाकर का मत चाइ दिये लिस्टिक लॉ जिक के इस सिद्धांत के अतु-फूल है कि भाषा की इकाई वाक्य है न कि शब्द । जहाँ एक शब्द का योध होता प्रतीत होता है, वहाँ भी वास्तव में शब्द के पीछे वाक्य छिपा होता है। 'अरे' 'हाय' चादि शब्द एक-एक होते हुये भी पूरे वाक्यों का काम करते हैं। 'अरे' का अर्थ है, 'मैं आरचर्य या शोक प्रकट करता हूं।' वचा जब 'पानी' कहता है तो उसका मतजब होता है, 'देखो पानी है' या 'वह पानी पी रहा है' अथवा 'मै पानी पीना चाहता हूं' इत्यादि। चकेले शब्दों की अर्थ-प्रतीति भाषा-ज्ञान के विकास में वाद की चीज़ है।

ज्याकरण श्रौर मीमांसा होनों के दार्शनिक मतानुसार वाक्य में क्रिया का मुख्य स्थान है ( श्राख्यात प्रधानं वाक्यम् )। क्रिया के साथ श्रन्वय होने पर ही श्रन्य पदों का श्रर्थं हो सकता है। यह सिद्धांत प्रभाकर के श्रधिक श्रनुकृत है। नैयायिकों के मत में क्रिया की ऐसी प्रधानता नहीं है। संस्कृत भाषा के श्रनुसार 'काञ्च्यां त्रिभुवनतित्तको भूपतिः' यह भी वाक्य हो जाता है, यद्यपि इसमें क्रिया नहीं है। 'काञ्ची में तीनों लोकों का तित्तक राजा' वास्तव में इस संस्कृत-वाक्य में श्रस्ति-क्रिया छिपी हुई है। इसी प्रकार 'त्रयः कालाः' ( तीन काल ), इस वाक्य को भी क्रिया-शून्य नहीं कहा जा सकता। मीमांसकों के मत में क्रिया-बोधक विधिवाक्य ही प्रमाण है; सिद्ध श्रर्थं ( श्रस्तित्ववान् पदार्थं को ) बताने वाला वाक्य केवल श्रर्थवाद है; वह श्रकेला प्रमाण नहीं हो सकता। विधिवाक्य से श्रलग हो जाने पर श्रर्थवाद का कोई महत्त्व नहीं रहता है।

लिये होता है कि देशगत द्वित्व का दोषवश चंद्रमा में आरोप हो जाता है। इसी प्रकार शुक्ति में पूर्वानुभृत रजत के गुणों का आरोपण कर दिया जाता है और शुक्ति रजताकार दीखने लगती है। भूम का कारण शुक्ति और रजत के भेद का अग्रहण नहीं बक्ति शुक्ति का रजतरूप में प्रहण है। भूति ज्ञान मे दर्शक स्वयं कुछ करता है, एक के गुणों को दूसरे में आरोपित करता है। यह आरोपण 'दोषवश' होता है।

कुमारित का मत वेदांत के अध्यास-वाद के अधिक समीप है, परंतु वह मीमांसा के मौतिक सिद्धांतों के अनुकूत नहीं है। विपरीतख्याति स्वतः-प्रामाण्यवाद को ठेस पहुँचाती है। प्रमाकर का मत वर्तमान रिग्न-तिष्म के ज्यादा अनुकूत है। वस्तुतः प्रभाकर के अनुसार भूांत-ज्ञान अध्रा ज्ञान है, अज्ञान नहीं। परंतु कुमारित के सत में 'अज्ञान' वास्तविक है। अज्ञान की भी एक प्रकार की सत्ता है, यही मत वेदांत का भी है।

į

नहीं होते । भूम-ज्ञान वास्तव में एक ज्ञान नहीं होता बल्कि दो ज्ञानों का समूह होता है, जिनमें सिर्फ़ एक का स्वतः प्रामाण्य है । स्पृति-ज्ञान स्वतः प्रमाण् नहीं है । इस प्रकार प्रमाकर ने श्रपने मूल-सिद्धांत की रचा-पूर्वंक भूम की ज्याख्या करने की कोशिश की है ।

परंतु आलोचकों को प्रभाकर की न्याख्या में भी दोष दिखाई दिये

है। वे कहते हैं भूम के उक्त उदाहरण में एक
आलोचना
बात है, जिसे अख्यातिवादी नहीं सममा सकते।
वह बात यह है कि भूंत व्यक्ति की रजत को उठा जेने की प्रवृत्ति होती
है। प्रवृत्ति भावात्मक ज्ञान का फल है न कि ज्ञानाभाव का। रजत और
श्रुक्ति के भेद का अग्रहण (एक प्रकार का ज्ञानाभाव) भूंत पुरुष को
रजत में प्रवृत्त नहीं कर सकता। भेद का अग्रहण व्यवहार का हेतु नहीं
हो सकता। रजत की उपस्थिति का भावात्मक ज्ञान ही हाथ बदाने की
किया का कारण हो सकता है। इसिलिये पहले इंदपदार्थ (शुक्ति) में
रजत का आरोपण होता है, फिर उसमें प्रवृत्ति; यही मत ठीक है।

कुमारित कृत भूम की न्याख्या विपरीत-ख्याति कहताती है। श्री
विपरीतख्याति

पार्थंसारिय मिश्र शास्त्रदीपिका (ए० ४८-४६)

में विखते हैं कि प्रभाकर की श्रख्याति दो चंद्र
दीखने की न्याख्या नहीं कर सकती। द्रष्टा जानता है कि चंद्रमा एक है,
फिर भी श्रांख को उँगली से पीढ़ित करने पर दो चंद्र दिखाई देते हैं।
यहां 'दिल्व' का ज्ञान कैसा होता है? दो चंद्रों का स्मरण नहीं है, प्रहण,
भी नहीं होता क्योंकि दो चंद्रों का संनिकर्ष नहीं है। फिर दिल्व (दो-पन)
का भूम क्यों होता है? वोखक का श्रपना उत्तर यह है कि नेत्रों को दो
देशों या स्थानों तथा चंद्रमा इन तीनों का संनिकर्ष प्राप्त है। भूम इस-

१—चेतनव्यवहारस्याज्ञान पूर्वकत्वाज्ञपपत्तेः, त्रारोपज्ञानोत्पाद् क्रमेग्रीवेति । भामती, ५० १५

श्रारमरथ्य, जैमिनि, बादिर श्रादि श्रनेक विचारकों के मत का जगह-जगह उल्लेख किया है। परंतु इसमें संदेह नहीं कि वादरायण के सूत्र श्रन्य सब समान प्रयत्नों से श्रेष्ठ थे श्रीर श्रेष्ठ माने गए, इसी कारण उनकी रचा हो सकी।

इस प्रकार पाठक समक सकते हैं कि वादरायण के सूत्र मीमांसा-सुत्रों के समान तथा अन्य दर्शनों के सुत्रों से भिन्न है। जैमिनि श्रीर वादरायण श्रुति के न्याख्याता-मान्न है; वे मौलिक विचारक होने का दावा नहीं करते । न्याय, वैशेषिक, योग और सांख्य का अपना मत है जिसकी पुष्टि वे श्रुति से कुछ प्रमाण देकर कर लेते है। इन दर्शनों के श्राचार्य यह दिखला कर संतुष्ट हो जाते हैं कि उनका मत श्रुति का विरोधी नही है। परंतु दोनों मीमांसाओं का श्रुति से ल्यादा घनिष्ठ संबंध है, श्रुति का मत ही उनका मत है और श्रुति की संगत न्याख्या कर देना ही उनका कार्य है। पूर्व-मीमांसा वेद के उस भाग की व्याख्या करती है जिसे 'कर्म-कायड' कहते हैं; 'ज्ञान-कायड' की न्याख्या उत्तर-मीमांसा का काम है। इस प्रकार दोनों मीमांसाओं को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है। श्री उपवर्ष ने दोनों पर वृत्ति लिखी, ऐसा कहा जाता है। फिर भी दोनों मीमांसाओं में कूछ विरोध था जो उनके श्रनुयायियों के हाथों में श्रीर भी बढ गया । इस समय मीमांसा से मतलब पूर्व मीमांसा का समका जाता है और उत्तर मीमांसा का नाम वेदांत पढ़ गया है। दोनों के वर्तमान दार्शनिक सिद्धांतों में विशेष समता नहीं है।

वेदांत-सूत्रों के रचिता वादरायण ने उपनिषदों को किस प्रकार सममा था श्रथवा उन का दार्शनिक मत क्या था, यह विवादास्पद है। काल-क्रम से उपनिषदों की तरह वेदांत-सूत्र भी अनेक न्याख्याओं के शिकार बन गए। भारतीय दर्शन में वेदांत का श्रर्थ 'उपनिषद्, वेदांत-सूत्र और भगवद्गीता द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत' सममा जाता है। इन तीनों को

# पाँचवां अध्याय

# वेदांतसूत्र, योगवाशिष्ठ ऋोर गोंड्पाद

वेदांत के प्रमुख श्राचार्यों के सिद्धांतों का वर्णन करने से पहले हम वेदांत-सूत्रों का कुछ परिचय देना ग्रावश्यक सममते हैं। ग्रन्य दर्शनों के प्राचीन सुत्रों की भॉति वेदांत-सुत्रों का समय भी ठीक-ठीक नहीं बतलाया जा सकता। पश्चिमी विद्वानों के अनुरोध से प्रो॰ हिरियन्ना सूत्रों का रचना-काल ४०० ई० समसते हैं। वेदांत-सूत्र वादरायण की कृति बत-लाये जाते हैं। कुल प्रंथ मे चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में चार पाद: प्रत्येक पाद अधिकरणों में विभक्त है। एक अधिकरण में एक विशेष प्रश्न या समस्या पर विचार किया जाता है। वेदांत-सूत्रों का उद्देश्य स्पन्ट है। उपनिपदों की शिचा के विषय में प्राचीन काल से मतभेद चला श्राता था, कुछ विद्वान उन्हें हु त-परक समस्रते थे, कुछ श्रह त-परक । कुछ त्रातोचकों का यह भी कहना था कि सब उपनिषद एक-सी शिचा नहीं देते, उपनिपदों में श्रान्तरिक मतभेद है और उनकी शिचा में संगति या सामक्षस्य भी नहीं है। उपनिपदों मे प्रस्पर विरोधी कथन पाये जाते है । इन त्राचेपों का उत्तर देने के लिये और सब उपनिपदों की एक संगत श्रौर सामक्षस न्याख्या करने के लिये ही वेदांत-सूत्रों की रचना की गई। वाटरायण का श्रत्रोध है कि सारे उपनिषद एक ही टार्शनिक मत का प्रतिपादन करते हैं। उपनिपटों की विभिन्न उक्तियों में जो विरोध दीखता है वह वास्तविक नहीं है, वह उपनिपदों को ठीक न समम सकने का परि-णाम है। वादरायण से पहले भी ऐसे प्रयत्न किये जा चुके थे, यह वेदांत सूत्रों से ही प्रतीत होता है। वादरायण ने काशकृत्सन, कार्प्णाजिनि, का निर्णाय भी हमारे लिये संभव नहीं है। ऐसी दशा में यह निश्चय करना कि सूत्रकार का मत क्या है, बहुत किन काम है। थिबो नामक विद्वान् का मत है कि सूत्रों के दार्शनिक सिद्धात शंकर की अपेचा रामानुज के अधिक अनुकूल है, परंतु उपनिषदों की शिचा शंकर के अधिक अनुकूल है। इसका अर्थ यह हुआ कि वादरायण की अपेचा शंकर ने उपनिषदों को ज्यादा ठीक समका है। 'वादरायण उपनिषदों को नहीं समक्ते थे' यह मानने को हिंदू-हृदय कठिनता से तैयार हो सकेगा। वास्तव मे यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि सूत्र रामानुज-मत का ही प्रतिपादन करते हैं। इन्छ सूत्र रामानुज के अनुकूल जान पढ़ते हैं तो कुछ शंकराचार्य के। यदि शंकर ने उपनिषदों की ठीक व्याख्या की है और यदि यह मान लिया जाय कि वादरायण उपनिषदों का रहस्य समक्ते थे, तो यह निष्कर्ष सहज हो निक्त आता है कि शंकर की व्याख्या ही सूत्रों की वास्तविक व्याख्या है। अब हम पाठकों को ब्रह्मसूत्र या वेदांत के वर्ण्य विषय का कुछ परिचय देने की कोशिश करेगे।

#### पहलाञ्चध्याय

श्रथातो ब्रह्म जिज्ञासा १२१९११ श्रव ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। जन्माद्यस्य यत, १२१२१२

जिस ब्रह्म से इस जगत् का जन्म, स्थिति और मंग (नाश या प्रजय) होता है।

ब्रह्म की यह परिमाषा सप्रपंच या सगुण ब्रह्म में घटती है, जिसे वेदान्त की परिमाषा में 'ईश्वर' या 'श्वपर ब्रह्म' या 'कार्य ब्रह्म' वहते हैं श्रीर जो शुद्ध ब्रह्म से नीची श्रेगी का पदार्थ है। रामानुज इस सूत्र पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि जिनके मन में निर्विशेष या निर्गुण ब्रह्म मिलाकर 'प्रस्थानत्रयी', कहते हैं। विभिन्न आचार्यों ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे है और उसकी विभिन्न ज्याख्याएं की है। यह सब ज्याख्याएं 'वेदांत' कहलाती है, यद्यपि उनमें गम्भीर मतभेद हैं। मानवी बुद्धि सब प्रकार के बंधनों का तिरस्कार करके अपनी स्वतंत्रता की किस प्रकार रच्चा करती है, यह वेदांत के विभिन्न स्कूलों या संप्रहायों को देख कर सप्य हो जाता है। प्रत्येक आचार्य ने सूत्रों, उपनिषदों और गीता का अर्थ अपने-अपने दार्शनिक सिद्धांत के अनुकूल कर डाला है। इस प्रकार वेदांत के अंतर्गत ही है तबाद, अह तबाद, विशिष्टाह ते आदि संप्रदाय पाए जाते हैं। परंतु व्यवहार मे 'वेदांत' शब्द का प्रयोग शांकर-वेदांत या अह त-वेदांत के लिए होता है। वेदांत-सूत्रों की तरह शंकराचार्य के ब्रह्म-सूत्र-भाष्य की भी अनेक ज्याख्याएं हो गई 'श्रीर अह त-वेदांत के अंतर्गत ही कई संप्रदाय चल पड़े। इस वर्षान से भारतीय मस्तिष्क की उर्वरा-शक्त का कुछ अनुमान हो सकता है। दार्शनिक मतों की विविधता भारतीयों के दर्शन-प्रेम और दार्शनिक अभिरुचि की बोतक है।

वेदांत-सूत्र या बहास्त्र पर श्री शंकराचार्य का 'शहास्त्र-भाष्य' श्रीर श्री रामानुजाचार्य का 'श्रीमाष्य', सब से प्रसिद्ध हैं। इन के श्रितिरिक्त श्री बरुलंभाचार्य, श्री निम्बाकांचार्य, श्री मध्वाचार्य के भाष्य भी महत्त्वपूर्ण हैं। भास्कर, यादव प्रकाश, केशव, नीलकण्ड बल्देव, विज्ञान-भित्तु श्रादि ने भी सूत्रों पर टीकाएं कीं जो प्रसिद्ध न हो सकीं। द्रामिह, टंक, भारुचि, भार्तुप्रच्च, कपदीं, ब्रह्मानन्द, गुहदेव श्राद्दि ने भी सूत्रों पर व्याख्यायें लिखीं, ऐसा कहा जाता है। इनमे कोई भी उपलब्ध नही है। टीकाश्रों श्रीर टीकाकारों की संख्या से चेदांत-सूत्रों की प्रसिद्धि श्रीर श्रादरणीयता का श्रनुमान किया जा सकता है।

बिना भाष्यों की सहायता के सूत्रों का अर्थ लगाना असंभव ही है। कौन अधिकरण या सूत्र किस श्रुति या मंत्र की श्रोर संकेत करता है, इस ् सांख्य के क्रम से भिन्न है। श्रुति कहती है कि उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ जब कि सांख्य के अनुसार आकाश तन्मात्रा-विशेप से उत्पन्न होता है।

### दूसरा अध्याय

वेदांत का दूसरा अध्याय बड़े महत्त्व का है। इसमें सूत्रकार कुछ देर के लिये तार्किक बन राए हैं। इस अध्याय का दूसरा पाद तर्कपाद कह-लाता है, क्योंकि उसमें श्रुति की दुहाई देकर नहीं बल्कि तर्क का आश्रय लेकर वैशेषिक, सांख्य, बौद्ध, जैन आदि मतों का खंडन किया गया है। पहले पाद में कुछ आहेगों का समाधान है।

विपत्ती आलेप करता है कि ब्रह्म के जगत् का कारण मानने पर सांस्य स्मृति से विरोध होता है। उत्तर यह है, कि सांस्य-सिद्धांत मान लेने पर दूसरी स्मृतियों का विरोध होगा। श्रद्ध त-प्रतिपादक और ब्रह्म को एक-मान्न तस्त्र बताने वाली श्रुतियों का भी तो मान करना है, स्मृति का ध्यान बाद को करना चाहिए। सांस्य के सब तत्त्वों का नाम भी श्रुति में नहीं है। इसी प्रकार योग स्मृति का विरोध भी करना ही पढ़ेगा, यथि यौगिक क्रियाओं का ब्राहर सब को करना चाहिए।

प्क आचेप यह भी है कि जगत ब्रह्म से वित्तच्या था भिन्न गुर्णवाला है, इसलिए ब्रह्म उसका कारण नहीं हो सकता। उत्तर यह है कि गोबर से बिच्छू जैसी भिन्न वस्तु पैदा होती है और पुरुष के शरीर से केश, नख आदि उत्पन्न होते हैं; इसी प्रकार चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत भी उत्पन्न हो सकता है। यदि कारण और कार्य बिलकुल एक-से हो हों तो कारण-कार्य संबंध का ही लोप हो जाय। ब्रह्म और जगत मे सत्ता गुर्ण तो समान है ही। यहां शंकराचार्य यह भी कहते हैं कि वास्तव में सृष्टि माया-मयी है। जैसे मायाबी अपनी माया से नहीं छूता, वैसे ही ब्रह्म मे जगत के

जिज्ञास्य हैं उनके मत में यह सूत्र नहीं घटता क्योंकि निर्मुण या निष्प्रपंच ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति झादि नहीं हो सकती । थिवो का भी विचार है कि सूत्रों का उपक्रम (द्वारंभ) शंकराचार्य के विरुद्ध है । श्रद्ध त वादियों का उत्तर है कि यह ब्रह्म का तटस्थ जन्म है, स्वरूप-जन्म नहीं है । ब्रह्म सत्, चित् श्रीर श्रानंद है यह स्वरूप-जन्म हुआ ।

शास्त्र योनित्वात् । तत्तु समन्वयात् । १।१।३,४ भ्रावेदादि शास्त्रों का कर्त्ता सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् ब्रह्म ही हो सकता है। ब्रह्म जगत् का कारण है, इस विषय में श्रुतियों का एक मत है।

# ई ज़तेन शिब्दम्

श्रुति में —तदैचत बहु स्यां प्रजायेयेति — ईचण शब्द का प्रयोग है जिसका श्रर्थ है 'उसने देखा या सोचा।' इस किया का प्रयोग जब प्रकृति के साथ नहीं हो सकता, इसलिए चेतन बहा हो जगत् का कारण है। 'श्रात्मा' शब्द का प्रयोग भी है, यह कुठवां सूत्र बतलाता है।

#### श्रानंदमयोऽभ्यासात्। १।१।१२

बहा आनंदमय है, क्योंकि श्रुति बार-बार ऐसा कहती है। 'आनंद-मय' में 'मय-प्रत्यच' विकार के अर्थ में नहीं, प्राचुर्य के अर्थ में है। ब्रह्म में आनंद की प्रचुरता है। श्रुति में आनंदमय ब्रह्म के लिए आया है न कि जीव के लिए। ब्रह्म के आनंद से ही जीव आनंदी होता है।

शेष अध्याय में यह वतलाया गया है कि उपनिपदों के विभिन्न स्थानों में ब्रह्म को विभिन्न नाम दिये गए हैं। सूत्र में हिरख्यमय पुरुप ब्रह्म ही है। आकाश, आगा, ज्योति, अत्ता और वैश्वानर ब्रह्म के ही नाम हैं। ब्रह्म गुलोक श्रीर मूलोक श्रादि का श्रायतन (घर) या श्राधार है। सूमा, श्रचर श्रीर दहराकाश भी ब्रह्म ही है। सूर्य, चंद्रमा, नचन्न सब ब्रह्म की ज्योति से श्रकाशित है। जिन श्रुतियों में सांख्य वाले श्रकृति का वर्षान देखते हैं, उनका वास्तव में दूसरा ही श्र्य है। श्रुति का स्रष्टि-क्रम

ही जगत् ब्रह्म की सत्ता में कोई विकार नहीं लाता। शंकर का यह 'विवर्त्त-वाद' या 'मायावाद' उनकी अपनी चीज़ है; सूत्रों में इस सिद्धांत की उपस्थिति मालूम नहीं पड़ती।

इन सूत्रों के भाष्य में रामानुज भी कहते है कि ब्रह्म में विचित्र शक्तियां है, इसिलए आचेप-कर्ता के दोष उसमे नहीं आएंगे। ब्रह्म दूसरे पदार्थों की तरह नहीं है और उसके विषय में श्रुति ही प्रमाण है। ( शब्दैकप्रमाणकावेन सकलेतर वस्तु विस्तातीयत्वादस्यार्थस्य विचित्र शक्तियोगो न विरुध्यते इति न सामान्यतो दृष्टं साधनं दृष्ण वाहींति ब्रह्म) यह स्पष्ट है कि रामानुज का समाधान ठीक नहीं है। अविद्या के कारण ब्रह्म में नगत् की प्रतीति होती है, शंकराचार्यं की यह न्याख्या सबसे श्रधिक युक्ति-संगत और बुद्धि को संतुष्ट करनेवाली है।

वैषम्य नैर्घु गये न सापेक्त्वाक्तथाहि दर्शयति । २।१।३४

संसार में कोई दु:खी है, कोई सुखी। क्या इससे जगत् के रचियता में विषमता श्रीर निघृ श्वता (निद्यता) दोष नहीं श्राते? सुत्रकार का उत्तर है, 'नहीं'। ईश्वर जो निषम सृष्टि करता है, वह जीवों के कमों की श्रपेचा से, न कि निरपेच होकर। संसार अनादि है, इसिचये प्रारंभ में विषमता कहां से श्राई, यह प्रश्न नहीं उठता।

दूसरे पाद में विभिन्न मतों का खंडन है जो हम संचेप में देते हैं । सांख्य की युक्ति है कि जगत् के घट-पट आदि पदार्थ सुख, दु.ख, मोहात्मक है, इसिंचये उनका कारण प्रधान है। सांख्य का खंडन शकराचार्य इस युक्ति का खंडन करते हुये कहते हैं कि घट, पट में सुख-दुख देखना अयुक्त है। सूत्रकार का कहना है कि विश्व में जो तरह-तरह की रचना पाई जाती है उसकी उत्पत्ति या सिद्धि विना चेतन कर्त्ता के नहीं हो सकती। संसार के सर्वश्रेष्ठ शिल्पी जिस

१--दे॰ कर्म कर का कम्येरिजन आव् माष्य ज्, पृ० ३३

विकारों का स्पर्श नहीं होता।

श्रुति के विरोध में तर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि तर्क श्रमितिष्ठित है। एक वादी के तर्कों का दूसरा वादी खंडन कर डाजता है। (२।१।११)

परमाखुवाद श्रुति-परक न होने से त्याज्य है। श्रसत्कार्य वाद ठीक नहीं, कार्य और कारचा एक ही होते है। मिट्टी के होने पर घट उपलब्ध होता है, इससे सत्कार्यवाद सिद्ध होता है।

कुत्स्नप्रसक्तिनिंरवयवत्व शब्द कोपोवा । श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात् । ( २।१/२६.२७ ) ।

विपत्ती आत्तेप करता है कि यदि सत्कार्यवाद के अनुसार जगत् को अहा का परिणाम मानोगे तो दो में से एक दोष ज़रूर आएगा। या तो यह मानना होगा कि सारा ब्रह्म जगत् रूप में परिवर्तित हो जाता है अथवा यह मानना होगा कि ब्रह्म का कोई भाग जगत् बन जाता है। पहली दशा में ब्रह्म की सत्ता का एक प्रकार से लोप हो जायगा; केवल जगत् रह जायगा। दूसरी दशा में ब्रह्म सावयव (हिस्सेवाला, सखंड) हो जायगा और ब्रह्म को निरवयव बतानेवाली श्रुति से विरोध होगा।

इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि श्रुति हों जगत् को ब्रह्म का कार्य बतलाती है और वही ब्रह्म का विकार बिना स्थित रहना भी कथन करती है। इसलिए उक्त श्राचेप ठीक नहीं।

पारक स्वयं देख सकते हैं कि स्त्रकार की युक्ति कितनी जचर या निर्वेत है। श्रुति में विश्वास न रखनेवाला व्यक्ति इस युक्ति से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। श्री शंकराचार्य इस कमी को सममते थे, इसलिए उन्होंने सूत्र के भाष्य में मायाचाद का प्रवेश करा दिया। ब्रह्म वास्तव में जगत् रूप मे परिण्यत नहीं हो जाता, किंतु ऐसा परिण्यत हुआ प्रतीत होता है। जैसे रस्सी में सर्प दिखाई देता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत् दिखाई पढ़ता है। जैसे भूम का सर्प रस्सी में कोई विकार उत्पन्न नहीं करता वैसे नहीं होता, इसिलये परमाणुओं का आदिम संयोग सिद्ध नहीं होता। [इस आलोचना से मालुम होता है कि सूत्रकार और शंकराचार्य दोनों वैशेषिक को अनीश्वरवादी समस्तते थे, क्योंकि ईश्वर परमाणुओं के प्रथम संयोग का कारण होता है, यह तर्क आलोचना में नहीं उठाया गया है।] (२।२।१२)

जिस पदार्थ में रूप, रस, गंध, स्पर्श हों वह स्थूज और अनित्य होता है, इस ज्याप्ति से परमाखुओं का कार्य और अनित्य होना सिद्ध होता है। (२।२।१४)

परसायु या तो प्रवृत्ति-स्वभाववाले हैं, या निवृत्ति-स्वभाववाले, या दोनों स्वभाववाले या दोनों स्वभावरहित । पहली दशा में सृष्टि तो होगी, प्रलय न हो सकेगी । दूसरी दशा में केवल प्रलय संभव है । तीसरी दशा संभव नही है, परमायुओं में विरुद्ध ग्राया नहीं हो सकते । चौथी दशा में प्रवृत्ति का कारण किसी वाह्य पदार्थ (श्रद्ध श्रादि) को मानना पदेगा जिसका संनिधान (समीपता) या तो नित्य होगा और प्रलय न हो सकेगा, या श्रनित्य या श्रनियमित । किसी प्रकार भी परमायुवादी दोष से न बच सकेंगे । (२।२।१४)

बौद्धों के चिंग्यक स्कंघों श्रीर श्रमुश्चों का संघात नहीं बन सकता, यह पहले भाग में लिख चुके हैं। क्योंकि बौद्धों का खडन उत्तर चया की उत्पत्ति से पहले पूर्व चया नष्ट हो चुकता है, इसलिये पूर्व चया उत्तर चया का हेतु या कारया नहीं हो सकता।

'अर्थेकियाकारित्व' सत्ता का जन्म कर देने पर 'प्रतिसंख्यानिरोध' श्रीर 'श्रप्रतिसंख्यानिरोध' (बुद्धिपूर्वंक विज्ञान-संति का नाश श्रीर सुष्ठित्र श्रादि में श्रबुद्धि-पूर्वंक निरोध) दोनों नहीं बन सकते । वौद्धों के चिक्कि भाव पदार्थं श्रविराम प्रवाहित होते रहते हैं । यदि श्रंतिम विज्ञान को, जिसका निरोध श्रमीष्ट है, सत् माना जाय तो उससे दूसरा विज्ञान ज़रूर उत्पन्न होगा श्रन्यथा उस विज्ञान की 'सत् 'संज्ञा न हो सकेगी; उसमे

विचित्र सृष्टि की करपना भी नहीं कर सकते, उसका कारण श्रचेतन प्रकृति कैसे हो सकती है ?

सत्, रज, तम की साम्यावस्था प्रकृति है; इस साम्यावस्था का मंग क्यों श्रीर कैसे होता है, यह सांख्यवाले नहीं सममा सकते। प्रकृति का परिणाम पुरुष के लिये होता है, यह भी समम में नहीं श्राता। श्रचेतन प्रकृति पुरुष का हित-साधन करने का विचार कैसे कर सकती है, वह सांख्यवाले ही जानें। गाय का दूध चेतन गौ द्वारा श्रधिष्ठित होता है इसलिये बछड़े के लिये प्रस्तित होने लगता है। यदि कहो घास दूध बन जाती है श्रीर घास श्रचेतन है, तो ठीक नहीं। बैल भी घास खाता है, पर उसके दूध नहीं उतरता। इसलिये दूध का निमित्त मानना पढ़ेगा।

श्रंधे श्रीर लॅगड़े का दशंत पुरुष की सिक्रयता सिद्ध करता है जो लांख्य को श्रिभित नहीं है। बिना कुछ कहे लॅगडा श्रधे को मार्ग नहीं बता सकता। यदि चुम्बक श्रीर लोहे का उदाहरण ठीक माना जाय तो पुरुष श्रीर प्रकृति के साम्निध्य की नित्यता से प्रकृति की प्रवृत्ति भी नित्य हो जायगी श्रीर कभी प्रजय न होगी।

सूत्रों में न्याय का खंडन नहीं है। परमाखुओं का परिमंडल या श्रखु परिमाय होता है, उनसे बढ़े परिमायों की सृष्टि कैसे होती है ? द्वथुक का हस्व परिमाया कहां से श्राता है ? यदि इंदिय-श्रगोचर परमाखुओं से दीखने योग्य उथ्युक श्रौर श्रुखु परिमाया से महत्परिमाया उत्पन्न हो सकता है तो चेतन ब्रह्म से श्रचेतन जगत् उत्पन्न होता है यह मानने में क्या हानि है ? कार्य का कारया से भिन्न होना दोनों जगह समान है। (२।२।३६)

प्रतय-काल में परमाणु विभागावस्था में होते हैं, उनके संयोग का कारण क्या होता है दें संयोगकर्म का कोई चेतन कर्ता होना चाहिए। 'श्रदृष्ट' श्रचेतन है, इसलिये परमाणु-संयोग का निमित्त नहीं हो सकता। उस समय श्रात्माएं भी श्रचेतन होती है, फिर उनका मन से संयोग भी

(जीव) से करण (मन) की उत्पत्ति भी ठीक सिद्धांत नहीं है। फिर इस मत का श्रुति में उपपादन भी नहीं है।

नोट-उपर्युक्त श्रालोचनाश्रों मे हमने शांकर भाष्य का श्रतुसरण किया है।

तीसरे पाद का पहला अधिकरण आकाश को ब्रह्म का कार्य होना सिद्ध करता है। आकाश निर्विभाग और नित्य नहीं है। इसी प्रकार वायु, जल और अग्नि भी कार्य है। जीव का जन्म औपाधिक है और नित्यता वास्तविक। जीव ज्ञाता (ज्ञः) है अथवा ज्ञानस्वरूप या चैतन्य-स्वरूप है।

श्रागे के श्रधिकरण में 'श्रारमा श्रणु है या विभु' इस पर विचार किया गया है। रामानुज के मत में श्रारमा या जीव श्रणु है; शंकर के मत में श्रणुक्त उपाधि-सहित जीव का धर्म है। श्रधिकरण के श्रारंभ के सूत्रों से ऐसा मालूम होता है कि सूत्रकार जीव को श्रणु मानते हैं। शंकर की सम्मति में यह सूत्र (१६-२८) पूर्वंपच के हैं। हमे रामानुज की ज्याख्या ज्यादा स्वाभाविक मालूम होती है। दस सूत्रों का जंबा पूर्वंपच मानना श्रस्वाभाविक है।

जीव कर्त्ता है और स्वतंत्र है; यह ठीक है कि ईश्वर कर्म करता है, परंतु यह कर्म कराना जीव के पूर्व प्रयसों की अपेचा से होता है। जीव बहा का अंश या आमास है।

# तीसरा अध्याय

मरने के बाद जीव सुक्त सूतमात्राओं से वेष्टित होकर जाता है। जीव सम्पूर्ण कर्मों का भोग किये बिना ही स्वर्ग को जाते हैं। श्रभुक्त कर्मों के श्रनुसार ही स्वर्ग के बाद जन्म होता है। इन कर्मों को, जिनका फल स्वर्ग नहीं है, 'श्रनुशय' कहते है। पापी जीव चंद्रजोक को नहीं जाते।

सत्ता-लच्या न घट सकेगा। यदि श्रंतिम विज्ञान को श्रसत् माना जाय के तो उससे पहले का विज्ञान भी असत् होगा श्रौर इस प्रकार सारी विज्ञान-संतति श्रसत् हो जायगी; तब ज्ञान से निरोध किसका होगा?

विज्ञानवाद की आलोचना पहले लिखी जा जुकी है। 'वाह्यता' का भूम भी वाह्य के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। बंध्या पुत्र को किसी ने कहीं नहीं देखा है इसलिये उसका भूम भी नहीं होता।

जैनों के सप्त भंगी न्याय का खंडन भी खपर लिख चुके हैं। जीव को शरीर-परिमाणी मानने पर वह श्रनित्य हो जायगा।

कुछ जोगों (जैसे न्याय) के मत में ईश्वर उपादान कारण नहीं है, केवल श्रिधिष्ठाता कारण है। जैसे कुम्हार मिटी से घड़ा बनाता है, वैसे ईश्वर प्रकृति या परमाणश्रों से सृष्टि करता है। ईश्वर केवल निमित्त कारण है। यह मत ठीक नहीं। इस मत को मानने पर ईश्वर पचपात दोप से नहीं बच सकता। ईश्वर ने अच्छे-छुरे प्राणी क्यों बनाये ? यदि कहों कमीं के अनुसार ईश्वर ने भेद-सृष्टि की तो कमें और ईश्वर एक दूसरे के श्राक्षित हो जायंगे; ईश्वर का वस्तुकृत परिच्छेद भी हो जायगा। प्रकृति श्रीर जीव उसकी श्रसीमता को नष्ट कर देंगे। या तो ईश्वर में जीवों की संख्या श्रीर प्रकृति की सीमा का ज्ञान होगा, या नहीं। पहली दशा में प्रकृति श्रीर जीव परिमित हो जायंगे; दूसरी दशा में ईश्वर श्रसवंज्ञ बन जायगा।

इस मत में एक निरक्षन वासुदेव चार रूपों में स्थित रहता है,
भागवत धर्म का खडन
वासुदेव-स्यूह, संकर्षण-च्यूह, प्रद्युझ-च्यूह ग्रीर
श्रिन्य उसके कार्य हैं। वासुदेव से संकर्षण (जीव) उत्पन्न होता है,
संकर्षण से प्रद्युझ (मन), उससे श्रिनेस्द (श्रहंकार)। उत्पत्ति मानने
से जीव श्रिनित्य हो जायगा फिर मोच या भगवसासि किसे होगी? कर्त्ता

का दूसरा श्रधिकरण है। रामानुन के मत में कुन एक ही श्रधिकरण है (७—१६)। सोलहवें सूत्र के साथ ही तृतीयपाद समाप्त हो नाता है। सूत्र कार का मत जैमिनि का मत है, यह रामानुन की न्याख्या का सारांश है। ब्रह्म 'पर' श्रीर 'श्रपर' दो नहीं हैं; ब्रह्म एक ही है।

चीथे पाद में भी मुक्त पुरुष का वर्णन है। मुक्त पुरुष के अपने रूप का आविर्माव हो जाता है। जैमिनि के मत में मुक्त पुरुष बहा के रूप से स्थित होता है बहा का रूप पा जाता है। औड़कोमि के अनुसार मुक्त पुरुष चैतन्य मात्र होता है। ( ४।४।१, ५,६ ) यही शंकर का मत है। संकर्य करते ही सारे भोग उसके पास उपस्थित हो जाते हैं; उसका कोई और अधिपति नहीं होता; जैमिनि के मत में शरीर का भाव होता है, बादरि के मत में अभाव। बादरायण यहाँ कोई विरोध नहीं देखते; संकर्य करते ही उसका शरीर हो जाता है। जगत् की सृष्टि आदि न्यापार मुक्त पुरुष नहीं कर सकता। भोगमात्र में वह बहा के समान होता है। श्रुति कहतो है कि उसकी पुनराष्ट्रित या संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। यह वेदांत का अन्तिम सूत्र है, अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्।

शंकर के मत में यह सब वर्षंन उस जीव का है जिसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई है। ऐसा जीव भी वापिस नहीं श्राता, पूर्ण युक्त हो जाता है। पूर्ण युक्त श्रीर ब्रह्म में तो भेद ही नहीं रहता, उसके लिये यह कहना कि वह जगत् के ज्यापार नहीं कर सकता या सिर्फ भोग में ब्रह्म के समान होता है, निरर्थक है।

रामानुज के मत में यह पूर्ण धुक्त का वर्णन है। मुक्त पुरुष ब्रह्म में लीन या एक नहीं हो जाता; वह ब्रह्म से कुछ कम रहता है। थिबो का कथन है कि उपक्रम ( श्रारंभ ) की तरह उपसंहार ( श्रंत ) भी शंकर के विरुद्ध है। यह संभव नहीं है कि बादरायणा ने श्रपने सूत्रों का श्रन्त 'कार्यब्रह्म' तक पहुँचे हुये 'श्रपूर्णमुक्त' के वर्णन के साथ किया हो। श्रन्तिमसूत्र की गुनरुक्ति श्राचार्य के हृदय की गम्भीर भावना को व्यक्त स्वम में जीव सृष्टि करता है। रामानुज के मत में स्वम-सृष्टि का कर्त्ता ईश्वर है।

पॉचवें अधिकरण (हितीयपाद में) का नाम उभयितङ्गाधिकरण है। बहा वास्तव में नीरूप, निर्विशेष और निर्गुण है, यह शंकराचार्य का मत है। 'श्ररूपवदेव हि तद्मश्रानत्वात्' (३।२।१४) यह सूत्र शांकर मत की पृष्टि करता है। इसका अर्थ है—श्रुति मे बहा के निर्गुण वर्णन की प्रधानता है, इसिंक बहा निर्गुण या नीरूप (रूपहोन) है। रामान्तुज ने इस श्रधिकरण में चार सूत्र और मिलाकर दूसरी व्याख्या की है। उनके मत में यह अधिकरण बहा का दोषों से रहित होना कथन करता है।

कर्म का फल ईरवर देता है न कि स्वयं कर्म या श्रदृष्ट । जैमिनि के मत में 'धर्म' फल देता है ।

उद्गीय विद्या, प्राग्-िवद्या, शाणिडल्य श्रादि विद्याओं में ब्रह्म की ही उपासना बतजाई गई है। श्रवशिष्ट तृतीय श्रध्याय श्रीर चौथे श्रध्याय के श्रिथकांश भाग में जिन विषयों का वर्षोन है उनका दार्शनिक महत्व कम है।

# चौथा अध्याय

द्वितीय पाद में यह बतलाया गया है कि वागी, मन, प्राण त्रादि का लय कहाँ होता है। विद्वान् दिल्लायन में मर कर भी विद्या का फल पाता है।

अर्चिरादि मार्ग अनेक नहीं एक ही है। अर्चिष् आदि जीव को ले जानेवाले देवताओं के नाम हैं। बादिर का मत है कि परब्रह्म गति का कर्म नहीं हो सकता, इसिलये 'कार्य ब्रह्म' तक जीव को पहुँचाया जाता है, ऐसा मानना चाहिये। जैमिनि का मत इससे उलटा है; परब्रह्म ही जीव का गंतन्य है। यहां अधिकरण समाप्त हो जाता है; शंकर के मत में पहला मत ही सूत्रकार का सिद्धांत है। शंकर के अनुसार अगले दो सूत्रों का भएडार ही समक्ता चाहिये। इस पद्यात्मक ग्रंथ के रचयिता को दार्शनिक प्रक्रिया स्वाभाविक मालुम होती हैं। नीचे हम अनुवाद-सहित कुछ श्लोक उद्भृत करके पाठकों को योगवाशिष्ठ का घोड़ा-सा परिचय देने की कोशिश करेगे। संख्यायें प्रकरण, अध्याय और श्लोक बतलाती हैं। संसार दु:समय है—

सतोऽसत्ता स्थिता मृक्षिं, मूर्ष्ति रम्येष्वरम्यता ।
सुखेषु मृष्किं दुःखानि किमेकं संश्रयाम्यहम् (१।६।४९)
आपदः सम्पदः सर्वाः सुखं दुःखाय केवलम् ।
जीवितं मरणायेव वत माया विजुम्भितम् (६।६३।७३)
शौलनद्या स्य इव संप्रयात्येव योवनम् (६।७८।४)
पातं पक्व फलस्यैव मरणं दुनिवारणम् । (६।७८।३)

कास्ता दशो यासु न सन्ति दोषाः । कास्ता दिशो यासु न दुःख दाहः । कास्ताः प्रजा यासु न सङ्गुरत्वम् । कास्ताः क्रिया यासु न नाम माया । (११२७)३१)

श्रर्थः—सत्ता या श्रहितत्व के सिर पर श्रसत्ता या नाश वर्त्तमान है; सौन्दर्य पर कुरूपता सवार है; सुर्खी पर दु.ख का श्राधिपत्य है। इन में से एक का श्राश्रय मैं किसका करूँ ?

सारी सम्पदापं श्रापत्ति रूप हैं; सुख केवल दुःख के लिये हैं; जीना मरने के लिए हैं, सब माया का विज़म्भण ( खेल ) हैं।

शैल-नदी के अवाह की तरह यौवन चला ला रहा है। पके हुए फल के पतन की तरह सरना निश्चित है।

कौन सी दृष्टियां ( दार्शनिक सिद्धांत) हैं जिनमें दोष नहीं ? कौन-सी दिशाओं में दुख की जलन नहीं है ? कौन-सी उत्पत्तिवाली वस्तुएं हैं, कौन जीव हैं, जो मरण शील नहीं हैं ? कौन-सी क्रियायें या व्यापार हैं, जिनमें माया नहीं है ? करती है। यह वर्णन पूर्ण मुक्त पुरुष का ही है और 'पर' तथा 'श्रपर' ब्रह्म का भेद शंकर की कल्पना है।

थिबो की टीका ठीक मालूमं पड़ती हैं। वास्तव में 'अविद्या' या 'माया' की घारणा शंकर की अपनी है, इसी कारण उन्हें स्त्रकार के 'परिणामवाद' की जगह 'विवर्त्तवाद' का प्रतिपादन करना पढ़ा, यही कारण उनके
स्त्रों के अर्थ में जगह-जगह खींचा-तानी करने का है। अविद्या की उपाधि
से ही ब्रह्म, ईश्वर बन जाता है। 'अपर-ब्रह्म और 'पर-ब्रह्म' का मेद
शंकर का अपना मालूम होता है, स्त्रकार का नहीं। स्त्रकार की शिका
का सारांश यही है कि संपूण जगत ब्रह्म का कार्य है, जीव ब्रह्म का
अंश है और मुक्ति का अर्थ ब्रह्म लोक-प्राप्ति है। कारण और कार्य में
अनन्यत्व सबंध होता है। स्त्रकार जगत को मिथ्या नहीं समक्तते; वे
विवर्त्तवादी नही हैं। विश्व की रचना ब्रह्म की बीला है। ब्रह्म और
उसके ब्यापारों के विषय मे अति ही प्रमाण है। आचार्य अति को 'प्रस्यच
कहते है और स्मृति को 'अनुमान'।

## योगवाशिष्ठ े

श्री शंकराचार्यं के श्रद्धं त वेदांत का वर्णन करने से पहले हम दो कृतियों का परिचय दे देना चाहते हैं, एक योगवाशिष्ठ और दूसरी माण्डूक्य-कारिका। पहली कृति एक बड़ा अंथ हैं श्रीर दूसरी बहुत संनिप्त वस्तु है। दोनों पर बौद्ध-दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है। दोनों निराशा-वादी हैं और जगत् को स्वमवत् समकते हैं। कुछ ही वर्ष पहले प्रोफेसर बी० एल० आन्नेय (काशी) ने आधुनिक विद्वानों का ध्यान योग-वाशिष्ठ की श्रोर आकर्षित किया है। योगवाशिष्ठ को दार्शनिक विचारों

५ 'योगवाशिष्ठ का यह परिचय डाक्टर बी० एल० आत्रेयके 'योगवाशिष्ठ एएड माडर्न थाट" के आधार पर लिखा गया है।

२—डा॰ दासगुप्त के त्रजुसार योगवाशिष्ठ मे २३७३४ श्लोक है ( दे॰ भाग २, पृ॰ २२८ )

हो सकता श्रौर बिना संबंध हुए ज्ञाता को ज्ञेय का श्रनुभव नहीं हो सकता। संबंध एकता को कहते हैं; जो समान नहीं हैं, उनमें यह नहीं हो सकता। सजातीय (एक श्रेणी के) पदार्थों में एकता या संबंध होता है; इसी से एक को दूसरे का श्रनुभव होता है। यदि दृष्टा (जीव) श्रौर हस्य (जगत्) दोनों जैतन्य रूप न होते तो दृष्टा ध्रय को कभी न जान सकता, जैसे परथर गन्ने का स्वाद नहीं जानता।

पाठक इस युक्ति को बहुत ध्यान से पढ़ें। योरूप के बहे-बहे दार्श-निकों ने इस युक्ति का आधुनिक काल में प्रयोग किया है। लैनियों और सांख्य की आलोचना में हमने इसी युक्ति का आश्रय लिया था। तो अत्यंत भिन्न हैं उनमें संबंध नहीं हो सकता। इससे विश्व की एकता सिद्ध होती है। यदि प्रकृति और पुरुष, पुद्गल और लीव अत्यंत भिन्न हों, तो उनमें ज्ञात-ज्ञेय संबंध संभव न हो सके। यदि सृष्टि से हमारी किसी प्रकार एकता न हो तो वह हमें सुन्दर न लगे, हमारे हृदय को स्पर्श न करे। हू तवाद की सबसे बड़ी कठिनता जड़ और अजड़ में संबंध स्थापित करना है। हीगल ने इसी युक्ति का आश्रय लेकर विरुद्ध-गुण एकत्र नहीं हो सकतें इस नियम का खंडन किया था। विरोध भी एक प्रकार का संबंध है और विरुद्धों में भी किसी प्रकार की एकता होनी चाहिए। प्रसिद्ध दार्शनिक बे डले का कथन है:—

' एक अवयवी या ऊँची श्रेणी के अंतर्गत ही संबंध हो सकते हैं; इसके अतिरिक्त संबंध का कोई अर्थ नहीं है।"

इसी तर्क के सहारे झे डले ने विश्व-तस्त्र की एकता सिद्ध की है। पाठक हमारे पिछले उदाहरण को याद कर लें। दो गज़ और दो मिनिट में इस लिये कोई संबंध दिसलाई नहीं देता कि हम उन्हें किसी एक बड़ी श्रेणी के श्रंतर्गत नहीं ला सकते। इस तर्क से क्या निष्कर्ष निकलता है ? यह योगवाशिष्ठ के ही शब्दों में सुनिये:—

५—एपियरेंस एएड रिऋतियी, पृ० १४२

मनुष्य को पुरुषार्थं करना चाहिए, पुरुषार्थं ही दैव है —
यथा यथा प्रयत्नः स्याद् भवेदाशुफलं तथा।
इति पौरुष मेवास्ति दैवमस्तु तदेव च ॥ (२।६।२)
न तदस्ति जगकोशे शुभ कर्मानुषातिना।
यसौरुरेण शुद्धेन न समासाद्यते जनैः ॥ (३।६२।८)

ग्रर्थ :— जैसे-जैसे मनुष्य प्रयत्न करता है, वैसे-वैसे शीव्र फर्ल मिलता है। पौरुप ही सब कुछ है, वही देव है। जगत् में ऐसी कोई बस्तु नहीं है, जो शुद्ध पुरुषार्थ से प्राप्त न हो सके।

ज्ञान के लिए अनुभूति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है :— अनुभूति विना रूपं नात्मनरचानुभूवते ।

सर्वेदा सर्वेया सबे स प्रत्यक्षोऽनुमृतितः ॥ (१।६४।१३ न शास्त्रेनीपि गुरुणा दश्यते परमेश्वरः ।

इरयते स्वात्मनेवात्मा स्वया स्वस्थया धिया ॥ (११११८)

त्रर्थः --- श्रतुभव के विना श्रात्मातुमृति नहीं हो सकती। प्रत्यन् ज्ञान श्रतुमव-साध्य है। न शास्त्र से, न गुरु से; श्रपनी श्रात्मा श्रपनी ही दुद्दि को स्वस्य करके देखी जा सकती है।

योग-बाशिष्ठ का बिश्वास है कि जगत् मनोमय है। यदि जगत् को द्रष्टा सं अत्यंत भिन्न मार्ने तो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता।

न संभवित संबन्धो विषमाणां निरन्तरः।
न परस्पर संबंधाद विनानुभवनं मियः। (१११११११७)
ऐक्यं च बिद्धि संबंधं नास्त्रसात्र समानयोः। (११११११४२)
सजातीयः सजातीयेनेकता मनुगच्छिति।
श्रम्योऽन्यानुभवस्स्तेन भवस्वेकन्य निरचयः। (६१२४११२)
द्रष्ट दृश्ये न यद्येकममिविष्यस्चिदास्मके।
नद् दृश्यास्त्राद् मज्ञः स्यान्नादृष्ट्वेजुमिवोपतः। (६१३८१६)

त्रर्थ: -- जो वस्तुएं एक-दूसरे से अत्यंत भिन्न हैं, उनमें संबंध नहीं

पाठक कहेंगे कि यह तो विज्ञानवाद या वर्क को सब्जेक्टिविज़म है। इसीलिये हमने कहा था कि योगवाशिष्ठ पर बौद्ध-दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। योगवाशिष्ठ के लेखक में बौद्ध-विचारकों जैसी उडान और साहस है। परंतु फिर भी योगवाशिष्ठ वेदांत का ग्रंथ है। एक श्लोक कहता है,

> जायात्स्वप्तदशा भेदो न स्थिरास्थिरते बिना समः सदैव सर्वत्र समस्तोऽनुभवोऽनयोः ।(४।१६।११)

श्रर्थात् जायत दशा श्रीर स्वप्नदशा में कोई भेद नहीं है, सिर्फ़ यहीं भेद हैं कि पहली में स्थिरता श्रीर दूसरी में श्रस्थिरता पाई जाती है। दोनों में सदैव श्रीर सर्वत्र एक-सा श्रतुभव होता है।

यह विश्रुद्ध विज्ञानवाद है। परंतु योगवाशिष्ठ के रचयिता का एक स्थिर तत्त्व 'ब्रह्म' में विश्वास है, यही विज्ञानवाद से मेद है।

> सर्वेश तरं ब्रह्म सर्वेवस्तु मयं ततम् सर्वेश सर्वदा सर्व सर्वेः सर्वत्र सर्वगम् । (६।१४।८) श्रावाच्य मनिम व्यक्त मतीन्द्रिय मनामकम् । (६।४२।२७) न चेतनो न च जड़ो न चेवासक्रसन्मयः । नाहं नान्यो न चैवेको नानेको नाप्यनेकवान् । (४।७२।४१) यस्य चात्मादिकाः संज्ञाः किएता न स्वभावजाः। (०।४।४) न च नास्तीति तद्वक्तुं युज्यते चिद्वपुर्यदा । न चैवास्तीति तद्वक्तुं युज्यते चिद्वपुर्यदा । न चैवास्तीति तद्वक्तुं युज्यते चिद्वपुर्यदा । न चैवास्तीति तद्वक्तुं युज्यते चिद्वपुर्यदा । इष्टदर्शनदृश्यानां त्रयाणामुद्यो यतः । (६।४०६।११) म सज्ञासक्र मध्यान्तं न सर्व सर्वमेव च । मनोवाचोभिरम्राद्यं श्रुत्याच्छून्यं युखात्सुखम् (०१११६।८३) श्रात्मेव स्पन्दते विश्वं वस्तु जातेरिवोदितम् । तरङ्ग कथा कञ्जोले रनन्ताम्ब्वस्तुधाविव । (४।७२।२३) परमार्थवनं श्रेताः परमार्थवनं द्रुमाः ।

बोधावबुद्धं यद्वस्तु बोध एव तदुच्यते ।
ना बोधं बुध्यते बोधो वैरूप्यात्तेन नान्यथा ।६।२४।१२
यदि काष्टोपलादीनां न मनेद् बोधरूपता ।
तत्सदानुपलम्भः स्यादेतेषामसतामिव । (६।२४।१४)
सर्व जगद्गतं दृश्यं बोधमात्र मिदं ततम् ।
स्पन्द मात्रं यथा वायुर्जल मात्रं यथार्णवः ।६।२४।१७
सनोमनन निर्माण मात्रमेतज्जगत्त्रयम् । (४।११।२३)
द्याः क्रमा वायु राकाशं पर्वताः सरितो दिशः
ग्रंतः क्रमण तत्त्वस्य भागा बहिरिव स्थिताः । (४।४६।३४)
कर्लं चणीकरोत्यंतः चणं नयति कल्पताम्
मनस्तदायत्त मतो देशकालक्रमं विदुः । (३।१०३।१४)
कांता विरहिणा मेकं वासरं वत्सरायते । (३।२०।४१)

भावार्थः—बोध या ज्ञान से जो वस्तु कानी जाय उसे बोध ही समक्तना चाहिए। बोध या ज्ञान बोध-भिन्न पदार्थ को नहीं जान सकता। यदि काठ और पत्थर बोधरूप न हों तो असल्पदार्थों की भाँति उनकी कभी उपलब्धि न हो। यह सारा ब्रह्मांड बोधरूप है, जैसे वायु केवल स्पंदन है और समुद्र जलमात्र है। यह तीनों लोक मन के मनन द्वारा ही निर्मित हैं मनोमय हैं। द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां, दिशाएं—यह सब अंतःकरण द्रन्य के भाग-से हैं जो बाहर स्थित है।

देश श्रीर काल का क्रम मन के श्रधीन है। मन एक लगा को कल्प के बरावर लंबा बना सकता है श्रीर एक कल्प को लगा के बरावर छोटा। जिनका प्रियतमा से वियोग हो जाता है उन्हें एक दिन वर्ष के बरावर प्रतीत होता है। ध्यान-द्वारा जिसने चित्त (वृत्तियों) का लय कर दिया है उसके लिये न दिन है न रातें। काएं सबसे प्राचीन हैं। शंकर का मायावाद यहां पाया जाता है। श्री गौड़पाद शायद शंकराचार्य के शिवक श्री गोविंद के गुरु थे। कारिकाश्रों पर शंकराचार्य ने टीका जिखी है। कुल कारिकाए चार प्रकरणों में विभक्त हैं—अर्थात् आगम प्रकरण जो मांड्स्य की न्याख्या है, बैतथ्य प्रकरण, जिस में जगत् का मिथ्यात्व सिद्ध किया है, श्रद्ध त प्रकरण और श्रलात शांति प्रकरण। गौडपाद के सिद्धांत कहीं विज्ञानवाद, कहीं श्रून्यवाद श्रीर कहीं श्रद्ध त वेदांत से मिलते हैं। वे वेदांती है, पर उनपर बौद्धों का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। कारिकाओं में 'बुद्ध' शब्द का प्रयोग कई जगह हुआ है। कुछ कारिकाएं नागार्जुन की कारिकाओं से विलक्कत मिलती हैं। कम-से-कम यह निश्चित है कि गौड़पाद बौद्ध दर्शन श्रीर बौद्ध ग्रंथों से काफी परिचित थे।

गौड़पाद के मत में संसार स्वप्न की तरह मिथ्या है। वैतथ्य प्रकरण के चौथे रस्तोक की टीका मे श्री शंकराचार्य लिखते है:---

जाप्रद् दरयानां भावानां वैतब्यमिति प्रतिज्ञा, दरयावादिति हेतुः । स्वप्नदरय भाववदिति दष्टांतः ।

श्रथीत् जाग्रतावस्था में दीखनेवाले भावपदार्थ मिथ्या हैं, क्योंकि वे दृश्य हैं, स्वप्न मे दीखनेवाले भाव पदार्थों की तरह। इस प्रकार प्रतिज्ञा, हेतु श्रीर उदाहरण तीनों मौजूद है। 'जो-जो दश्य है, वह-वह मिथ्या हैं' यह ज्याप्ति है। यह गौड़पाद की पहली युक्ति है। दूसरी युक्ति सुनिए,

श्रादावंते च यन्नास्ति वर्त्तमानेऽपि तत्तथा ।

जो श्रादि मे नहीं है श्रीर श्रंत में भी नहीं है, उसे वर्तमान काल में भी वैसाही समम्मना चाहिए। एक समय था जब यह जगत् नहीं था, एक समय यह रहेगा भी नहीं; इसिलये श्रव इस जगत् की वास्तविक सत्ता है, यह इटपूर्वक कौन कह सकता है ?

> जीवं कल्पयते पूर्व ततो भावान्पृथग्विधान् । वाह्यानाध्यास्मिकॉरचैव यथाविद्यस्तथास्मृतिः (२।९६)

परमार्थंबनं पृथ्वी परमार्थंघनं नभः । (३।४४।४४) लीयतेंऽकुरकोशेषु रसीभवतिपल्लवे । उल्लसत्यम्ब वीचित्वे प्रमृत्यति शिलोट्रे । प्रवर्पत्यम्ब्रुटो भूत्वा शिलीभूयावतिष्ठते । (३।४०।२१,२२) ब्रह्म सर्व जगद्वस्तु पिण्डमेक मल्लिडतम् । (३।६०।३६)

भावार्थः--- ब्रह्म सर्वशक्तिमय है, सर्ववस्तुमय है; वह सदा, सर्वत्र सब रूपों में विराजमान है। वह श्रवाच्य है, श्रिमन्यक्त नहीं है, इंद्रिय-रहित श्रीर नाम-शून्य है। वह न चेतन है, न जब, न सत् न श्रसत्, न में न में से भिन्न, न एक न अनेक। आत्मा आदि उसके नाम करिपत हैं, स्वाभाविक नहीं। 'वह नहीं है', ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वह चैतन्य स्वरूप है; 'वह है' ऐसा भी दोप-रहित ब्रह्म को नहीं कह सकते। जैसे मेचों से वृष्टि होती है वैसे ही श्रानंदमय अथवा श्रमृतमय ब्रह्म से द्रष्टा, दश्य श्रीर दर्शन इन तीनों का उदय होता है। ब्रह्म न सत् है न श्रसत्, न मध्य न श्रंत, न सय कुछ न-न-कुछ, वह वाणी श्रीर मन से प्रहरा होने योग्य नहीं है, वह शून्य से भी शून्य है, सुखरूप है। हजारों वस्तुओं के रूप में श्रात्मा ही स्पंदित हो रही है, जैसे समुद्र में श्रनंत जल तरंग, कण, कल्लोल रूप में स्पंदित रहता है। पर्वंत, बृच, पृथ्वी श्रीर श्राकाश परमार्थं ब्रह्मरूप हैं। वही ब्रह्म श्रंकुरों में लीन होता है, वही पत्तों में रस बन जाता है; जल की लहरों में क्रीड़ा करता है, शिला-गर्भ में नाचता है, मेच बन कर वरसता है श्रीर शिला बन कर स्थिर रहता है। एक श्रबंड ब्रह्म ही जगत् की सारी वस्तुएँ है।

## गौड़पाद की माएड्क्य-कारिका

मायहुक्योपनिपत् पर कारिका लिखनेवालं गौड़पाद सांख्य-कारिका के टीकाकार सं भिन्न कहे जाते हैं। श्रद्धैत-चेदांत के ग्रंथों में यह कारि-

१—योगवाशिष्ठ शकर के वाद की रचना मानी जाती है यद्यपि प्रो॰, आत्रेय का मत श्रोर है। (दे॰ दासगुप्त, भाग २, पृ॰ २२८)

न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यंममृतं तथा। प्रकृतेरन्यथाभावो न कथञ्जिद् भविज्यति ।३।२९।

जन्म की सत्यता के पत्तपाती श्रजात (जो उत्पन्न नहीं हुआ है) तत्त्व का ही जन्म कथन करते हैं। परंतु जो 'अजात' है वह अमर है, वह मरखशील कैसे बनेगा (अर्थात् वह उत्पन्न कैसे होगा) ?

जो श्रमर है, वह मरणशील नहीं बन सकता, जो मरणशील है वह श्रमर नहीं हो सकता। कोई वस्तु श्रपने स्वामाविक धर्म को नहीं छोड़ सकती।

> भूतस्य जातिमिन्छ् नित वादिनः केचिदेव हि । श्रभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम् । ४।३ । भूतं न जायते किश्चिदभृतं नैव जायते । विवदन्तोऽहृया हन्ये वमजाति ख्यापयनित ते । ४।४।

है तवादियों में आपस में विरोध है। कुछ वादी विद्यमान की उत्पत्ति कहते हैं, कुछ प्रविद्यमान की (पहले सत्कार्यवादी है, दूसरे असत्कार्यवादी)। न विद्यमान उत्पन्न होता है, न अविद्यमान ही उत्पन्न होता है। वास्तव में 'अजाति' ही सत्य है. इसे तर्क करते हुए अहैती सिद्ध करते है।

> स्वतो वा परतोवाऽपि न किञ्चिद्वस्तु जायते । सदसत् सदसद्वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते । ४।२२।

न कोई चीज़ श्रपने से उत्पन्न होती है, न दूसरे पदार्थ से; सत्, असत्, या सत् श्रीर श्रसत् कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होती। पाठक इस कारिका की नागार्जन की पहली कारिका से मुलना करें।

कारणाद् यद्यनन्यत्व मतः कार्यमजं तव जायमानाद्धि वै कार्यात्कारणं ते कथं ध्रुवस् । । । १२ ।

सांख्यवाले प्रकृति को श्रज कहते हैं श्रीर कार्य की कारण से श्रनन्यता बतलाते हैं। यदि कार्य श्रीर कारण एक ही है, तो कारण की तरह कार्य को भी श्रज (जन्म-रहित) मानना चाहिए। यदि कार्य पहले जीव की कल्पना होती है, फिर भौतिक श्रौर मानसिक भावों की। कल्पित जीव की जैसी विद्या होती है वैसी हो उसकी स्मृति होती है।

जैसे श्रंधकार में निश्चय न होने के कारण रस्सी कभी सर्प कभी पानों को धारा मालूम होती है, वैसी ही जीव की कल्पना है। (२।१८)

जैसे स्वप्न हैं जैसी माया है, जैसा गंधव-नगर (गंधव-रचित मायिक नगर) होता है, वैसा ही वेदांत के वेत्ता इस जगत् को समसते हैं। (२।३१)

> न निरोधो न चोरपत्तिनै बद्धो न च साधकः। न सुसुत्तुनै वै सुक्त इत्येषा परमार्थता । (२।३२)

न जन्म होता है न नाश; न कोई बद्ध है न साधक। मोन्नार्थी भी कोई नहीं है, यही परमार्थ-ज्ञान है।

> घटादिष्ठ प्रजीनेषु घटाकाशाद्यो यथा । स्राकाशे संप्रजीयंते तद्वजीवा इहात्मीन (३१४)

जैसे घट श्रादि के नष्ट हो जाने पर घटाकाश श्रादि का महाकाश मे लय हो जाता है, वैसे ही जीवों का श्रात्मा या ब्रह्म में जय हो जाता है।

यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः।

तथा भवत्यबुद्धानामात्मापि मिलनो मलैः (३।=)

जैसे बालकों की मित मे श्राकाश...संसार के मलों से मिलन ही जाता है, वैसे ही श्रविद्वान् श्रात्मा की मिलन होनेवाला समस्रते हैं।

नागार्जुन की तरह गौडपाद का भी मत है कि किसी वस्तु की उत्पत्ति मानना संगत नहीं है। 'श्रजाति' श्रथवा जन्म का श्रभाव ही दार्शनिक सत्य है। वे कहते हैं,

> श्रजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । श्रजातो द्यमृतो भावो मर्त्यतां कथमेष्यति (३।२०)

सदैव प्रकाश-स्वरूप है, सर्वंज्ञ है। ब्रह्म-प्राप्ति के लिये उपचार (किसी प्रकार के अनुष्ठान) की आवश्यकता नहीं है (३।३६)

जब चित्त सुषुप्ति में लय होना छोड़ देता है, जब वह विश्विप्त नहीं होता, वायु-रहित स्थान से दीप की नाईं जब वह स्थिर हो जाता है, जब उसमे विषयों की करूपनाएं स्फुरित होना बन्द हो जाती है, तब साधक ब्रह्म-स्वरूप हो गया, ऐसा समसना चाहिए। (३।४६)

इस स्वस्थ, शान्त, कैवल्यरूप, श्रज, श्रजद्वारा ज्ञेय, श्रजुत्तम सुख या श्रानन्द की ही सर्वज्ञ संज्ञा है। श्रानन्द श्रौर ज्ञान ब्रह्म का ही स्वरूप है। (३।४७)

> दुर्दशं मित गम्भीर मजं साम्यं विशारदम् इक्ष् वा पदमनानास्वं नमस्कुमेौं यथा वलम् । ४।१०० ।

जो ब्रह्म कठिनता से देखा जाता है, जो श्रतिशय गम्भीर है, जो श्रज, सम और विशारद है, जो श्रनेकता-द्दीन है, उस प्रमार्थ तस्त्र को यथाशक्ति नमस्कार करते है। महत्तत्व प्रादि प्रज नहीं है तो कारण प्रकृति कैसे प्रज हो सकती है ?

यदि कारण को अल न मानकर उत्पत्तिवाला मानें तो भी नहीं वनता। वह उत्पन्न कारण किसी और से उत्पन्न हुआ होगा, वह किसी और से इस प्रकार अनवस्था हो जायगी। 1 8192।

नास्त्यसद्धे तुक्रमसत् सदसद्धे तुकं तथा । सच्च सद्धे तुकं नास्ति सद्धे तुक्रमसत्कृतः ।४)४०।

श्रसत् हेतु वाला श्रसत् कहीं नहीं है, श्रसत् जिसका हेतु हो ऐसा सत् पदार्थ भी नहीं है; सत् से उत्पन्न सत्पदार्थ भी नहीं है; सत् हेतुवाला श्रसत् पदार्थ तो हो ही कैसे सकता है ? श्रभिप्राय यह है कि कार्य-कारण-भाव किसी प्रकार नहीं बनता । उत्पत्ति श्रीर नाश के समान ही कारणता को धारणा विरोध-प्रस्त है ।

गौड्पाद को विज्ञानवाद भी श्रमिप्रेत नहीं है क्योंकि उसमे भी उत्पत्ति की धारणा वर्तमान है श्रीर गौड्पाद 'श्रजाति' के समर्थक हैं।

> तस्सान्न जायते चित्तंचित्त-दृश्यं न जायते । तस्य प्रयन्ति ये जाति खे वै प्रयन्ति ते पृदम् ।४।२८।

चित्त उत्पन्न नहीं होता, चित्त के दृश्य भी उत्पन्न नहीं होते। जो उत्पक्ती उत्पित्त मानते है वे श्राकाश में 'पद' देखते हैं। पद का श्रर्थ है सरिख या मार्ग। चित्त की उत्पत्ति श्राकाश-कुसुम के तुल्य है, यह श्राशय है।

करपना-हीन श्रज ज्ञान ज्ञंय से श्रमिन्न कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञेय है, श्रज है, नित्य है; श्रज द्वारा ही वह ज्ञेय है। ज्ञाता, ज्ञान श्रीर ज्ञेय तीनों श्रज हैं। (३।३३)

जब मन निगृहीत ( समाधिस्थ ) होता है तब उसमें कल्पनाएं नहीं रहतीं; यह दशा ( योग-द्वारा ) ज्ञेय है, यह सुपुप्ति से भिन्न है । सुपुप्ति-दशा में प्रवृत्ति श्रीर वासनाश्रों के बीज वर्त्तमान रहते हैं । ३।३४ ।

ब्रह्म अब है, निद्रा और स्वप्न रहित है, नाम और रूप ही न है,

एक किंवदन्ती के पता चलता है कि शंकर की कुमारिल से मेंट हुई थी। कुमारिल ने बौद्धों का खरहन करके अपने कर्म-प्रधान दर्शन का प्रचार किया था। कुमारिल के शिव्य मर्ग्डनिमश्र से शकर को घोर शास्त्रार्थ करना पडा। इस शास्त्रार्थ में मर्गडन मिश्र की पत्नी 'भारती' मध्यस्थ थीं। मंडन मिश्र मीमांसा के श्रद्धितीय पंडित थे। उनके दर्वाज़े पर कीरांगनाएं (सारिकाएं) 'प्रामार्थवाद' के विषय में बातें करती थीं। शंकर से परास्त हो कर वे श्रद्धित-वादी 'सुरेश्वराचार्य' बन गये। इन कथाश्रों में कितना ऐतिहासिक तथ्य है, यह बताना कठिन है। सुरेश्वर को मंडन मिश्र के नाम से कई प्रसिद्ध लेखकों ने उद्धत किया है।

श्री शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों श्रीर भगवद्गीता पर भाष्य नेदान्त का साहित्य किसे हैं। उपदेशसाहस्त्री, शतरकोकी श्रादि उनके सरख प्रकरण-प्रन्थ हैं। इसके श्रतिरिक्त उन्होंने दिन ग्रामृतिं स्तोत्र, हिमीडे स्तोत्र, श्रानंदलहरी, सौन्दर्यलहरी श्रादि भी किसे है। श्रपनी कृतियों से शकराचार्य कित, भक्त और दार्श-निक सभी सिद्ध हो जाते हैं। उनके दर्शन को किसी ने श्रद्धेतवाद, किसी ने मायावाद या मिथ्यात्ववाद और किसी ने (श्राधुनिक काल मे) रहस्यवाद का नाम दिया है।

शांकर भाष्य पर पद्मपाद ने "पंचपादिका" लिखी श्रीर श्री वाचस्पति
मिश्र ने "भामती।" वाचस्पति मिश्र ने सभी श्रास्तिक दर्शनों पर महस्व
पूर्ण प्रंथ किखे हैं, परंतु उनमें "भामती" का, जो कि उनकी श्रंतिम
कृति है, स्थान सब से ऊँचा है। 'पंचपादिका' पर प्रकाशात्मन् ने
'विवरण' किखा। "भामती" पर श्रमलानद का 'कल्पतरु' श्रीर उस
पर श्रप्पय दीचित का 'कल्पतरु-परिमल' प्रसिद्ध है। "भामती" श्रीर
'विवरण' के नाम से श्रद्ध तेत्रेदांत के दो संप्रदाय चल पड़े। 'सर्वदर्शन
संग्रह' के लेखक माधवाचार्य ने 'विवरण-प्रमेय-संग्रह' श्रीर 'पंचद्शी'

१-- प चपादिका टीका सिर्फ़ पहले चार सूत्रों ( चतु स्त्री ) पर है।

# छउवां ग्रध्याय ऋदेत वेदांत

श्रद्धेत वेदांत के प्रतिपादक श्री शकराचार्य भारत के हार्शनिक श्री शंकराचार्य गणना भारत के श्रेष्टतम विचारकों में होनी

चाहिए। याज्ञवरस्य, श्रारुणि, गौतम, कणात्र श्रौर किषल के श्रातिरिक्त, लो कोरे दार्शनिक ही नहीं विकि ऋषि थे, भारत के किसी दार्शनिक की तुलना शकर से नहीं की जा सकती। नर्कपूर्ण पािरडत्य श्रौर क्रान्तदर्शिता में रामानुज के श्रातिरिक्त भारत का दूसरा टार्शनिक शंकर के पास भी नहीं पहुँचता। उपनिपदों श्रौर भगवद्गीता की तरह शांकर-भाष्य का स्थान विश्व-साहित्य में है। श्री शंकराचार्य का माप्य समुद्र की तरह गम्भीर श्रौर श्राकाश-मण्डल की तरह शान्त श्रौर श्रोमामय है। संसार के किसी दाशिनिक ने ऐसे मेथावी टीकाकारों श्रौर न्याख्याताओं को श्राकपित नहीं किया, जैसे कि शंकर ने; किसी के इतने श्रनुयायी नहीं हुये जितने कि शंकर के। श्रकेले शंकर ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक श्रौद्रों के श्रीद्रक साम्राज्य को नष्ट करके वेदांत की दुन्दुभि बजा दी।

शंकर का समय (७८८—६२० ई०) बताया जाता है। उनकी श्रवस्था सिर्फ बत्तीस वर्ष की हुई। कहते हैं कि श्राठ वर्ष की श्रवस्था तक वे सब वेद पढ़ चुके थे। ब्रह्मचर्यावस्था से ही उन्होंने संन्यास ले लिया। शंकर का हृद्य बड़ा सृदुल था। कहा जाता है कि संन्यास-धर्म के विरुद्ध उन्होंने श्रपनी सृतक माता का दाह-सस्कार किया। उनकी मृत्यु केदार-नाय(हिमालय) में हुई।

प्रथमतः, मीमांसक कर्म से मुक्ति मानते हैं श्रीर वेदांती ज्ञान से । कुछ विचारकों का मत ज्ञान-कर्म-समुच्चयवाद भी है पर वेदांत उससे सहमत नहीं है । दूसरा सगड़ा श्रुतियों के प्रतिपाद्य के विषय में हैं । मीमांसकों के मत में वेद कर्म-परक है, ज्ञान-परक नहीं । वेदांतियों की सम्मति में महा का ज्ञान कराना ही श्रुतियों का परम उद्देश्य है । इन दोनों मत-भेदों का हम क्रमशः वर्णन करेंने ।

कर्म से मोच की प्राप्ति किस प्रकार होती है इसका वर्णन हम मीमांसा कर्म और ज्ञान— के प्रकरण में कर चुके हैं। मीमांसक विचारकों मोक्ष के साधन के अनुसार काम्य तथा प्रतिषिद्ध कर्मों के त्याग और नित्य कर्मों के सतत अनुष्ठान से मुक्ति मिन सकती है। नित्य कर्मों से तात्पर्य संख्या-खंदन आदि से है। वेदांतियों का कथन है कि नित्य-कर्म सब के निष् एक-से नहीं है, वे वर्णादि की अपेचा रखते है, और द्वेत की भावना के बिना अनुष्टित नहीं हो सकते। द्वेत-भावना अज्ञान है, उससे मोच की आशा नहीं की जा सकती। मीमांसक भी मानते है कि कर्म-फन्न से छूटने पर ही मुक्ति होती है। परंतु कर्म का मुन्न अज्ञान है, अज्ञान को नष्ट किये बिना, केवन काम्य और प्रतिषिद्ध कर्मों को छोड़ देने से, कर्म की जब नष्ट नहीं हो सकती और कर्म-फन्न से छुटकारा भी नहीं मिन सकता।

मोच कर्म का फल नहीं हो सकती; इस विषय में श्री सुरेश्वराचार्य, शांकर-भाष्य का श्रनुसरण करते हुए कहते है :—

> उत्पाद्य माप्यं संस्कायं निकायं च क्रियाफलस् । नेवं सुक्तियंतस्तस्माल्कर्म तस्या न साधनस् ॥ नैष्कर्म्यं सिद्धि । १।४३

कर्म का फल या तो उत्पाद्य (उत्पन्न करने योग्य वस्तु ) होता है या विकार्य; या संस्कार्य अथवा श्राप्य (प्राप्य )। मुक्ति इनमें से कुछ दो प्रन्थ लिखे हैं। शांकर-मान्य पर श्रानंदगिरि का 'न्याय-निर्णय' श्रीर गोविंदानंद की 'रानप्रभा' भी प्रसिद्ध हैं। शंकर के शिष्य सुरेश्वर ने 'नेक्कर्य सिद्धि' श्रीर 'वार्त्तिक' दो महत्त्वपूर्ण प्रन्थ लिखे हैं। सुरेश्वराचार्य के शिष्य श्री सर्वज्ञस्त्रिन का 'संचेप शारीरक' भी प्रसिद्ध प्रन्थ है। श्रीहर्ष का 'खंडन-खंड-खाद्य' (११६० ई०) तर्कनात्मक प्रन्थों में बहुत प्रसिद्ध है। उक्त प्रन्थ पर चित्सुखाचार्य की 'चित्सुखी' महत्वपूर्ण टीका है। नवीन प्रन्थों में मधुसूदन सरस्वती की 'श्रद्धैतसिद्धि' बहुत प्रसिद्ध है। धर्मराजाध्वरीन्द्र की 'चेदान्त-परिभाषा' (१६ वीं शताब्दी) वेदान्त के सिद्धान्तों का प्रमाणों के श्रंतर्गत वर्णन करती है। 'शिखामणि' उस पर टीका है। सदानंद का 'चेदांत सार' सरख रूप में वेदांत का तत्त्व समस्ताता है।

पाठकों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारतीय दर्शनों की उन्नति श्रीर विस्तार टीकाश्रों के रूप में हुआ है। टीका जिखना हमारे यहां छोटा काम नहीं सममा जाता था। भारत के बढ़े-बढ़े विचारक टीकाकार के रूप में ही जनता के सामने श्राए हैं। प्रत्येक टीकाकार मूल-प्रन्थ से कुछ श्रधिक कहने की चेष्टा करता है। वाचस्पति, सुरेश्वर, प्रकाशात्मन् जैसे प्रतिभाशाली खेखकों पर किसी भी देश को गर्व हो सकता है, परंतु वे श्रपने को टीकाकार या ज्याख्याता के श्रतिरिक्त कुछ नहीं सममते। भारतीय दार्शनिकों ने वैयक्तिक यश की विशेष परचाह न की, उन्होंने जो कुछ किया श्रपने संप्रदाय के लिए किया। फिर भी यह ठीक है कि कभी-कभी टीकाश्रों श्रीर उपटोकाश्रों की संख्या वैध सीमा का उद्दांचन कर जाती है। 'वेदान्त-सूत्रों' से 'क्ह्पतरु-परिमल' तक टीकाश्रों या ज्याख्याश्रों की गिनती श्राधुनिक विद्यार्थी के लिए विस्मय-जनक है।

#### मीमांसा की श्रालोचना

शांकर भाष्य में भारत के प्रायः सभी दर्शनों की श्रालोचना की गई है। मीमांसकों श्रीर वेदांतियों का कगड़ा मुख्यतः दो विषयों पर है। मत है कि भाषा-ज्ञान बिना कार्य-परक वाक्यों के नहीं हो सकता ! 'गाय लाग्नो' 'श्रश्व लाग्नो' इन दो वाक्यों से गाय श्रीर अश्व का भेद समस में श्राता है । इसी प्रकार 'गाय लाग्नो' श्रीर 'गाय को बांघो', इन श्राज्ञाश्रों का पालन होता हुआ देखकर बालक 'लाग्नो' श्रीर 'बांघो' का श्रर्थ-भेद जान सकता है । सारे सार्थक वाक्यों का संबंध किसी कर्म या किया से होना चाहिए । प्रत्येक शब्द का किसी किया से संबंध रहता है जिससे कि उस शब्द का श्रर्थ-ज्ञान हुआ था ।

श्रद्धैतवादी उत्तर दे सकता है कि शुरू में शब्दों का श्रधं किसी प्रकार भी सीखा जाय, बाद को शब्दों का प्रयोग किया की श्रोर संकेत किये बिना सर्वथा संभव है। इमारिज इस तथ्य को समस्ता है, परंतु श्रुति श्रायम-ज्ञान का साधन है, यह उसे भी स्वीकार नहीं है। श्रपने मत की प्रध्य के लिए कुमारिज ने 'प्रमाण व्यवस्था' की हुहाई दी है। प्रत्येक प्रमाण का विषय निश्चत है; एक प्रमाण का विषय दूसरे प्रमाण से नहीं जाना जा सकता। प्रत्यक्त का विषय श्रुति से जाना जाय यह उचित नहीं है श्रुति का विषय ख़ास तौर से, दूसरे प्रमाणों का श्रज्ञेय होना चाहिए। जहां प्रत्यकादि से काम चल जाय वहां श्रुति उद्धृत करने की क्या श्रावश्यकता है ? क्योंकि श्रायमा एक सिद्ध वस्तु है, उसे दूसरे प्रमाणों से जाना जा सकता है; इसिजए श्रायमा का श्रुति का प्रतिपाद्य मानना ज़रूरी नहीं है।

'प्रमाण' का यह जन्म वेदांत को भी स्वीकार है। वेदांत परिभाषा के अनुसार।

श्रनधिगताबाधित विषयज्ञानत्वं प्रमात्वम् ।

श्रनिधगत श्रौर श्रवाधित श्रथं-विषयक ज्ञान को प्रमा कहते है। ऐसे ज्ञान का साधन 'प्रमाण' है। प्रमाण के इस खर्चण को 'भामती' भी स्वीकार करती है (श्रवाधितानिधगता संदिग्धवोध जनकत्विह प्रमाण्यत्वं प्रमाणानाम्—१।:18)। इस खर्चण के श्रनुसार श्रुति की विषय-वस्तु भी नहीं है इसिलए वह कर्म का फल नहीं हो सकती। श्री शंकराचार जिखते है:-

यस्यतूत्पाद्यो मोचस्तस्य मानसं, वाचिकं, कायिकं वा कार्यमपेचते इति युक्तम् । तथा विकार्यत्वे च तयोः पचयोमो चस्य ध्रुवमनित्यत्वम् ।

त्रशांत् यदि सोच को उत्पाच या विकार्य सानें तो सुक्तावस्था स्रिनित्य हो जायगी। इसी प्रकार संस्कार का स्रर्थ है दोष दूर करना या गुणारोपण करना। परंतु मोच तो अपने ही स्वरूप के स्राविभांव को कहते हैं। सुक्त होने का स्रर्थ कहीं जाना भी नहीं है। संयोग का स्रन्त वियोग में होता है, इसलिए किसी देश या स्थान-विशेष की प्राप्ति सोच नहीं है (संयोगाश्च वियोगान्ता इति न देशादिलाभोऽपि—सांख्यस्त्र)। इस प्रकार मोच कर्म का फल नहीं हो सकती।

तब क्या कर्म मोच-प्राप्ति में बिलकुल सहायक नहीं हो सकते ? वेदांत का उत्तर है कि कर्म 'श्रारादुशकारक' या सहायक मात्र हैं। श्रब्छे कर्मों से चित्त-शुद्धि श्रीर विश्लों का नाश होता है जिससे कि सुमुच को शीव्र ज्ञान हो जाता है। परंतु मुक्ति का 'नियतपूर्ववृत्ति' कारण ज्ञान ही है। गीता कहती है,

> श्राव्हवार्श्वनेयोंगं कर्म कारण सुच्यते । योगारुढस्य तस्यैव शमः कारण सुच्यते ॥

श्रर्थात् जो सुनि योगारूढ़ होना चाहता है उसे कर्मों से सहायता मित सकती है, परंतु योगारूढ़ के लिये 'शम' ( संन्यास ) ही साधन है। इस प्रकार कर्म दूरवर्त्ती उपकारक हैं श्रीर ज्ञान साद्मात् उपकारक है।

श्रव हम दूसरे विवाद-अस्त अरन पर श्राते हैं। प्रभाकर का मत है श्रुति का प्रतिपाद्य केवल कि वेद के सब वाक्य क्रिया-परक हैं, सब श्रुतियां कर्म या ब्रह्म भी? 'कुछ करो' का उपदेश करती हैं, 'श्रमुक वस्तु का ऐसा स्वरूप या धर्म है' यह बतलाना श्रुति का उद्देश्य नहीं है। पारिभा-पिक शब्दों में वेद में 'सिद्ध वस्तु' के बोधक वाक्य नहीं हैं। प्रभावर का है। तर्क-ज्ञान श्रापस मे विरोधी भी होते हैं---तर्क से परस्पर-विरुद्ध वातें भी सिद्ध की जा सकती हैं।

इस पर प्रतिपत्ती कहता है कि 'तर्क अप्रतिष्ठित है' यह भी तो विना तर्क के सिद्ध नहीं हो सकता। न विना तर्क के लोक-क्यवहार ही चल सकता है। शंकर उत्तर देते हैं कि कुछ विषयों में तर्क अवश्य उपयोगी होता है, पर ब्रह्म-विषय में नही।

दूसरे स्थानों में शंकर तर्क की प्रशंसा करते हैं। माण्डूक्य-कारिका (३११) पर टीका करते हुए ने कहते है कि केवल तर्क से भो श्रद्धेत का बोध हो सकता है। गीता में 'ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता' ऐसा कहने वालों को डॉटते हुए ने कहते हैं:—

तथा च तद्धिगमाय श्रनुमाने श्रागमे च सित ज्ञानं नोत्पद्यत इति साहस मेतत्। गीता २।२१।

श्रशीत्—श्रनुमान श्रीर श्रुति के रहते हुए यह कहना कि ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता, साहस-मात्र है। यहां श्राचार्य ने यह मान तिया है कि श्रनुमान प्रमाण ब्रह्म-ज्ञान में सहायक होता है। यहीं पर शंकर कहते हैं कि ब्रह्म इन्द्रियातीत भी नहीं है,

करणा गोचरत्वादिति चेन्न शास्त्राचार्योपदेश शमदमादिसंस्कृतं मन श्रात्मदर्शने करणम् ।

शास्त्र श्रीर श्राचार्य के उपदेश श्रीर शम, दम श्रादि से शुद्ध किया हुआ मन श्रात्म-दर्शन का साधन होता है। प्रश्न यह है कि शंकर की इन विरोधी उक्तियों का सामंजस्य कैसे किया जाय ?

हायसन श्रादि विद्वानों ने यह लचित किया है कि 'तर्क' की भरसक बुराई करते हुए भी शंकराचार्य ने श्रपने अंथों से तर्क का स्वच्छन्द प्रयोग किया है। वस्तुतः शंकर की गणना संसार के श्रेष्ठतम तर्क-विशारदों में होनी चाहिए। फिर उनका तर्क के विरोध में इतना श्राग्रह क्यों है ? इस

१ सिस्टम ऋाव् वेदात, पृ० ६६

प्रमाणान्तर से अज्ञेय होनी चाहिए। वेदांतियों का कथन है कि आत्मा का ज्ञान श्रुति की सहायता के बिना नहीं हो सकता। इस प्रकार 'ब्रह्म श्रुति का प्रतिपाद्य है' इसकी असंभावना नष्ट हो जाती है।

यदि श्रुति के सब वाक्यों को क्रिया-परक माना जाय तो निषेध-वाक्य जैसे 'ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए', न्यर्थ हो जाएंगे। इस के श्रालावा श्रुति के पचासों वाक्यों की कार्य परक न्याख्या संभव नहीं है। 'उस समय एक श्रद्धितीय सत् ही वर्त्तमान था' इस वाक्य की कार्य-परक न्याख्या नहीं हो सकतो। 'मैं उस श्रीपनिषद (उपनिषदों में विर्णत) पुरुष के विषय में पूछता हूं' (तं खौपनिषदं पुरुष एच्छामि) इत्यादि से सिद्ध होता है कि उपनिषदों में मुख्यतया श्रास्म-तस्व का प्रतिपादन है।

श्री शकराचार्य कहीं कहते हैं कि ब्रह्म सिर्फ श्रुति-द्वारा होय है, श्रम्य प्रमाणों का विषय नहीं है। श्रम्यत्र उनका कथन है कि 'सिद्ध वस्तु' होने के कारण ब्रह्म-विचार में श्रुति, प्रत्यचादि सब का प्रामाण्य है श्रीर सब का उपयोग होना चाहिये। ब्रह्म-ज्ञान का फल ही श्रनुभव-विशेष है।

### वेदांत से तर्क का स्थान

ब्रह्मज्ञान में प्रमाणों का क्या उपयोग है इसी से संबद्ध यह प्रश्न भी है कि वेदांतशास में तर्क का क्या स्थान है? इस विषय में भी शंकराचार्य ने परस्पर-विरोधी वार्तें कही हैं। 'तर्काप्रतिष्ठानाप' सूत्र पर भाष्य करते हुए शंकर कहते हैं कि ब्रह्म जैसे गम्भीर विषय में तर्क को चुप रहना चाहिए क्योंकि तर्क अप्रतिष्ठित हैं। यह बहुधा देखा गया है कि एक तार्किक को युक्तियों का दूसरा अधिक चतुर तार्किक खरडन कर डालता

१ न च परितिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वेऽपि प्रत्यक्षादि विषयत्व ब्रह्मगाः । १, १, ४ (पृ० ६३) ।

२ श्रु त्यादयोऽनुभवादयश्च यथा संमव मिह त्रमाणाम्, ऋनुभवावसानत्वाद् भूत वस्तु विषयत्वाच ब्रह्मज्ञानस्य । १, १, २ ( पृ॰ ५२ )

श्रधिक प्रवत्त है। स्वयं श्रनुमान प्रत्यत्त पर श्राश्रित है। इस प्रकार प्रत्यत्त या श्रनुभव वेदांत मे श्रन्यतम प्रमाण है। वेदांत का प्रत्यत्त-विषयक मत महत्त्व पूर्ण भी है। प्रमाणों में हम केवल इसी का वर्णन करेंगे। सांख्य श्रीर वेदात के प्रत्यत्त-संबंधी विचारों में बहुत समता।

वेदांती प्रत्यक्त प्रमाण को 'श्रपरोच' कहना ज्यादा पसंद करते हैं। किसी प्रकार का भी साचात ज्ञान ( डाइरेक्ट प्रत्यक्ष या श्रपरोक्ष एक्सपीरियेस प्रत्यच या अपरोच ज्ञान है। इंदिय-संनिकर्ष सर्वत्र श्रावश्यक नहीं है। सांख्य के मत में दस इंद्रियां और मन प्रहकार का कार्य हैं, यहां उन्हे भौतिक माना जाता है । श्रंतःकरण भी भौतिक है । वेदांती मन, बुद्धि, चित्त श्रीर श्रहंकार को श्रंतःकरण-चतुष्टय कहते हैं; सशय, निरचय. स्मरण और गर्व क्रमशः इनके धर्म हैं। एक ही अंतःकरण (स्रांतरिक इंद्रिय) के चार कियाये करने के कारण यह चार नाम हैं। चारों भूतों का कार्य होते हुए भी अतःकरण मे तेजस् तस्व की प्राधानता है। सुबुधि के श्रतिरिक्त सब दशाओं में श्रंतःकरण सिकय रहता है। सांख्य की तरह वेदांत में भी श्रंतःकरण की वृत्तियां मानी जाती हैं। पदार्थों के प्रत्यत्त में क्या होता है ? श्रंत:करण की वृत्ति, किरण की भॉति, निकल कर पदार्थ का श्राकार धारण कर जेती है। सांख्य के प्रकृष की तरह वेदांत की धारमा अपने चैतन्य से वृत्तियों को प्रकाशित कर देती है और तब ज्ञान उत्पन्न होता है।

वेदांत में 'ज्ञान' का प्रयोग दो अधीं में होता है। एक अर्थ में वृत्तियों को प्रकाशित करनेवाला चेतन-तत्त्व ही जिसे सान्ति-चैतन्य कहते हैं, ज्ञान वा ज्ञानस्वरूप है। ज्ञान आत्मा का गुण नहीं है, बल्कि स्वरूप ही है। चेतन-तत्त्व ही ज्ञान है। इस प्रकार वेदांत का मत न्याय-वैशोषिक से

<sup>े</sup> प्रत्यक्षपूर्वकत्वादनुमानस्य वृहदा० उप० भा० १।२।१

प्रश्न के उठानेवाले इस बात को अला देते हैं कि शंकर ने कहीं-कहीं तर्क की प्रशंसा भी की है। प्रश्न शंकर की इन विभिन्न प्रवृत्तियों में संगित स्थापित करने का है।

शंकर के एक कथन से यह सिद्ध होता है कि ने तर्क को प्रमाणों (प्रत्यच, श्रनुमान श्रादि) से भिन्न सममते थे। न्याय का भी यही मत है। वाल्यायन की सम्मित में तर्क प्रमाणों से भिन्न प्रमाणों का श्रनुप्राहक (सहायक) मात्र है। विदांत सूत्र २, २, २= में श्राचार्य विज्ञानवाद का खयडन करते हुए कहते हैं; कि 'जो प्रमाणों से जाना जाय वह संभव है, श्रन्यथा श्रसंभव, संभवता श्रीर श्रसंभवता प्रमाणों से निरपेच नहीं जानी जा सकती। प्रमाण-सिद्ध वन्तु का संभावना-श्रसंभावना के विचार से श्रपलाप नहीं हो सकता। विश्व नहीं किया जा सकता। इसलिए शंकर का मत है कि तर्क को विश्व जल नहीं हो जाना चाहिए। "श्रुति से श्रनुगृहीत तर्क का ही, श्रनुभव का श्रग होने के कारण, श्राश्रय लिया जाता है।" अधिप्राय यह है कि जो तर्क श्रनुभव पर श्राश्रित नहीं है, वह शुक्क, सारहीन श्रथवा श्रप्रतिष्ठित होता है। पंचदशी कहती है:—

म्वानुभूषनुसारेण तर्क्यताम् मा कुतर्क्यताम्

नीचे श्रर्थात् श्रपने श्रनुभव के श्रनुसार तर्क करो, कुतर्क का जाल मत फैलाओ। शंकर के मत में निरंकुश तर्क की श्रपेचा श्रनुमान-मूलक तर्क

१ तर्को न प्रमाण सग्रहीतो न प्रमाणान्तरं, प्रमाणानामनुपाहकस्तत्व ज्ञानाय कल्पते । वात्स्यायन भाष्य, (चौल्यावा डा॰ गगानाथ मा द्वारा संपादित ), पृ॰ ३२

२ प्रमाण प्रवृत्यप्रवृत्ति पूर्वकौ संभवासभवाववधार्येते न पुनः संभवा संभव पूर्विके प्रमाण प्रवृत्यप्रवृत्ती । सर्वेरेव प्रमाणे विद्योऽथं उपलम्यमानः कथं व्यतिरेकाव्यतिरेकादि विकल्पै नेभवतीत्युक्येतीपलब्धे रेव १ वे० मा० २, २, २८ ।

र् अ त्यातुग्रहीत एव ह्यत्र तर्कोऽतुभवाद्गत्वेनाश्रीयते । वे॰ मा २,१,६

संबद्ध होना ही 'जीव' की सत्ता का हेतु है। सुब्रुप्ति-श्रवस्था से वस्तुतः

जीव की, जो कि कर्ता और मोक्ता है, सत्ता नहीं रहती। उपनिषद् में लिखा है कि सब प्राणी प्रतिदिन सत् ( ब्रह्म ) से संपन्न होते हैं, पर इसे जानते नहीं। सुबुित में मनुष्य को, बिक हर प्राणी को, ब्रह्मरूपता प्राप्त हो जाती है (समाधिसुबुित मुक्तिख ब्रह्मरूपता )। अन्तःकरण के निष्क्रिय हो जाने के कारण सुबुित में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। हम ने कहा कि सुबुित-अवस्था में सिर्फ़ अज्ञान की उपाधि रह जाती उपाधि का अर्थ समक्त जेना चाहिए। यदि 'क' नामक वस्तु 'ख' नामक वस्तु से संसक्त हो कर 'ख' में अपने गुणों का आरोपण कर दे तो 'क' को 'ख' की उपाधि कहा जायगा (स्विस्मित्तव स्वसंसिगिणि स्वधर्मासंजक उपाधि: उपसमीपे स्थित्वा स्वीयं रूप मन्यत्रादधातीत्युपाधिः)। आकाश ब्यापक है, परंतु घट में जो आकाश है वह परिच्छिन है। शास्त्रीय भाषा में हम कहते हैं कि बट की उपाधि से आकाश परिच्छिन

उपर कहा गया है कि नेदांत के मत मे स्वप्त के ज्ञेय-पदार्थों की भी सत्ता होती है। यह सत्ता किस प्रकार की है, यह आगे बतलाया जायगा। अम के पदार्थ की भी सत्ता होती है। शुक्ति में जो रजत दिख-लाई देती है, रज्जु में जो सर्प दोखता है, उनका भी श्रस्तित्व होता है। ज्ञान बिना विषय के नहीं होता, इस सिद्धांत को श्रन्छी तरह याद रखना चाहिए।

हो जाता है। घटाकाश, मठाकाश श्रादि उपाधि-सहित श्राकाश की संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार श्रविद्या या माया की उपाधि से वेदांत का 'ब्रह्म'

'जीव' वन जाता है।

नैयायिकों श्रीर बौद्धों की दी हुई सत्यदार्थ की परिभाषा हम देख ग्रुनिवर्चनीय-ख्याति परिभाषा की है। निसकी सत्ता हो उसे भिन्न है। दूसरे अर्थ में चैतन्य से श्रकाशित बुद्धिवृत्ति ही ज्ञान है। १ यह मत सांख्य के समान है। पहले छर्थ में ज्ञान नित्त्य, अखंड और निर्विकार है; दूसरे श्रर्थं मे ज्ञान परिवर्त्तित होता रहता है। पहले ज्ञान को 'सान्ति-ज्ञान' और दूसरे को 'बुत्ति-ज्ञान' कहते हैं। र पाठक इन शब्दों को अच्छी तरह याद कर लें । साचिज्ञान सुप्रुप्ति में भी बना रहता है; वृत्तिज्ञान द्रष्टा श्रीर दृश्य के संयोग का फल है।

वृत्तिज्ञान के अतिरिक्त भी श्रंतःकरण के परिणाग होते हैं; सुख, दु:ख म्नादि ऐसे ही परिणाम हैं। सुख, दुख का ज्ञान भी वृत्तियों हारा होता है, परंतु उनके ज्ञान में वृत्ति को 'बाहर' नहीं जाना पड़ता । सुख-दुख का ज्ञान भी प्रत्यत्त-ज्ञान है, इसीलिये इंदिय-अर्थ-संनिकर्ष प्रत्यत्त के लिये ष्टावश्यक नहीं माना गया । वृत्ति का विषयाकार हो जाना ही प्रत्यच का हेतु है। वेदांत का निश्चित सिद्धांत है कि ज्ञान निर्विषयक नहीं होता, 3 मिथ्याज्ञान का भी 'विषय' होता है। 'प्रत्यन्न' या 'श्रपरोन्न' ज्ञान मे ज्ञेय वस्तु की सत्ता क़रूर होती है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि ज्ञेय वस्तु का इंद्रियों से ही प्रहरण हो । जीव का अपना स्वयं प्रत्यच होता है, परंतु इसी कारण 'श्रहप्रत्यय' को इंद्रियों का विषय नहीं कह सकते। स्वम-दशा मे सिर्फ़ सुदम शरीर सिक्कय होता है और स्थूल शरीर से संयोग छूट जाता है। त्राप पूछ सकते हैं कि, क्या स्वप्न-प्रत्यत्त में भी ज्ञेय वस्तुर्श्रों की सत्ता होती है ? श्रापको सुनकर श्रारचर्य होगा कि वेदांत का उत्तर स्वीकारात्मक है। सुषुप्ति-दशा में सूरम-शरीर का साथ भी छूट जाता है और कारण-शरीर मात्र रह जाता है। कारण-शरीर से मतजब साची की श्रज्ञानोपाधि से हैं। मुषुप्ति-दशा में सूच्म शरीर या लिंग-शरीर श्रविद्या में लय हो जाता है। सान्ति-चैतन्य का सुन्म-शरीर से

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> तु॰ की॰ विवरण—सांख्य वेदातिना करणञ्युत्पत्त्या बुद्धिवृत्ति र्ज्ञानम् भाव व्युत्पत्था सवेदनमिति पृ० १७४।

२ हिरियन्ना, पृ० ३४४। 3 वही पृ० ३४६।

पदार्थ भी मायामय है, श्रिनर्वचनीय हैं। यही वेदांत का मायावाद है। पाठक याद रक्षें, वेदांत यह नहीं कहता कि जगत् है ही नहीं अथवा जगत् के पदार्थों की सत्ता नहीं है। यदि ऐसा होता तो जगत् श्रिनर्वचनीय न हो कर श्रसत् होता, जैसा कि माध्यमिक का मत बतजाया जाता है। जगत् मिथ्या है, श्रून्य नहीं; श्रीनर्वचनीय है, श्रसत् नहीं। श्रून्यत्व श्रीर मिथ्यात्व में भेद है इसिंजये श्रून्यवाद श्रीर श्रनिर्वचनीयवाद भी मिश्च-मिश्च हैं।

वेदांत का कारणता-संबंधी सिद्धात 'विवर्त्तवाद' कहलाता है। हम
देख चुके हैं कि नैयायिक का असत्कार्यवाद और
सांख्य का सत्कार्यवाद दोनों किंदिनाई में डाल
देते है, दोनों सदोष हैं। इसिलये वेदांत का कथन है कि उत्पत्ति से पहले
कार्य को न तो नैयायिकों की तरह असत् मानना चाहिए, न सांख्यों
की तरह सत्। कार्य वास्तव मे अनिर्वचनीय होता है। सत् कारण से
अनिर्वचनीय कार्य उत्पन्न होता है। अनिर्वचनीय कार्य का पारिभापिक नाम
'विवर्त्त' है। परिणामवाद (जो कि सांख्य का सिद्धांत है) और विवर्त्तवाद
मे क्या भेद है इसे वेदांत परिभाषा इस प्रकार बतलाती है,

परिखामो नामोपाटान सम सत्ताक कार्यापत्तिः। विवर्त्तो नामोपादान विषम सत्ताक कार्यापत्तिः।

श्रर्थात्—उपादान कारण का सदश कार्य परिणाम कहलाता है श्रीर विषम कार्य विवर्त्त । यह सादश्य श्रीर विषमता सत्ता की श्रेणी या प्रकार मे होती है । दही दूघ का परिणाम है श्रीर सर्प रस्सी का विवर्त्त । दही श्रीर दूघ की सत्ता एक प्रकार की है, सर्प श्रीर रस्सी की टो प्रकार की । सर्प की सत्ता सिर्फ कल्पना में हैं; देश श्रीर काल में नहीं ।

९ पृष्ठ १४१ चेदातसार मे लिखा हैः— नतत्त्वतोऽन्ययः प्रथा विकार इत्युदीरितः श्रतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवत्त<sup>°</sup> इत्युदीरितः ।

सत्पदार्थं नहीं कहते। अस्पदार्थं उसे कहते हैं जिसका तीनों कालों में 'वाघ' न हो। तीनों कालों में स्थिर रहनेवाली वस्तु 'सत्' है। जिसकी कभी, तीनों कालों में प्रतीति न हो वह 'ग्रसत्' है। वेदांतियों के मत में केवल बहा ही सत्पदार्थं है। खपुष्प श्रीर बंध्यापुत्र श्रसत्पदार्थों के उदा- हरण हैं।

ग्रुक्ति में जो रजत प्रतीत होती है वह न सत् है, न श्रसत्। ग्रुक्ति-रजत को सत् नहीं कह सकते क्योंकि वाद को ग्रुक्तिका-ज्ञान से उसका 'वाध' हो जाता है; उसे श्रसत् भी नहीं कह सकते क्योंकि उसकी प्रतीति होती है। सत्त्याति (रामानुज की) श्रीर श्रसत्क्याति (श्रूत्य-वादी की) दोनों ही श्रम की ठीक न्याख्याएं नहीं हैं। श्रक्याति, श्रन्यथा-ग्याति श्रीर विपरीत्त्याति भी सहोप हैं। वेदांत के मत में श्रम की ज्याच्या श्रनिर्वचनीय-ख्याति से ठीक-ठीक हो सकती है। श्रम में जो पदार्थ दीखता है वह 'श्रनिर्वचनीय' है।

श्रिनंचनीय एक पारिभापिक शब्द है; पाठकों को इसका श्रथं ठीकठीक समस लेना चाहिए। लोक में श्रिनंचनीय का श्रथं श्रवणंनीय
समसा जाता है; इसीलिए श्रवसर श्रात्मा या ब्रह्म को श्रिनंचनीय कह
दिया जाता है। वास्तव में ब्रह्म श्रीनंचनीय नहीं है। जो चीज सत् भी
न कही जा सके श्रीर श्रसत् भी न कही जा सके उसे श्रिनंचनीय कहते
हैं। श्रिनंचनीय का श्रथं है 'सदसद्-विजन्नण' (सत् श्रीर श्रसत्
से मिन्न)। ब्रह्म तो सत् है, श्रिनंचनीय नहीं। वेदांती लोग
माया या श्रिच्चा को श्रिनंचनीय कहते हैं। माया या श्रज्ञान का चर्णन
न सत् कहकर हो सकता है, न श्रसत् कहकर; सत्त्व श्रीर श्रसत्च से वह
श्रिनंचनीय है। श्रांत ज्ञान में जो पदार्थं वीखता है वह भी श्रिनंचनीय
है श्रर्थात् श्रिनंचनीय श्रविद्या, माया या श्रज्ञान का कार्य है। इसी
प्रकार स्वप्त के पदार्थं भी श्रिनंचंच्य हैं। यही नहीं जाग्रतावस्था के

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> न प्रकाश मानता मात्र सत्वम्—भामती ।

'पारसाथिंक ज्ञान' और 'व्यावहारिक ज्ञान' मे भेद है। अद्वेत दर्शन मे इस मेद का महत्त्वपूर्ण स्थान है। तर्काप्रतिष्ठानात —सूत्र की व्याख्या में शंकराचार्य कहते है कि एक तार्किक की युक्तियों का दूसरा तार्किक खंडन कर डालता है। संसार के तीनों कालों के तार्किकों को इकट्ठा करना संभव नहों है जिससे कि सत्य का निश्चय किया जा सके। इसलिए तर्क अप्रतिष्ठित है। श्रुति और तर्क में विरोध होने पर तर्क को त्याग देना चाहिए।

श्रुति कहती है कि विश्व में एक ही चेतन तस्व है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। यह तस्व सद, चित् श्रीर श्रानंद स्वरूप है। परंतु हमारा व्यावहारिक ज्ञान इसके विरुद्ध साची देता है, इसका क्या कारण है ? शंकर का उत्तर है कि इसका कारण 'अध्यास' या मिथ्या-ज्ञान है।

'जो जैसा न हो उसे वैसा जानना' यह अध्यास का लच्या है। एक वस्तु मे दूसरी वस्तु के गुर्यों का आरोप और प्रतीति अध्यास है। रुज़ु में सर्प का दीखना, शुक्ति में रजत की प्रतीति, रेते में जल का अनुभव यह सब अध्यास के उदाहरया हैं। अध्यास का अर्थ है मिथ्याज्ञान ( एताबता मिथ्या ज्ञान-मिखुक्तं भवति—भामती)। श्री शंकराचार्य ने अध्यास का लच्या 'स्मृति रूपः परत्र प्रवेदद्यावमासः' किया है। स्मृति ज्ञान में ज्ञान का विषय उप-रिथत नहीं होता, इसी प्रकार मिथ्याज्ञान का विषय भी सद्गुप से वर्तमान नहीं होता। स्वप्न-ज्ञान भी अध्यास-रूप है। यथार्थ ज्ञान मे ज्ञान का विषय जैसा जाना जाता है वैसा उपस्थिति होता है। आस्मा मे जो

परिच्छिता, श्रनेकता और दुःख की प्रतीति होती है, उसका कारण श्रभ्यास है। श्रज्ञानवश हम श्रात्मा में श्रनात्मा के गुर्णों का श्रारोप कर डालते है और श्रनात्मा में श्रात्मा के। हम श्रात्मा को सुखी, दुःखी,

१ वेदात भाष्य भूमिका

ब्रह्म की सत्ता 'पारमार्थिक' या तात्विक सत्ता है: इस सत्ता का कभी 'बाध' नहीं होता । स्वप्त के पदार्थीं की 'प्राति-तीन प्रकार की सत्ताए भासिक' सत्ता है: शक्ति में दीखनेवाली रजत की सत्ता भी ऐसी ही है। 'प्रातिमासिक' सत्तावाले पदार्थ सब देखने-वालों के लिये एक-से नहीं होते, उन्हें लेकर व्यवहार नहीं किया जा सकता । जगत् के कुसीं, मेज़, बृत्त श्रादि पदार्थीं की 'ब्यावहारिक' सत्ता है जो सब देखनेवालों के जिये एक-सी है। स्वम श्रीर श्रम के पदार्थी का बाध या नाश जाप्रतावस्था या ठीक व्यावहारिक ज्ञान से हो जाता है। जाग्रतावस्था के पदार्थ भी, जिनकी न्यावहारिक सत्ता है, तत्त्वज्ञान होने पर नव्ट हो जाते हैं। वास्तविक ज्ञानी के लिये बह्य के प्रतिरिक्त कोई सापदार्थ नहीं है। जैसे जागे हुये के जिये स्वप्न के पदार्थ मूठे हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञानी के लिये जगत् मिथ्या हो जाता है। अब पाठक 'विवर्त्त' का अर्थ समक गये होंगे। सर्प रस्ती का विवर्त्त है क्योंकि उसकी सत्ता रस्त्री से भिन्न प्रकार की है-रस्त्री की व्यावहारिक सत्ता है और सर्प की प्रातिभासिक । इसी प्रकार जगत् ब्रह्म का विवर्त्त है, ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है श्रीर जगत की व्यावहारिक।

प्रत्यत्त स्रादि प्रमाणों से ज्यावहारिक सत्तावाले जगत के पदार्थों का ज्ञान हो सकता है, ब्रह्म के ज्ञान के लिए श्रुति ही एक मान्न अवलंबन है। उपनिषदों में जो परा श्रीर अपरा विद्याश्रों का भेद किया गया है, वह शंकर को स्वीकार है। अपरा विद्या की दृष्टि से जीव श्रीर जद पदार्थ बहुत से हैं, संसार में भेद है। इसके बिना ज्यवहार नहीं चल सकता, इसलिए इसे ज्यावहारिक ज्ञान भी कह सकते हैं। सब जीवों की एकता श्रीर विश्व-तर्थ के ऐक्य का ज्ञान परा विद्या है। क्योंकि उपनिषद् इस ज्ञान की शिचा देते हैं, इसलिए उपनिपदों की भी 'परा विद्या' संज्ञा है। परा विद्या वह है जिससे ब्रह्म का ज्ञान हो (श्रथ परा यथा तदचरमधिगम्यते)। इस प्रकार

नहीं है, यदि श्रात्मा को भी स्वतः-प्रकाशित न मानें तो जगत् मे कहीं भी प्रकाश न मिल सकेगा।

पाठक देखेंगे कि शकराचार्य की इन पिक्तमों में आतम-सत्ता की सिद्धि के लिए एक विशेष प्रकार की युक्ति का प्रयोग किया गया है। मीमांसकों से शाखार्थ करते समय वेदाती लेखक कह देते है कि आत्मा श्रुति के विना ज्ञेय नहीं है। इसका अभिप्राय यही सममना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप श्रुति की सहायता विना प्रत्यक्तादि प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता। परतु आत्मा की सिद्ध करने के लिए श्रुति की अपेशा नहीं है, आत्मसत्ता की सिद्ध शब्द प्रमाण पर निमेर नहीं है। फिर क्या आत्म-सिद्ध के लिए किसी और प्रमाण से काम लेना पहेगा? वेदांत का उत्तर है, नहीं। आत्मा स्वयं-सिद्ध है, वह किसी प्रमाण की अपेका नहीं करती।

#### श्रात्मा की स्वयं-सिद्धता

जैन-दर्शन, न्याय-वैशेषिक, सांस्य योग झोर मीमांमा में भी आत्म-सत्ता को अनुमान द्वारा सिद्ध करने की चेष्टा की गई है। श्रात्मा का शरीर, इंद्रियों झीर मन से भिन्न भी सिद्ध किया गया है। परंतु वेदांत श्रात्म-सत्ता की सिद्धि में श्रनुमान का प्रयोग नहीं करता। जिस श्रनुमान से आप आज शात्मा को सिद्ध करना चाहते हैं उसमें कल कोई आपसे बढ़ा तार्किक दोष निकाल सकता है। ईश्वर के श्रनुमान में संसार के विचारकों का एक मत आज तक न हो सका। इसलिए वेदांत-दर्शन श्रपने चरम तन्व श्रात्मा की सिद्धि के लिए श्रनुमान प्रमाण पर निर्भर नहीं रहना चाहता।

परतु किसी न किसी प्रकार की युक्ति तो देनी हो पड़ेगी। इस युक्ति का निर्देश हम अपर कर चुके हैं। संसार के सारे विचारक एक बात पर एक मत हैं, वह यह कि हमें किसी न किसी प्रकार का अनुभव अवस्य कृश और स्यूल कहते हैं तथा देह को चेतन । यह जह और चेतन का परस्पराध्यास है। प्रश्न यह है कि इस प्रकार का अध्यास कव और कैसे संभव हो सका। पहले प्रश्न के उत्तर में शंकर का कथन है कि यह अध्यास अनादि और नैसर्गिक है (स्वाभाविकोऽनादिस्यं व्यवहार:—वाचस्पति)। दूसरा प्रश्न यह है—आत्मा में अनात्मा का अध्यास संभव कैसे हैं ? शंकर के शक्दों में,

क्यं पुनः प्रत्यगात्मन्यविषयेऽध्यासो विषयतद्धर्माणाम् । सर्वेतिः पुरोऽवस्थिते विषये विषयान्तरमध्यस्यति, युष्मत्प्रत्ययापेतस्य च प्रत्य-गात्मनोऽविषयत्वं व्रवीषि ।

उच्यते, न तावद्यमेकान्तेनाविषयः, श्रस्मत्प्रत्यय विषयत्वात्, श्रप-रोक्तवाच्च प्रत्यगात्मप्रसिद्धेः । १

प्रश्न-कर्त्ता कहता है कि श्रारमा में विषय का, जह जगत् का, श्रध्यास कैसे होता है, यह समक्त में नहीं श्राता । जो वस्तु सामने होती है उसी में दूसरी वस्तु का श्रध्यास किया जा सकता है, रस्सी के सम्मुख होने पर ही उसमें सर्प का मूम हो सकता है; श्रापके कथनानुसार तो श्रात्मा विषय नहीं है, प्रमाखों से ज्ञेय नहीं है, फिर उसमें जड जगत् और उसके धर्मों का श्रध्यास कैसे संभव है ?

उत्तर में शंकराचार्य कहते हैं कि आतमा ज्ञान का विषय ही न हो, ऐसा नहीं है। यह ठीक हैं कि श्रात्मा श्रम्य विषयों की तरह नहीं जानी जाती, परतु वह श्रस्मव्यत्यय का विषय है। 'मैं हूं' इस ज्ञान में श्राव्म-प्रतीति होती है। चैतन्यमय श्रात्मा का श्रपरोच्च ज्ञान भी है।

यदि चिदातमा को अपरोच न माने तो उसके प्रथित (प्रसिद्ध, ज्ञात) न होने से सारा जगत् भी प्रथित न हो सकेगा और सब कुछ श्रंध या , श्रप्रकाश हो जायगा ( वाचस्पति )। जगत् जट है, वह स्वतः-प्रकाशित

१ वही भूमिका।

होने के कारण ही श्रात्मा का निराकरण संभव नहीं है। श्रात्मा वाहर की चीज़ नहीं है, वह स्वयं-सिद्ध है। श्रात्मा श्रात्मा के प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता क्योंकि प्रत्यचादि प्रमाणों का प्रयोग श्रात्मा श्रपने से भिन्न पदार्थों की सिद्धि में करता है। श्रात्मा तो प्रमाणादि व्यवहार का श्राश्रय है, श्रीर प्रमाणों के व्यवहार से पहले ही सिद्ध है। श्रागन्तुक (श्राई हुई, वाह्य) वस्तु का ही निराकरण होता है न कि अपने रूप का। यह श्रात्मा तो निराकरण करनेवाले का ही अपना स्वरूप है। श्रिप्त अपनी उष्णता का निराकरण कैसे कर सकती है ?'

श्रागे श्राचार्य कहते हैं कि श्रात्मा 'सर्वदा-वर्त्तमान-स्वभाव' है, उसका कभी श्रन्थथा-भाव नहीं होता । पहले सूत्र की न्याख्या मे ब्रह्म की सिद्धि भी इसी प्रकार की गई हैं। सब की श्रात्मा होने के कारण ब्रह्म का श्रास्तित्व प्रसिद्ध ही है (सर्वस्थात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्व-प्रसिद्धि:—१।१।१)। श्रात्मा ही ब्रह्म है। इस प्रकार वेदांत के विश्व-तत्त्व की सत्ता स्वयं-सिद्ध है। जो श्रात्मा और परमात्मा में भेद मानते हैं वे ब्रह्म या ईश्वर की सत्ता त्रिकाल में भी सिद्ध नहीं कर सकते।

यह विषय बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। श्रास्मा की सिद्धि के लिए वेदांत ने जो युक्ति दी है वह दर्शनशास्त्र का श्रान्तिम तर्क है। जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक कॉयर ने शंकर के ग्यारह सौ वर्ष बाद इसी तर्क से 'ईगो' या अनुभव-केन्द्र (यूनिटी ऑव ऐपसेंप्शन) की सिद्धि की है। केवल इस युक्ति के श्राविष्कार के कारण ही कॉयर का स्थान योदप के धुरन्धर दार्शनिकों में है। कॉयर की युक्ति ट्रांसेंडेण्टल युक्ति कही जाती है। शंकर ने इस युक्ति का प्रयोग कई जगह किया है, यद्यपि उसे कोई विशेष नाम नहीं दिया है। शंकर के श्रनुयागी भी इस युक्ति के महत्त्व को भली प्रकार समसते थे। सुरेखराचार्य कहते हैं:—

यतोराद्धिःप्रमागानां स कथं तैः प्रसिध्यति

होता है। जीवन अनुमृतिमय है; रूप, रस, गन्ध, रपर्श, सुख, दु:ख श्रादि का श्रनभव, श्रपती चेतना का श्रनुभव, यह जीवन की साधारण घटनाएं हैं । इस घटना के दह आधार ( नींव ) पर खड़े होकर हमें दार्श-निक प्रक्रिया का आरंभ करना चाहिए । वेदांत का कथन है कि किसी प्रकार का भी अनुभव या अनुभृति चैतन्य-तत्त्व के बिना नहीं हो सकती। यदि क्षेय की तरह ज्ञाता भी जह है, तो ज्ञान या चैतन्य की किरण कहां से फूट पड़ती है ? विश्व-ज्ञह्मांड से अनुभव-कर्त्ता को निकाल दीजिए श्रीर श्राप देखेंगे कि संसार में प्रकाश नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐक्य नहीं है, भेद नहीं है। चेतन-तत्त्व के बिना विश्व नेत्रहीन हो जायगा (प्राप्त-मान्ध्यमशेषस्य जगतः—वाचस्पति)। इसितए यदि श्राप चाहते हैं कि श्रापका प्रमाण-प्रमेथ व्यवहार चलता रहे. श्रापके तर्क सार्थक हो. तो श्रापको श्रात्मतत्त्व की स्वयं-सिखता को स्वीकार कर लेना चाहिए। श्राप्ता को माने बिना किसी प्रकार का श्रनुभव संभव नहीं हो सकता, इसलिए प्राव्या की सत्ता अनुभव या अनुभृति (एक्सपीरियेंस) की सत्ता में श्रोतश्रोत है। श्रात्मा न्यापक है श्रौर श्रनुभव व्याप्य; व्यापक के विना न्याप्य नहीं रह सकता। श्रानि के बिना घूम की सत्ता संभव नहीं है, यह तर्कशास्त्र का साधारण नियम है। श्री शंकराचार्य जिखते हैं :--

आत्मत्वास्थानोनिराकरणशंकानुपपत्तिः । नह्यात्माऽआंतुकः कस्यचित, स्वयं सिद्धत्वात् । नह्यात्मात्मनः प्रमाणमपेच्य सिध्यति । तस्य हि प्रत्यचादीनि प्रमाणान्यन्याप्रसिद्ध्यंमेयसिद्ध्य उपादीयंते ।... श्रात्मातु प्रमाणादि व्यवहाराश्रयत्वाद्यागेव प्रमाणादि व्यवहारात् सिध्यति । न चेद्यस्य निराकरणं संभवति । श्रागंतुकं हि वस्तु निराक्षियते न स्व-रूपम् । य एव हि निराकर्तां तदेव तस्य स्वरूपम् । न ह्यग्नेरीव्ययमग्निना निराक्षियते । (वेदांत भाष्य, २।३।७)

इस महत्त्वपूर्ण वाक्य-समृष्ट को हमने उसके सौन्दर्य और स्पष्टता के के कारण विस्तार से उद्धत किया है। इसका अर्थ यही है कि 'आत्मा सब चीजें त्राप्सा के लिये है, त्राप्सा किसी के लिये नहीं है (सचेप शारीरक, १।२४)।

सुख का दूसरा लज्ञ्या यह है कि उसमे उपाधि-हीन प्रेम होता है; श्रन्य वस्तुओं का प्रेम श्रोपाधिक है। श्रात्मा में भी उपाधि-शून्य प्रेम होता है। याज्ञवरून्य कहते हैं कि श्रात्मा के लिये ही सब वस्तुएं, पिता पुत्र, भार्या, धन श्रादि, प्रिय होते है। इस युक्ति से भी श्रात्मा श्रानन्द-स्वरूप है। (१।२१)।

श्री सुरेश्वराचार्य ने श्रात्मा की श्रानंदमयता या दुःख-शून्यता सिद्ध करने के जिये दूसरी युक्ति दी हैं। वे कहते हैं :—

दुःखी यदि भवेदात्मा कः साची दुःखिनो भवेत् । दुःखिनः साचिताऽयुक्ता साचियो दुःखिता तथा । नर्तेस्याद् विक्रियां दुःखी साचिता का विकारियाः । धीविकिया सहसायां साच्यतोऽहमविक्रयः ।

( नैकम्यंसिद्धि, २। ७६, ७७ )

यदि आत्मा को दुःखी माना जाय तो दुःखी होने का, श्रथवा 'में दुःखी हूँ' इसका, साची कीन होगा ? जो दुःखी है वह साची ( दृष्टा ) नहीं हो सकता और साची को दुःखी मानना ठीक नहीं । बिना विकार के श्रास्मा दुःखी नहीं हो सकता, श्रीर यदि श्रास्मा विकारी है तो वह साची नहीं हो सकता । बुद्धि के हजारों विकारों का मै साची हूं इसिवये मै विकार-हीन हूँ, यह सिद्धांत सांख्य के श्रवुकृत ही है ।

यदि वास्तव में आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वभाव है तो उसमें अनित्यता, अशुद्धि, अरुपज्ञता और बंधन का दर्शन मूंठा होना चाहिए। अध्यास के सद्भाव में यही युक्ति है। यही नहीं अनुभव भी अध्यास की विद्यमानता की गवाही देता है। उपनिषद् ऋषियों के अनुभव का शब्द-मय वर्णन मात्र है। ऋषियों या आतों के अनुभवों का कोई भी साधक अपने जीवन में आचात् कर सकता है। वेदांत की दृष्टि में सब प्रमाणों

श्रधांत् जिससे प्रमाणों की सिद्धि होती है वह प्रमाणों से कैसे सिद्ध होगा ? प्रमाता के बिना प्रमाणों की चर्चा न्यर्थ है । याज्ञवल्क्य ने कहा था—विज्ञातारसरे केन विज्ञानीयात्, जो सब को जाननेवाला है उसे किस प्रकार जाना जा सकता है । सूर्य के जिये प्रकाश की श्रावरयकता नहीं है । प्रमाणों के प्रकाशक श्रात्मा को प्रमाण प्रकाशित नहीं कर सकते ।

श्रातमा की स्वयं-सिद्धता वेदांत की भारतीय दर्शन को सब से बड़ी देन है। भारत के किसी दूसरे दर्शन ने इस महत्त्वपूर्ण विषय पर ज़ोर नहीं दिया। जहां तार्किक-शिरोमणि नैयायिक श्रनुमान के भरोसे बैठे रहे, वहां वेदांतियों ने विश्व-तत्त्व को श्रात्म-तत्त्व से एक बताकर स्वतःसिद्ध कथन कर डाजा।

श्रात्मा की सत्ता तो स्वयं-सिद्ध है परतु श्रात्मा का विशेष ज्ञान श्रुति
पर निर्भर है, यह शंकराचार्य का सिद्धांत है।
उनके श्रनुयाियों ने श्रात्मा के स्वरूप को
श्रनुमान द्वारा पकड़ने की कोशिश की है। श्रात्मा सत् श्रौर चित्त है,
यह तो श्रात्म-सत्ता के साथ ही सिद्ध हो जाता है; श्रात्मा श्रानंद
स्वरूप भी है, यह श्रुति श्रौर श्रनुमान के बन्न पर सिद्ध किया गया है।
संचेप शारीरक के लेखक श्री सर्वज्ञात्म सुनि ने श्रात्मा की श्रानन्द-रूपता
सिद्ध करने को दो युक्तियां दी हैं।

श्रात्मा सुखस्वरूप इस जिये है कि उसका श्रीर सुख का जन्म एक ही है; सुख का जन्म श्रात्मा में घटता है। "जो वस्तु श्रपनी सत्ता से ही परार्थता को छोड देती है उसे सुख कहते हैं।" सब पदार्थों की कामना सुख के जिये की जाती है परंत सुख की कामना किसी श्रन्य वस्तु के जिये नहीं होती, स्वयं सुख के जिए ही होती है। इसजिए सुख वह है जो परार्थ या दूसरे के जिये नहीं है। सुख का यह जन्म श्रात्मा में भी वर्त्तमान है, इसजिए श्रात्मा सुख-स्वरूप है। है। प्राणि-वर्गों का यह जाति-परिवर्त्तन ही विकास है। मछली श्रौर बंदर धीरे-धीरे मनुष्य बन जाते हैं। हमारा प्रश्न यह था कि प्राणियों के भेदों में व्यापक जीवन की यह एकता क्या है, उसे कैसे समका जा सकता है?

कविता लिखकर कवि निश्चल नहीं बैठ सकता, अपनी कविता उसे किसी को सुनानी ही पढ़ेगी। आलोचकों को मिड़कियां सहकर भी साहित्य-कार साहित्य-रचना से बाज़ नहीं आ सकता। जेल जाकर भी गेलिलिओ को यह घोषणा करनी ही पड़ी कि पृथ्वी स्प्रमंडल के चारों और घूमती है। हम अपने सत्य और सोदर्य के अनुभव को छिपाकर नहीं रख सकते। हमें विधाता ने ही परमुखापेनी बनाया है। समाज के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। एकांत-वास का आनंद मनुत्य के लिये नहीं है। योगी भी किसी से योग चाहता है। हम प्छते हैं कि हम मे एक-दूसरे मे प्रवेश करने की इतनी प्रवल उत्कंडा क्यों है ? कौन शक्ति हमे एकता के सूत्र में बांधे हुये हैं ? और हम मे भेद क्यों है, हम संघर्ष और घृणा-द्वेष में क्यों फंसते हैं, यह भी विचारणीय विषय है।

वेदांत का उत्तर है कि जगत् के दो कारण हैं; एक तास्तिक श्रीर दूसरा श्रतात्विक या श्रनिर्वचनीय। अभेद का कारण हम में ब्रह्म की उपस्थिति है और मेद का कारण हमारी श्रविद्या है। एक श्रह्म की सत्ता खंड-खंड होकर दीख़ती है। नाम-रूप के योग से एक श्रनेक हो जाता है। ब्रह्म जगत् का विवर्त्तकारण हे और विश्व के विवर्त्तों का कारण श्रविद्या या माया है। सांख्य की प्रकृति के समान माया जगत् का उपा-दान कारण है। जगत् माया का परिणाम है और ब्रह्म का विवर्त्त । कुछ विद्वान् यों भी कहते हैं कि माया-सचिव (माया-युक्त) ब्रह्म ही जगत् का कारण है। मूज वात यह है कि माया की उपस्थिति के कारण निर्मुण और श्रखंड ब्रह्म नामरूपात्मक जगत् के रूप में परिवर्तित प्रतीत होने जगता है।

की श्रवेचा श्रपना श्रनुभव श्रधिक विश्वसनीय है। ब्रह्मज्ञान तभी सार्थक है जब वह श्रपने साथ विश्व-तत्त्व की एकता का व्यावहारिक श्रनुभव लाए। वास्तविक ज्ञान जीवन को प्रभावित करता है; वह साधारण व्यक्ति को गीता का स्थितप्रज्ञ या जीवन्मुक्त बना देता है।

श्रध्यास के लिये यह श्रावश्यक नहीं है कि श्रध्यास के श्रधिण्डान ( श्रुक्ति ) और श्रध्यस्त पदार्थ ( रजत ) में समता या सादश्य ही हो । श्रात्मा में मनुष्यत्व, पश्चत्व, ब्राह्मणत्व श्रादि का श्रध्यास होता है, परंतु श्रात्मा श्रीर मनुष्यत्व, पश्चत्व, या ब्राह्मणत्व में कोई सादृश्य नहीं है । इसी प्रकार विषय दोष या करण दोष ( इंद्रियादि का दोप ) भी अपे- चित नहीं है । श्रध्यस्त वस्तु का पूर्व संस्कार भी ज़रूरी नहीं है । श्रध्यास का प्रकल कारण श्रज्ञान है; श्रज्ञान की सत्ता श्रध्यास को जन्म देने को यथेए है । श्रज्ञान, श्रविद्या या माया यही श्रध्यास का बीज है । यदि एक निर्मुण, निरंजन, निर्विकार ब्रह्म ही वास्तविक तस्त्व है तो

माया यह जगत कहां से श्राया ? एक से श्रनेक की उत्पत्ति कैसे हुई ? भेद-शून्य से भेदों की सृष्टि कैसे हुई ? पर्वंत, नदी, वृत्त, तरह-तरह के जीवित प्राणी एक निर्विशेष तरव में से कैसे निकल पढे ? एक श्रीर श्रनेक में क्या संबंध है ? मानव-जाति एक है श्रीर मनुष्य श्रनेक; इन श्रनेक मनुष्यों में जो मनुष्यत्व की एकता है उसका क्या स्वरूप है ? यह दर्शनशास्त्र की प्रथम श्रीर शंतिम समस्या है; मस्तिष्क को उलमन में डालनेवाली यह प्रमुख पहेली है। न एकता से इनकार करते बनता है न श्रनेकता से, श्रीर दोनों में संबंध सोचना श्रसंभव मालूम पहता है। हज़ारों प्राणियों में एक-सी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। जीव-विज्ञान बतलाता है कि प्राणियों की श्रसंख्य जातियों

के असंख्य व्यक्तियों मे एक ही जीवन-धारा प्रवाहित हो रही है। जातियों के भेद ताखिक नहीं हैं; एक जाति दूसरी जाति में परिवर्तित हो जाती

१ दे॰ सच्चेप शारीरक, १।२८-३०

जगत् की त्राकृतियों में विज्ञिप्त कर देता है। सर्वज्ञमुनि के गुर सुरेश्वरा-चार्य भी त्रज्ञान शब्द का प्रयोग करना पसंद करते हैं।

थोड़ी देर के लिये हम भी 'श्रज्ञान' शब्द का प्रयोग करेंगे। श्रज्ञान श्रात का श्रात का श्रात का श्रात का श्रात का श्रात का श्रात विषय चुका है। प्रश्न यह है कि (१) श्रज्ञान रहता कहां है, श्रज्ञान का श्राश्रय क्या है; श्रोर (२) श्रज्ञान किसका है, श्रज्ञान का विषय क्या है। श्रज्ञान श्रह का है, या श्रह्म-विषयक है हस विषय मे प्रायः मतेक्य है। वाचस्पति के मत में श्रज्ञान का श्राश्रय जीव है; सुरेश्वर, सर्वज्ञसुनि श्रोर प्रकाशात्मन् की सम्मति मे श्रज्ञान का श्राश्रय श्रीर विषय दोनों श्रह्म है (श्राश्रयत्व विषयत्वभागिनी, निर्विभाग चितिरेव केवला—सर्वज्ञसुनि ): संचेष-शारीरक में वाचस्पित के मत का खरडन किया गया है। सर्वज्ञसुनि कहते है.

पूर्व सिद्ध तमसोहि पश्चिमो नाश्रयो भवति, नापि गोचरः ।१।२१६।

श्रज्ञान जीव से पहले की वस्तु है और जीव का कारण है; श्रज्ञान पूर्व-सिद्ध है, जीव बाद को श्राता है। इसलिए जीव श्रज्ञान का न श्राश्रय हो सकता है, न विषय। इसी श्रक्तार जद-तस्व भी श्रज्ञान का श्राश्रय नहीं हो सकता, क्योंकि जब जगत् भी. जीव की तरह श्रज्ञान से उत्पन्न होता है। कार्य श्रपने कारण का श्राश्रय या विषय कभी नहीं बन सकता।

वाचस्पति के अनुयायियों का उत्तर है कि यह प्रश्न करना कि 'जीव पहले या अज्ञान' न्थर्थ है, बीज और अंकुर की तरह उनका संबंध अनादि है। पहले अविद्या थी जिससे जीव उत्पन्न हुआ, यह कथन भूमात्मक है। ऐसा कोई समय न था जब जीव नहीं थे, इसलिए जीव को अविद्या का आश्रय मानने में कोई दोष नहीं है। माया या श्रविद्या मेरी या श्रापकी चीज़ नहीं है; वह सार्वजिनिक श्रीर सार्वभीस है; वह ब्रह्म की चीज़ है। माया को मैने या श्रापने नहीं ब्रुलाया, वह श्रनादि है श्रीर स्वामाविक है। श्राप में श्रीर मुम्ममें भेद ढालनेवाली यह साया कब श्रीर कहां से श्राई, यह कोई नहीं बता सकता। श्रापको पाटक श्रीर मुभे लेखक किसने बनाया, कोई नहीं कह सकता। श्री, पुरुप, बालक, वृद्ध, ईट श्रीर पत्थर का भेद माया की सृष्टि है। यह माया न सत् है न श्रसत्, यह श्रनिर्वचनीय है। माया का कार्य जगत्भी श्रनिर्वचनीय है। सर राधाकुल्लन् कहते हैं कि माया वेदां-तियों की 'ब्रह्म श्रीर जगत् में संबंध बता सक्ने की श्रशक्ति या श्रन्भता' का नाम है। किश्चियन लेखक श्रकंहाट कहता है कि रहस्यवादी की पकता की श्रनुभृति उसे भेदों को 'माया' कहने को बाध्य करती है।'

जो श्रनादि श्रौर भावरूप (पाजिटिव) है, जो ज्ञान से नष्ट हो जाती है. जो सत् श्रौर श्रसत् से विज्ञच्या है, वह श्रज्ञान है, वह भाया है। 'भावरूप' का श्रथं यही है कि माया 'श्रभावरूप' नहीं है, उसकी सत्ता है (श्रभावविज्ञच्यात्व मात्रं विवाद्यतम्)।

माया या अज्ञान में दो शक्तियां हैं, एक छावरण-शक्ति और दूसरी विशेष-शक्ति । छपनी पहली शक्ति के कारण माया आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती हैं; छपनी दूसरी शक्ति के चल पर वह जगत् के पदार्थीं की सृष्टि करती है । श्री सर्वज्ञसुनि कहते हैं,

श्राच्छाच विचिपति संस्पुरदात्मरूपम् जीवेश्वरत्व जगदाकृतिभिर्मृपैव । श्रज्ञान मावरण विश्रमशक्तियोगात् श्रात्मत्वज्ञात्र विपयाश्रयता बज्जेन ॥ सं० शारीरक १।२० ।

श्रर्थात् श्रात्म-विषयक श्रीर श्रात्माश्रयी श्रज्ञान श्रात्मा के ज्योतिर्मय रूप को ढक कर श्रपनी विभृमशक्ति से श्रात्म-तत्त्व को जीव, ईश्वर श्रीर

र वेदात श्रार माडर्न थाट, पृ० १०६

माया के गुर्णों से आन्छन्न तो ब्रह्मा, विष्णु और महेरवर (शिव) है।

श्रविद्या शब्द के प्रयोग से जीवगत दोष की प्रतीति होती है। जीव का दोप जीव तक ही सीमित होगा और उससे श्रवग श्रस्तित्ववान् न हो सकेगा। परंतु श्रविद्या ऐसी नहीं हैं। मुक्ते जो पर्वत दिखाई देता है, यह मेरे वैयक्तिक दोप के कारण नहीं। संसार के और प्राणियों को भी पर्वत दीखता है। श्रविद्या व्यक्ति का नहीं सार्वभौम दोष हैं, श्रह्मांड का पाप है। ज्यों-ज्यों वेदांत-दर्शन का विकास होता गया व्यों-त्यों श्रविद्या या माया की भावरूपता पर श्रिष्ठक जोर दिया जाने लगा। पश्चपाद ने श्रविद्या को 'जड़ात्मिका-श्रविद्या-शक्ति' कहकर वर्धित किया है। वाच-स्पति के मत में श्रविद्या श्रविच्याशित क्या है। वाच-स्पति के मत में श्रविद्या श्रविच्या या माया का भावासक स्वरूप स्पत्ति के मिथ्या-ज्ञान और जगत के जड़ख मे श्रभिव्यक्त होता है।

'भामती' के मंगलाचरण में श्री वाचरपति मिश्र ने ब्रह्म को श्रविद्या-मूलाविद्या और तूलाविद्या कथन किया है। जगत् की व्यावहारिक सत्ता कथन किया है। जगत् की व्यावहारिक सत्ता का कारण मूलाविद्या है, यह श्रविद्या सुक्ति से पहले नष्ट नहीं होती। परंतु सूठ श्रीर सच, भूम श्रीर यथार्थज्ञान का भेद व्यावहारिक जगत् के श्रंतर्गत भी है, उसका कारण तूलाविद्या है। तूलाविद्या का श्रर्थ 'व्याव-हारिक श्रज्ञान' समसना चाहिए। परमार्थ-सत्य की दृष्टि से श्रक्ति-ज्ञान

१ विवरण-कार के मत ने माया और ऋविद्या एक है, पर व्यवहार-मेद से विन्नेप की प्रधानता से माया और ऋवरण की प्रधानता से ऋविद्या सज्ञा है—तस्मालक्ष्मणैक्याद्वृद्धव्यवहारे वैकत्वावगमा देकस्मिन्निप वन्तुनि विन्नेप प्राधान्येन माया ऋाज्छादन प्राधान्येनाविद्योति व्यवहार मेद्र । वही, पृ० ३२ ।

२ त्रज्ञान मिति च जङ्गात्मिकाऽविद्या शक्ति पश्चपादिका (विजयानगरम् संस्कृत सीरीज ), पृ० ४।

वास्तव में माया श्रीर श्रविद्या एक ही वस्त हैं। १ शंकराचार्य ने सब्दि का हेत बताने मे दोनों शब्दों का प्रयोग माया ग्रौर अविद्या किया है। ब्रह्मसत्र की भूमिका में उन्होंने श्रध्यास का निमित्त मिथ्याज्ञान को बतलाया है जो श्रविद्या का पर्याय है। 'क़रस्त-प्रसक्ति' नामक अधिकरण के भाष्य में भी ब्रह्म के श्रानेक रूपों को श्रविद्या-कल्पित बतलाया है ( श्रविद्या कल्पित रूप भेदाभ्यपगमात-२।१।२७)। कही-कहीं वे माया शब्द का प्रयोग भी करते हैं। 'जैसे मायावी श्रपनी फैलाई हुई माया में नहीं फॅसता वैसे ही ब्रह्म जगत् के नानात्व से स्पर्श नहीं किया जाता'। इस प्रकार हम देखते है कि शंकरा-चार्य ने माया श्रीर श्रविद्या दोनों शब्दों का प्रयोग विना श्रर्थभेट के किया है। साधारण भाषा मे त्रविद्या का मतलब विद्या या ज्ञान का स्रभाव समका जाता है। ऐसी अविद्या वैयक्तिक और अभावरूप है। परंत वेदांत की श्रविद्या सार्वजनिक श्रीर भावरूप है। वस्तुतः जीव या बद्ध पुरुषों के दृष्टिकोग् से वही माया है। 'श्रविद्या' का संबंध जाता या विषयी से अधिक है और 'माया' का ज्ञेय या विषय से । अविद्या ब्रह्मि का धर्म है और माया का स्वय ब्रह्म से संबंध है। माया ब्रह्म की शक्ति है। लोकमत अथवा लौकिक प्रयोग का ध्यान रखते हुए ही शायद बाद के वेदांतियों ने श्रविद्या श्रौर माया में भेद कर दिया। शुद्ध-सत्त्व-प्रधान माया है श्रीर मलिन-सन्त-प्रधान श्रविद्या; माया 'ईश्वर' की उपाधि है श्रीर श्रविद्यः 'जीव' की ।

श्रविद्योपाधिको जीवो न मायोपाधिकोखलु । मायाकार्यगुर्याच्छन्ना ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ श्रर्थात् जीव श्रविद्या की उपाधिवाला है, मायाकी उपाधिवाला नहीं।

९ दे॰ प चपादिका विवरण (विजयानगरम् संस्कृतसीरीज), पृ॰ ३२ भाष्य-कारेणचानिद्या सायाऽविद्यात्मिका सायाशक्तिरिति तत्र-तत्र निर्देशात् । ढोकाकारेण चाविद्या मायाऽक्षर मित्युक्तत्वात् । . . . .

पुष्प की भांति जगत् असत् या शून्य नहीं है। शंकर के मत में तो भूम श्रीर स्वप्न के पदार्थों में भी एक प्रकार की सत्ता, प्रातिभासिक सत्ता है। भूम-ज्ञान भी वस्तु-शून्य या निर्विधयक नहीं होता। परंतु यदि मिध्या का पारिभाषिक अर्थ सममा जाय तो संसार को मिध्या कहने में कोई दोप नहीं है। मिध्या का पारिभाषिक अर्थ है अनिर्वचनीय अर्थात् सत् श्रीर असत् से भिन्न। सत् का अर्थ है 'त्रिकालाबाधित'। इस अर्थ में ज़रूर संसार मिध्या है।

विज्ञान-वाद का खण्डन करते हुये, "वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवल्" (२।२।२६) सूत्र के भाष्य में शंकर ने स्पष्ट कहा है कि जगत् स्वप्न के समान नहीं है। वे लिखते हैं:—

वैधर्म्ये हि भवति स्वप्न जागरितयोः । किं पुनर्वेधर्म्यम् १ वाधावाधा विति ब्रूमः । वाध्यतेहि स्वप्नोपलव्यं वस्तु प्रतिवृद्धस्य... . अपि च स्मृतिरेषा यत्स्वप्नदर्शनम् । उपलब्धिस्तु जागरित दर्शनम् । तत्रैवं सित न शक्यते वक्तुं मिथ्या जागरितोपलव्यि रुपलव्यित्वात्स्वप्नोपलव्यिवदित्यु-भयोरन्तरं स्वयमनुभवता । ( २।२।२१ )

अर्थात् स्वप्नद्शा और जायतद्शा के धर्मों (स्वरूप) में भेद हैं। वह भेद क्या है ? 'बाध होना' और 'बाध न होना'। स्वप्न के पदार्थों का जायत दशा में बाध हो जाता है. एक और भी भेद हैं। स्वप्नदर्शन स्मृतिरूप है और जायतकाल की 'उपलब्धि' से मिन्न हैं। इस प्रकार स्वप्न और जायत के भेद का स्वयं अनुभव करते हुये यह कहना ठीक नहीं कि 'जायत काल की उपलब्धि मूँठी है, उपलब्धि होने के कारण, स्वप्न की उपलब्धि की तरह'।

त्तरात् की स्वतंत्र सत्ता का इससे अच्छा मगडन और क्या हो सकता है ! भारतीय वेदांत भी यधार्घवादी है और भारतीय यधार्घवाद में आदर्शवाद श्रोत-प्रोत है । वास्तव में जीवन पर दृष्टि रखना भारतीय दृश्चैन का पुक विशेष गुगा है। पाठक देखेंगे कि उपग्रुक्त भी भूस है जब कि व्यावहारिक दृष्टि से शुक्ति-ज्ञान यथार्थ ज्ञान या नैया-यिकों की प्रमा है और रजत-ज्ञान मृम । शुक्ति मे रजत-ज्ञान या रजत के श्रध्यास का कारण तूलाविद्या है; ब्रह्म से शुक्ति श्रथवा सम्पूर्ण व्यावहारिक जगत् का श्रध्यास मूलाविद्या का परिगाम है। तूलाविद्या का नाश सतर्क निरीचरा, विज्ञान ग्रथवा प्रत्यच श्रादि प्रमार्गों की सहायता से होता रहता है, किंतु मूलाविद्या बिना ब्रह्म-ज्ञान के नष्ट नहीं हो सकती। 'उपाधि-सहित चैतन्य का श्राच्छादन करनेवाली श्रविद्या का नाम तूलाविद्या है।' शंकराचार्य के अनुसार जगत् का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों 'ईश्वर' या 'सगुण ब्रह्म' या 'कार्यब्रह्म' है। जगत् का उपादान ईश्वर है और विवर्तों-क्या जगत् मिथ्या है ? पादान ब्रह्म । मिट्टी घडे का उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण रस्सी सर्प का विवर्त्तीपादान है। वाचस्पति के मत में ब्रह्म जगत् का कारण है श्रीर श्रविद्या या साया सहकारी कारण । वेदांत परिभाषा की सम्मति में जगत् का कारण माया को कहना चाहिए । सर्वज्ञमुनि के मत में अद्वि-तीय बहा ही जगत् का कारण है। प्रश्न यह है कि क्या इनमें से किसी मत के अनुसार जगत् मिथ्या है ? उत्तर में 'हां' और 'न' दोनो कहे जा सकते हैं। प्रश्नकर्त्ता 'सिथ्या' शब्द से क्या समकता है इसी पर उसके प्रश्न का उत्तर निर्भर है। जगत् इस अर्थ मे सिध्या नहीं है कि उसकी 'सत्ता' नहीं हैं। जगत् की 'सत्ता' है, व्यावहारिक सत्ता है, इससे कोई वेदांती स्वप्न में भी इनकार नहीं कर सकता। शशरा-श्रंग और आकाश-

१ अपने 'विवेक चूढामिंग' अथ के कुछ स्थलों में तो श्री शकराचार्य ने जगत् को 'मत्' तक कह डाला है 'सत् ब्रह्म का सब कार्य सत् ही है' (सद्ब्रह्म-कार्य सकल सदेव—श्लो॰ २३२) 'जैसे मिट्टी के सब कार्य मिट्टी ही होते है, वैसे ही सत् से उत्पन्न यह सब कुछ सदात्मक ही है' (मृत्कार्य सकल घटादि मृग्मात्र मेवाभितः तद्वत्सज्जनित सदात्मकमिद सन्मात्र मेवाखिलम्—श्लोक २५३) "कथमसतः सज्जायेत" वाक्य में भी जगत् को सत् कहा गया है।

हम अपने और समाज के, नहीं-नहीं अपने और विश्व-ब्रह्मांड के स्वार्थ में भेद करना छोड़ देते हैं। विश्व का कल्याया ही हमारा कल्याया हो जाता है, विश्व का हित ही हमारा हित। यह आदर्श भगवान् में नित्य चरितार्थ है। वे विश्व की आत्मा हैं, विश्व का कल्याया-साधन हो उनका एकमात्र कार्य है। इसीजिए भगवान् का अवतार होता है, इसीजिए वे तरह-तरह की विभूतियों में अपने को प्रकट करते हैं। सर्वंज्ञ ईश्वर ने वेदों की रचना की है और मनुष्य को प्रकाश दिया है। ईश्वर की भक्ति से ज्ञान और ब्रह्मजोक की प्राप्ति हो सकती है जिसका निश्चित श्रंत मोच है।

परंतु यह याद रखना चाहिए कि वेदांत का ईरवर ब्रह्म की अपेचा कम तात्विक है। ईरवर का संबंध ज्यावहारिक जगत् से है और ज्ञानियों के लिए ईरवर-भक्ति अपेचित नहीं है। ज्ञानी की क्रांत-द्शिंनी दृष्टि में जगत् के समान ईरवर की भी पारमार्थिक सत्ता नहीं है; ईरवर भी ब्रह्म का एक विवर्त्त (ऐपियरेस) है। यही बेडले का भी मत है।

श्रविद्या से ससक्त होकर, श्रविद्या की उपाधि से, ब्रह्म का विद्युद्ध चैतन्य-स्वरूप जीव बन जाता है। प्रश्चेक जीव के साथ एक श्रम्त:करण की उपाधि रहती है। इसीजिए जीव परिच्छिन्न श्रीर श्रव्यक्त है। ईरवर में श्रविद्या नहीं है, पर श्रविद्या ही जीव का जीवन है। श्रविद्या मे रजोगुण श्रीर तमोगुण की प्रधानता है तथा सतोगुण की न्यूनता (मिलनसन्त प्रधानाऽविद्या)। ईरवर में वैयक्तिक स्वार्थ नहीं है, सारा ब्रह्मांड उसका शरीर है श्रीर सारे ब्रह्मांड का स्वार्थ ही उसका स्वार्थ है। परतु जीव का श्रपना श्रव्या स्वार्थ है। जीसके कारण वह कर्चा, मोक्ता, बद्ध श्रीर साधक बनता है। कुछ के मत में श्रंतःकरण में ब्रह्म का श्रतिबिंब ही जीव है। इस मत मे ईरवर, माया में ब्रह्म के श्रतिबिंब का नाम है। विद्यारय्थ के श्रनुसार मन में ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव है, श्रीर सारे श्रिणियों के वासना संस्कारों-सहित

भाष्य-खरह में श्री शंकराचार्य ने गौड़पाद की कारिका का खरहन

ईरवर, सगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म और कार्य ब्रह्म ब्रह्में वेदांत में पर्याय-वाची शब्द हैं। हम कह चुके हैं कि माया की देशवर देशिय से ब्रह्म ईरवर बन जाता है। इस प्रकार

ईरवर की सत्ता व्यावहारिक जगत् की सत्ता के समान है। व्यावहारिक दृष्टि से ईरवर और जगत दोनों की सत्ता है श्रीर ईरवर जगत् का 'श्रभिन्न निमित्तांपादान कारण' है । ईश्वर ही विश्व की सत्ता का आशार है; यही मत गीता का भी हैं। 'साया' में सतोगुण की प्रधानता है। सांख्य की प्रकृति की तरह साया स्वतः जगत को उत्पन्न नहीं कर सकती। माया इंग्वर की शक्ति हैं: इंग्वर के आश्रय से वह स्रष्टि करती हैं । गीता कहती ई--मयाध्यचेण प्रकृतिः सयते सचराचरम् प्रयांत् मेरी ब्रध्यकता में प्रकृति चर श्रीर श्रचर जगत को उत्पन्न करती है। पारक पूछेंगे कि क्या घटेंत वेदांत का ईरवर घजानी है ? वेदांत का उत्तर कुछ इस प्रकार होगा । अज्ञानी होना और सर्वज्ञता व्यावहारिक जगत की चीजे हैं । परमार्थ-सत्य की दिन्दे से उक्त प्रश्न ही क्यर्थ है। क्यवहार-जगत् में ईश्वर श्रज्ञानी नहीं, सर्वज़ हैं। इंरवर माया का स्वामी है न कि दास। ईरवर के ऊपर माया की श्रावरण-शक्ति काम नहीं करती । ईश्वर को सदेव सब वातों का ज्ञान रहता है। ईश्वराश्रित माया श्रपनी विचेप शक्ति के कारण संसार की उत्पत्ति का हेत बनती है। ब्रह्म-तत्त्व की एकता श्रीर जगत के मायिक स्वरूप का ज्ञान ईश्वर में सद्देव रहता है। ईश्वर मनुष्य की सब प्रकार की उन्नति का ब्राइर्श ब्रीर श्रद्धा-भक्ति का विषय हैं। ईश्वर में अनन्त ज्ञान, अनन्त सौंदर्य और अनन्त पवित्रता है। हमारे नैतिक जीवन का श्राइर्श संकीर्णता को त्याग कर सबको अपना रूप जानना श्रीर सय से समान व्यवहार करना है। नैतिक-जीवन की ऊँचाई पर पहुँच कर

१ गौड़पादीय कारिका ।२।४।

उपर हम साचि-ज्ञान और वृत्ति-ज्ञान का भेद बता चुके हैं। साची
का अर्थ है देखनेवाला। साची ब्रह्म, ईरवर
श्रीर जीव तीनों से भिन्न बतलाया जाता है।
उपाधि-शून्य चेतन तत्त्व का नाम ब्रह्म है; वही तत्त्व अन्तःकरण की
उपाधि से साची बन जाता है। साची ब्रह्म-वृत्तियों को प्रकाशित मात्र
करता है। 'जीव' का बुद्धि-वृत्तियों से श्रधिक घनिष्ठ संबंध है; जीव में
कर्तृत्व और भोक्त्व का अभिमान भी होता है। साची ईरवर से भी भिन्न
है, ईरवर क्रियाशील है और साची निष्क्रिय। यह हमने आपको निद्यारयय
स्वामी का मत सुनाया।

ऐसी बटिख परिस्थितियों में मतभेद होना स्वाभाविक है। कौ मुदी-कार के मत में ईश्वर का एक विशेषरूप ही साची है। उउपनिषद् के दो पिचयों में एक स्वादिष्ट फल खाता है और दूसरा सिर्फ देखता रहता है। पहला पची जीव है और दूसरा ईश्वर। शंकराचार्य के प्रंथों में इन दोनों मतों के पद्य में उद्धरण मिल सकेगे।

वेदांत-परिभाषा के मत में जीव ही एक हिंह से 'साची' है और हुसरी हिंह से 'जीव' अर्थात् कर्ता और भोका। अंतःकरण से उपहित चैतन्य साची है। यह साची प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग है। वही अंतःकरण जिसका धर्म है वह प्रमाता या जीव है। जीव और अंतःकरण का संबंध, साची और अंतःकरण के संबंध से अधिक धनिष्ठ है। सिद्धांत जेश के अनुसार—अंत:करण विशिष्टः प्रमाताः तदुपहितः साची। जिस प्रकार साची का व्यक्तिगत शरीर से संबंध होता है, इसी पंकार ईश्वर का सम्पूर्ण जगत् से संबंध है। यह मत भी अन्य मतों से अधिक विहद नहीं है।

१ राघाकृष्णान् , साग २, पृ० ६०१-६०३

र सिद्धांतलेश, पृ० ३३

३ वही, पृ० ३४

माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर है। पंचपादिका-विवरण का लेखक जीव को ईश्वर का प्रतिबिंव मानता है।

कुछ विचारकों के मत में वास्तव में जीव एक ही है और उपाधि या स्वारं को वावाद है। एक ही जीव है और एक ही शरीर । एक और अनेक जीववाद शेप जीव और शरीर उक्त एक जीव की कल्पना स्विष्ट या स्वप्त-मान्न है। अथवा, एक मुख्य जीव हिरययगर्भ है, शेप जीव हिरययगर्भ की छायामात्र हैं। स्वयं हिरययगर्भ नहा का प्रतिविंव है। इस दूसरे मत में जीव एक है और शरीर अनेक। इन शरीरों में सब में अवास्तविक जीव हैं। एक जीव-वादियों का एक तीसरा समुदाय भी है जिसके अनुसार एक ही जीव बहुत से शरीरों में रहता है। यह सारे मत शांकरभाष्य के विरुद्ध हैं जहां जीवों की अनेकता का स्पष्ट प्रति-पादन है। अनेक जीव-वादियों में मी इसी प्रकार मतभेद हैं, परंतु हमारी हिट में इन सब मतों का दाशैंनिक महत्त्व बहुत कम है। एक अनिवै-चनीय तत्त्व अविद्या की धारया ही अद्वेत-वेदांत की मौजिक सुक्त है।

श्रापय दीचित ने 'सिद्धांतलेश' के श्रारंभ में लिखा है कि प्राचीन श्राचार्य एक श्रद्धितीय सत् पदार्थ ब्रह्म के प्रतिपादन में ही विशेष दिव रखते थे, ब्रह्म से जगत् के विवर्त्त किस प्रकार या किस कम से उत्थित होते हैं, इसके वर्णन में उनकी श्रमिरुचि कम थी; इसीलिए नवीन लेखकों में मतभेद उत्पन्न हो गये। इन्हों मतभेदों का प्रदर्शन श्रप्य दीचित के 'सिद्धांतलेश संग्रह' का वर्ष्य विषय है। वास्तव में चैतन्य-तत्त्वकी एकता श्रीर श्रविद्या की धारणा यही श्रद्धेत वेदांत के दो महत्त्वपूर्ण सिद्धांत हैं। श्रम्य वार्तों का स्थान गौण है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> प्रतिविम्नो जीवः विम्वस्थानीय इंश्वरः—सिद्धांतलेश (विजयानगरम्), पृ० १७

र वही, पृ० २०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पृ० २१

४ वही, पृ॰ २१

स्वाभाविक और संगत मालूम पड़ती है। अपनी रूपकमयी भाषा में ब्रह्म को आनंद की प्रतिष्ठा कह कर भी उपनिषद् उसे ब्रह्म से मिल नहीं समकते। ब्रह्म का आनंदमयत्व उपनिषदों की काव्यमय शैली के अधिक अनुकृत है। कवि-हृद्य विश्व-तस्व को निरानंद नहीं देख सकता, मले ही वह दार्शनिक बुद्धि के अधिक अनुकृत हो।

श्रपनी 'विवेक च्हामिण' में कवि शंकराचार्य ने ब्रह्म को 'निरंतरा-नंद रसस्वरूप' कह कर वर्णन किया है (देखिये, रखोक २३६) परंतु उसी प्रंथ में दाशैनिक शकर ने श्रानंदमय का कोश होना सिद्ध किया है। (रखोक, २९१)

सूर्य का सहस्तों घटों, निर्यों और ससुद्रों में प्रतिविंव पहता है।

अवच्छेद्वाद और एक सूर्य अनेक होकर दीखता है; स्थिर सूर्य

प्रतिविववाद सहरों में हिस्तता हुआ प्रतीत होता है। घड़ों
को नष्ट कर दीलिए, निद्यों और ससुद्रों को हटा वीलिए, तो फिर
एक ही सूर्य रह जाता है। इसी प्रकार अविद्या में बहा के अनेक प्रतिविंव

वास्तविक प्रतीत होते हैं, वास्तव में बहा अनेक या विकारी नहीं हो

जाता। अविद्या के नष्ट होते ही बहा का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित हो

उटता है। यह 'प्रतिविंववाद' है। रूपक के सींदर्थ के कारण ही हुछ
विचारकों ने इसे स्वीकार कर सिया, ऐसा प्रतीत होता है।

श्रवच्छेदवाद के समर्थंक श्रिष्ठिक हैं। सूर्य की तरह ब्रह्म साकार नहीं है जिसका कहीं प्रतिबिंब पढ़े। श्रिष्ठिद्या की उपाधि ही ब्रह्म के दूसरे रूपों में भासमान होने का हेतु है। श्रवच्छेद श्रीर परिच्छेद लगभग समानार्थक हैं। श्रविद्या की उपाधि से श्रवच्छित या परिच्छित ब्रह्म जीव श्रीर जगत बन जाता है। श्रवच्छेदक का श्रर्थ है सीमित कर देनेवाला। श्रज्ञान से श्रवच्छित ब्रह्म खंड-खंड प्रतीत होता है। दोनों 'वाहों' में शब्द मात्र का मेद है। वेदांत की मूल धारणाएं— ब्रह्म श्रीर श्रविद्या दोनों में वर्तमान हैं।

विशुद्ध ब्रह्म ही शरीर, श्रंतःकरण श्रादि की उपाधि से जीव हो जाता है। कर्तृंत्व-श्रौर मोकृत्व-संपन्न जीव के तीन जीव के शरीर, पंचकोश शरीर हैं। पहला शरीर स्थूल शरीर हैं जो दीखता है श्रौर मरने पर जिसका दाह-संस्कार किया जाता है। स्वप्नश्रौर सुष्ठुप्ति में स्थूलशरीर कियाहीन हो जाता है; यह प्रत्येक जन्म में बदलता रहता है। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि श्रौर पांच प्राण मिलकर सूच्म शरीर बनाते हैं। यह सांख्य के लिंग-शरीर के समान है। श्रज्ञान की उपाधि, जो सुष्ठुप्ति में भी वर्त्तमान रहती है, कारण-शरीर है। यह कारण-शरीर सुक्ति से पहले नहीं छूटता।

जीव को पांच कोशों मे जिपटा हुआ भी बतजाया जाता है। अब-मय, प्राण्मय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय यह पांच कोश हैं। मोच दशा में यह कोश नहीं रहते । अन्नमय कोश स्यूल शरीर है। प्राचा-सय, मनोसय श्रौर विज्ञानसय कोश सूच्म शरीर के तत्व हैं। शंकराचार्य के मत में श्रानंद ब्रह्म का स्वरूप नहीं है; 'श्रानंदमय' भी एक कोश है। वेदांत के 'श्रानंदमयाधिकरण' की शंकर ने दो न्याख्याएं की हैं। ब्रह्म आनंदमय है, यही सूत्रों का स्वामाविक अर्थ है । इसके विरुद्ध अनेक श्राचेप उठाकर सूत्रकार ने उनका खंडन किया है। परंत शंकर के मत में बहा और ज्ञानंदमय एक नहीं हैं । तैत्तिरीय में ही, जहां जगह-जगह बहा को आनंदमय कहा है, ब्रह्म को आनंद का 'पुच्छ और प्रतिष्ठा' भी बत-नाया है (ब्रह्म पुन्हुं प्रतिष्ठा) त्रानंद के हिस्सों का भी वर्णन है। 'प्रिय उसका सिर है, मोद दाहिना पन्न, प्रमोद दूसरा पन्न, श्रानंद श्रात्मा श्रीर वस पूंछ या प्रतिष्ठा ।' इस प्रकार ब्रह्म श्रानंदमय से भिन्न है । रामानुज का मत सूत्रकार के श्रनुकूत है। 'सोऽकामयत' (उसने इच्छा की) किया का कर्ता 'श्रानंदमय' ही हो सकता है। ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग है, उसका 'सः' (पुंर्लिङ्ग 'वह') से निर्देश नहीं हो सकता। 'मय' प्रत्यय प्राचर्य श्रर्थ में है न कि विकार श्रर्थ में । हमे रामानुज की न्याख्या ज्यादा का वाच्यार्थ, कोश-गत श्रर्थ, छोड़ देना पड़ा, इस लिये इसे जहत्स्वार्था लचगा का उदाहरण कहेंगे। जहत् का अर्थ है त्यागता हुश्रा या त्यागती हुई, जहत्स्वार्था का मतलब हुश्रा 'श्रपने श्रर्थ को छोड़ती हुई'।

श्रजहत्स्वार्था या श्रजहत्त्वच्या-इस लक्ष्णा मे भी वाच्यार्थं में परिवर्तन करना पहता है, परंतु वाच्यार्थं को सर्वथा छोड़ नहीं दिया जाता। 'शोगो गच्छति' शोगा जाता है, इस वाक्य में शोगा का वाच्यार्थं 'लाल' है। परंतु इतने से काम नहीं चलता, इसिलिए 'शोगा' में लच्या करनी पड़ती है। शोगा का लिलतार्थं हुआ 'लाल रंग का घोड़ा'। इस प्रकार शक्यार्थं या वाच्यार्थं का परित्याग नहीं हुआ क्योंकि घोड़े का रंग लाल है। शोगा का अर्थं लक्षणा की सहायता से शोगात्व या लालिमा-विशिष्ट अरव-इक्य हो गया, जिस से वाक्य सार्थंक प्रतीत होने लगा।

जहदजहरलक्या — इस जक्या में वास्तार्थ का एक अंश छोड़ना पढ़ता है और एक अंश का अह्या होता है। इस अकार इसमें 'जहती' और 'अजहती' दोनों के गुगा वर्त्तमान हैं। 'जिस देवदत्त को मैंने काशी में देखा था उसी को अब मधुरा में देखता हूं' यहां काशीस्य देव-दत्त और मधुरा-स्थित देवदत्त को एकता का कथन है। परंतु पहले देवदत्त और दूसरे देवदत्त के देश-काल में भेद है। पहली बार जब देवदत्त को देखा था तो वह और देश तथा और समय में था; अब वह दूसरे स्थान और दूसरे काल में है। दोनों देवदत्तों की एकता तभी समम में आ सकती है, जब हम दोनों में से देश-काल के विशेषण हटा लें। इस अकार 'तत्कालीन' और 'एतत्कालीन' तथा 'काशीस्थ' और 'मथुरास्थ' की विशेषताओं को वाच्यार्थ में से घटा देना पढ़ता है। शेष वास्यार्थ स्थों का त्यों रहता है और दो देवदत्तों की एकता समम में आ जाती है।

वेदांतियों का कथन है कि जीव और ब्रह्म की एकता वताने वाले महा वाक्यों का भर्थ भी इसी प्रकार, बहदबहल्लच्या से, समक में श्रा सकता है। 'जीव' श्रौर 'ब्रह्म', 'ब्रम्' श्रौर 'तत्' के वाच्यार्थ में से उन गुर्यों को 'ब्रह्म सत्य है, जगत् मिथ्या है और जीव ब्रह्म से मिल नहीं है' यही
वेदांत की शिक्षा का, एक लेखक के मत में,
महावाक्यों का अर्थ
सारांश है। जो तत्त्व पिंड (शरीर) में है, वही
ब्रह्मांड में है, जो शरीर का आधार है वही जगत् का भी आधार है।
'ब्रह्म को जानने से सब कुछ जाना जाता है' 'ब्रारंभ में केवल एक
अद्वितीय सत् ही था' इत्यादि श्रुतियां जगत् की एकता घोषित करती हैं।
श्रुति के महावाक्य बतलाते हैं कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं। 'में ब्रह्म
हूं'' 'वह (ब्रह्म) तू है' 'यह आत्मा ब्रह्म है' (ब्रह्म ब्रह्मास्मि, तत्त्वमिस,
प्रयमात्मा ब्रह्म) इत्यादि वाक्य नित्यशुद्ध और नित्यमुक्त ब्रह्म तथा
बंधन-प्रस्त जीव की एकता कथन करते हैं। प्रश्न यह है कि ब्रह्म और
जीव जैसी भिन्न वस्तुओं की एकता समक्त में किस प्रकार आ सकती है !
श्रुति के वाक्यों का ताल्पर्थ हदयंगम ही कैसे हो सकता है ! श्रुतंत भिन्न
धर्मवाले 'तत्यदार्थ' (ब्रह्म) श्रीर 'त्वं पदार्थ' (जीव) का ऐक्य मन पर
श्रासानी से श्रंकित नहीं हो सकता।

वेदांतियों का कहना है कि श्रुति-वाक्यों का श्रमिप्राय लच्चाश्रों की सहायता से जाना जा सकता है। जहां शब्दों का सीघा वाच्यार्थ खेने से वाक्य का श्रथ-बोध न हो, वहां लच्चा से श्राश्य जाना जाता है (तात्पर्यानुत्पिक्तंचणाबीजम् )। शब्दों का साधारण श्रथं वाच्यार्थं कहताता है; लच्चा की सहायता से जो श्रथं मिलता है उसे 'लच्चितार्थं' कहते हैं। महावाक्यों के श्रथं-बोध के लिये तीन लच्चाश्रों का ज्ञान श्रावश्यक है श्रथांत् जहरूलच्चा, अजहरूलच्चा श्रीर जहद्जहरूलच्चा। पहली दो को 'जहरूलवार्थं' श्रीर 'श्रजहरूलार्था' भी कहते हैं; तीसरी इन्हीं दो का मेल है।

जहत्त्वार्था—'गंगा में गांव है' इस वाक्य का वाच्यार्थ विरोध-प्रस्त है। गंगा-प्रवाह में गांव की स्थिति संभव नहीं है। इसिकए उक्त वाक्य का 'गंगा के तट पर गांव' है, यह खर्थ करना चाहिए। यहां 'गंगा' शब्द हृदय-भूमि तैयार नहीं हो सकती, जिसमे ज्ञान का बीज बोया जा सके। संसार को मिथ्या या ग्रतात्विक कहने का ग्रथ मुंठ, कपट, ग्राडम्बर श्रीर मिथ्यादरम को प्रश्रय देना नहीं है। यह ठीक है कि ज्ञानी के लिये श्रुति के विधि-निषेध नहीं है (निस्त्रेगुख्ये पिय विचरतः को विधिः को निषेध:-- शुकाष्टक), पर हमें इस विचार का अनर्थं नहीं करना चाहिए । 'ज्ञानी के लिये कोई नियम या बंधन नहीं हैं' इसका क्या अर्थ है ? जब शरू-शरू में कवि-छात्र कविता करना प्रारंभ करता है अथवा चित्रकला का विद्यार्थी चित्र-रचना का अभ्यास करता है तब उन्हें पिंगल और रेखा-शास्त्र के अनेक कठिन नियमों का बढे मनोयोग से पालन करना पहता है। धीरे-धीरे जब वे छात्र काव्य-कला और चित्राङ्करण में निप्रण होने लगते हैं तब उन्हें उन नियमों का पालन साधारण बात मालम पड़ने लगती है-वे बिना सनोयोग के नियमानुकृत काम करने लगते हैं। श्रपनी कलाओं के पूरे 'मास्टर' या पंडित बन जाने पर उन्हीं छात्रों को काल्य और चित्र-कला के नियमों की परवाह भी नहीं रहती। तब वे जा कुछ जिख या खींच देते है वही कविता और चित्र हो जाता है: उनकी क्रतियां स्वयं अपने नियमों की सृष्टि करने जगती है और उनके लिये शास्त्रों के बंधन नहीं रहते । इसी प्रकार सच्चिरत्रता और साधता के पंडितों को सदाचार के नियम सिखाने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसने एक बार श्रपनी स्वार्थ-भावना का समुखोच्छेद कर जिया है उसे कर्तव्य-विषयक शिक्ता की अपेका नहीं रहती। ज्ञानी के विधि-निषेध से परे होने का यही यथार्थ अभिप्राय है।

गीता में जिसे स्थितप्रज्ञ कहा है वही वेदांत का कर्जन्य-बंधनों से सुक्त ज्ञानी है। गीता के अनुसार ज्ञानी को भो लोक कल्याण के लिये कर्म करने चाहिए। ज्ञानी कर्म करे या न करे, इससे उसके ज्ञानीपन में कोई भेद नहीं पबता। परतु ज्ञानी कभी पाप-कर्म में लिस हो सकता है, इसकी संभावना उतनी ही है जितनी कि किसी महाकवि के छुंदोभंग

घटा देना चाहिए जो दोनों में तुल्य नहीं हैं। प्रत्यक्त श्रथवा चैतन्य गुण जीव श्रौर ब्रह्म दोनों में समान है। इस प्रकार उनकी एकता हृद्यंगम हो सकती है।

वेदांत के ग्रालोचकों का कथन है कि वेदांत में व्यावहारिक ग्राथवा नैतिक जीवन के लिए स्थान नहीं है। शंकर का वेदांत की साधना, मोक्षावस्था गोग्रेस) के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं

देता। कर्तन्याकर्तव्य का विचार नीची श्रेखी के मनुष्यों के लिए है, ज्ञानियों के लिये नहीं। वैयक्तिक श्रौर सामाजिक कर्तन्य ज्ञानी के लिये नहीं है। वेद के विधि-नाक्य भी ज्ञानी की दृष्टि में श्रर्थ-हीन है। जिसकी दृष्टि जगत् को मिथ्या देखती है, जो संसार के सारे व्यवहारों को श्रतान्तिक मानता है, वह विधि-निषेध का पालन करने को बाध्य नहीं हो सकता। इस प्रकार वेदांत-दर्शन सामाजिक जीवन का घातक है।

उत्तर में हमें निवेदन करना है कि यद्यपि वेदांत प्रवृत्ति-मार्ग से निवृत्ति-मार्ग को श्रेष्ठ समस्ता है, तथापि नैतिक-जीवन का परित्याग उस की शिक्षा नहीं है। वस्तुतः वेदांत की दृष्टि में बिना नैतिक गुर्गों—यम, नियम. श्रादि, का धारण किये ज्ञान-प्राप्ति संभव नहीं है। ज्ञान-प्राप्ति तो दृर की बात है, चरित्र-हीन को ब्रह्म की जिज्ञासा करने का भी श्रधिकार नहीं है। 'श्रथातो ब्रह्म जिज्ञासा' पर भाष्य करते हुये श्री शंकरावार्य ने 'श्रथें' का श्रानतर्थं श्रथें बतलाया है। ब्रह्म जिज्ञासा का श्रधिकारी वही हो सकता है (१) जो नित्य और श्रनित्य के भेद का विवेक कर जुका है; (२) जिसे इहलोक और परलोक के भोगों से वैराज्य हो गया है; (३) जिसमे शम-दम (मन श्रीर इंदियों का निश्रह) श्रादि सम्पत्तियां वर्जमान हैं। श्रीर (४) जिसे मोच की उत्कट श्रमिलापा है।

ज्ञान कोरी बुद्धि का विषय नहीं है। ज्ञान के लिए चतुर्भुखी साधना की भ्रावश्यकता है। घृगा, ह्रेप, स्वार्थ-परता श्रीर पचपात को जीते विना में विशेष श्राग्रह न रहे। सारी मानव-जाति, नहीं नहीं, सारे प्राणि-वर्ग, को साथ लेकर ही हमें साधना करती है। बोधिसत्वों के श्राद्श के श्राद् सार संपूर्ण विश्व के प्राणियों को मुक्ति दिलाए बिना अपनी मोच स्वीकार करना भी पाप है। इसीलिये 'बोधिसन्वों' का पृथ्वी पर श्रवतार होता है, इसीलिये भगवान कृष्ण को भी लोक-संग्रह के लिये कर्म करना पढ़ते हैं।

श्रण्य दीचित ने श्रपने मत की पुष्टि में शांकर भाष्य से उद्धारण दिया है। परंतु यदि यह शंकर का मत न भी हो तो भी उसके महत्व में कोई कमी नहीं पड़ती। वस्तुतः साधना वैयक्तिक हो भी नहीं सकती। क्या शंकराधार्य ने संसार के कर्त्याण के लिये श्रपना भाष्य सही लिखा? क्या उन्होंने श्रपने ज्ञान और बुद्धि से एक राष्ट्र को लाभ नहीं पहुँचाया? कृष्ण की गीता ने कितने हृदयों को सांखना दी है! जब कोई साधु, महात्मा या विद्वान् जोगों मे श्रपना मत फैलाने की श्रपने साथ साधना करने का निमंत्रण देता है। विश्व-साहित्य के कवि, नाटक-कार और श्रीपन्यासिक भी यही साधना कर रहे हैं। प्रयोग-शालाओं में जीवन वितानेवाले वैज्ञानिक भी इसी में संलग्न है। सभी हृदयों में ब्रह्म की ज्योति किपी है, श्रीर सभी उसे श्रीभन्यक्त करने का यत्न कर रहे हैं। किसी का यत्न श्रीयक तीब श्रीर स्पष्ट है; किसी का कम। सभी एक मार्ग के प्रिक हैं, सभी एक ही श्राला-सौंदर्य के श्राक्षण में पड़े है। ऐसी दशा में किसी को किसी से पृथा करने की जगह भी कैसे हो सकती है?

करने की । ज्ञान होने के बाद साधक सिफ्न प्रारव्ध कर्मों के मोग के लिये जीवित रहता है । उस दशा में उसे 'जीवन्युक' कहा जाता है । ज्ञान-प्राप्ति में जो सुख श्रीर शांति है वह केवल परलोक की चीज़ नहीं है; उसका श्रनुभव इसी जन्म में बिना बहुत बिलंब के हो सकता है । इस प्रकार ज्ञान का महत्त्व श्रनुभव से परे नहीं है ।

मोच-प्राप्ति के लिये वेदांत विशेषरूप से श्रवण, मनन श्रीर निदि-ध्यासन का उपदेश करता है। ये तीनों ही ब्रह्म की श्रनुभृति प्राप्त करने के साधन हैं। ब्रह्म की श्रनुभृति ही वह ज्ञान है जो श्रविद्या को नष्ट कर देता है। यह ब्रह्मानुभव भी बुद्धि को एक वृत्ति है, इसलिये श्रवण श्रादि साधनों से उत्पन्न की जा सकती है। यह वृत्ति उत्पन्न होकर श्रज्ञान की दूसरी बुत्तियों को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है। जैसे श्रिप्ते ईंधन को जलाकर शांत हो जाती है वैसे ही यह वृत्ति श्रन्य वृत्तियों को नष्ट करके स्वयं भी नाश को प्राप्त हो जाती है।

मोस पर अप्पय दीसित के विचार बढे महत्त्व के है। उनका मत है मोस के विषय में अप्पय कि 'पूर्य' मुक्ति' वैयक्तिक नहीं, सार्वजनिक दीक्षित का मत है जीज़ है। जब तक सब जीव मुक्त न हो जायं तब तक पूर्य मुक्ति संभव नहीं है। अन्य जीवों के बंधन में रहते हुये एक दूसरे अकार की मुक्ति संभव है। इस दूसरे अर्थ में मुक्त जीव को महाल जोक या ईश्वर-भाव प्राप्त हो जाता है, जिसका वेदांत के अतिम अध्याय में वर्यान है। आत्मीन्य का सिद्धांत यों भी स्वार्थपरता के जिये घातक है, उसके साथ हो यदि साधक यह भी जान जे कि बिना जगत् की मुक्ति हुये उसकी मुक्ति नहीं हो सकती तो उसका वैयक्तिक साधना

१ देखिये निवरसाप्रमेयसग्रह, पृ० २१२, श्रातुभवो नाम ब्रह्मसाक्षात्कार फलकोऽन्तःकरसा वृत्ति मेद । एव मामती पृ० २१, (१।१।४)

२ देखिये सिद्धातलेश (विजयानगरम् सस्करण), पृ० १९१ तथा श्रागे।

**३ तस्माद्यावत्सर्वमुक्ति पर्मेश्वरभावो मुक्तस्य, वही, पृ०, ११२ ।** 

है। ब्रह्म और ईश्वर में भेद नहीं है; माया मे संसक्त ब्रह्म को ईश्वर नहीं कहते। जिस ईश्वर की सिक्त और शरणागित का उपदेश ऋषे अंथों में मिलता है वह ब्रह्म से भिन्न या नीची कोटि का नहीं है। ईश्वर की सिक्ष च्यावहारिक सत्ता ही नहीं है, तह परमार्थ-तत्व है। इसी प्रकार जगत्त्वया जीवों की सत्ता भी 'सिक्षं व्यावहारिक' नहीं है। अहुत वेदांत का सबसे बहा दोष यही है कि वह ईश्वर, जीव और जगत् से वास्तविक सत्ता छीन कर उन्हें ब्रह्म का 'विवर्त्तमात्र' बतला हालता है।

श्रद्धेत मत की बौद्धिकता रामानुज को सहा नहीं है । उन्होंने साधा-रण जनता के मनोभावों को दार्शनिक भाषा में श्रमिन्यक्त करने की चेष्टा की। मनुष्य के व्यक्तिय में बुद्धि के श्रतिरिक्त हृदय का भी स्थान है। मनुष्य प्रेम श्रीर भक्ति. पूजा श्रीर उपासना, श्राकांचा श्रीर प्रयत करने-वाला है। उसके प्रेम. भक्ति, पूजा श्रीर उपासना से संबद्ध भाव काँ ठे हैं, उसके प्रवहों मे वास्तविक बल नहीं है, उसके बंधन श्रीर मोच सच्चे नहीं केवल व्यावहारिक हैं, उसकी आत्मा और परमात्मा पारमार्थिक सत्ताएं नहीं हैं. यह सिद्धांत मानव-बुद्धि को न्याकुत श्रीर स्तब्ध करनेवाले हैं। हमारे जीवन मे जो अच्छे और हुरे, पाप और पुषय का संवर्ष चलता रहता है वह क्या मूँ ठा है ? हमारे 'व्यक्तिव' को 'सिफ्रं व्यावहारिक' कहना उसे 'कुछ नहीं या मिथ्या' कहने का ही शिष्ट ढंग है । शंकर का ब्यावहारिक श्रीर मिथ्या का भेद मनुष्यों की सामान्य बुद्धि में नहीं घॅसता; जगत् को मिथ्या कहना शून्यवाद का अवर्त्तंबन करना है। जन-साधारण मिथ्या का श्रर्य 'शून्य' ही सममते हैं । विज्ञानभिद्ध जैसे विद्वान भी शंकराचार्य को प्रच्छन बौद्ध ( छिपा हुआ शून्यवादी ) कहने से नहीं चुने । शंकर का मायाचाढ हमारे प्रबत्ततम नैतिक प्रयत्नों श्रीर गृहतम भक्ति-भावनाश्रों को मदारी के खेल जैसा मूँ ठा करार दे देता है। शंकर की दृष्टि से जीवन की जटिल समस्याओं में कोई गम्मीरता नहीं है, जीवन एक बाजीगर का तमाशा है, ब्रह्म के मनोविनोद की सामग्री है। हमारे सुल, दुख श्रीर

## सातवां ऋध्याय

## विशिष्टाद्वेत' ऋथवा रामानुज-दर्शन

भाजकल के स्वतंत्र विचारकों की दृष्टि मे यह प्रश्न विशेष महत्त्व का नहीं है कि उपनिषदों की ठीक ज्याख्या शंकर ने की है या शामानुज ने। श्राज इस शंकर श्रीर रामानुज के भाष्यों का श्रध्ययन उन्हीं के मत की जानने के जिये करते हैं, बादरायण का मत जानने के जिये नहीं । बाद-रायण ही बढ़े या श्रादरखीय हों ऐसा श्राग्रह हमारा नहीं हैं, जिसके जेख में महत्वपूर्ण विचार हों वही बड़ा है। परंतु पुराने विचारों के ब्रह्मैती ग्नौर विशिष्टाद्वैतियों के लिये उक्त प्रश्न बड़े महत्त्व का है। उपनिषदों के श्रध्याय मे हम देख चुके हैं कि उनमें ब्रह्म के सगुण और निर्मुण दोनों प्रकार के वर्णन पाये जाते हैं। इन विरोधी वर्णनों का सामंजस्य वैसे किया जाय ? शंकर ने उपनिषदों के परा और श्रपरा विद्या के सेद की श्रपने श्रनुकृत व्याख्या करके इस समस्या को हत्त कर लिया । जहां ब्रह्म को सगुण कहा गया है, वह ज्यावहारिक दृष्टि से, वास्तव में ब्रह्म निर्गुण है। निर्गु गाता की प्रतिपादक श्रुतियां भी बहुत हैं (श्ररूपवदेव हि तत्प्र-धानत्वात् - ब्रह्मसूत्र) । 'क्यावहारिक' श्रौर 'पारमार्थिक' का यह भेद रामा-तुज को स्वीकार नहीं है। बहा एक ही है, 'पर' श्रीर 'श्रपर' भेद से दो प्रकार का नहीं। ब्रह्म निर्मुण नहीं, सगुण है। जब श्रुति ब्रह्म को निर्मण कहती है तब उसका तात्पर्य बहा को दोष या दुष्ट-गुण-हीन कथन करना होता है। ब्रह्म में प्रकृति के गुण नहीं हैं, बद्धजीवों के विशेष गुण भी नहीं है। श्रुति के सगुण वर्णनों से पता चलता है कि ब्रह्म श्रशेप कल्याणसय गुर्गों का आकार है। ब्रह्म में अनंत ज्ञान, अनंत सींदर्य श्रीर अनत करगा

१ विशिष्टाह्र त मत को 'श्रीसंप्रदाय भी कहते हैं।

हो गए और भागवत धर्म की नींव पड़ी। महामारत में भागवन दर्म का वर्णन है। भागवत धर्म का विकसित रूप वेष्ट्र धर्म वर गया, विश्व और भगवान एक हो गये। इन्न काल बाद, इन्नए को विश्व का कवनार मान लिया लाने पर, इन्नए-पूजा भी वेष्ट्र संप्रदाय का को। कन गई। ईसा से पहले-पहले भागवत धर्म दिन्द्र में प्रवेश कर हुआ था। भगवान इन्न्य की मिल तो उत्तर मारत में भी बहुत प्रसिद्ध है और इन प्रवार भारत में वेष्ट्र कर सारत हैं। मारत की साधारण बनता राम और इन्न्य की उपासक है: शिव तथा कन्य देवी-देवताओं का स्थान बाद को है। कम से कन उत्तर भारत में इस समय शैवों और वेष्युवों का विरोध नहीं है। इस विरोध को निटाने में इस दास द्वार सारत के साधारण का आता हाथ रहा है। वस्त विरोध को निटाने में इस हास दास जी तर सपनेहु मोहि न पावा जैसी उत्तरों का उत्तर मारत के धार्मिक हरी पर बहुत प्रमाद पड़ा है।

रामानुत से पहले के वैष्युव-शिक्तों में वृद्धि के यानुनाचार्य और नायमुनि के नाम मुल्य हैं। वैष्युव-संज्ञ्वाय के माननीय प्रेय दो प्रकार के हैं, इसी से वैष्युवों का साहित्य 'उम्य वेदांत' कहलाता है। वैष्युव लोग वेद, उपनिषद् श्रहसूत्र और मगवद् गीता को तो मानने ही हैं; इनके अतिरिक्त वे पुराखों और तानित नामा के कुत्र प्रंथों के भी प्रमाद मानते हैं। यही वैष्युवों के 'आगम' हैं। यामुनाचार्य ने 'आगमों का प्रामास्य सिद्ध करने के लिये 'आगम प्रामास्य' और 'महापुर्य-निर्द्य' तिलें। 'सिद्धित्रय' और 'गीतार्य संप्रह' भी उनके प्रसिद्ध प्रंय हैं। रामानुत का श्री माय्य वेदांत सूत्रों की प्रतिक्ष ब्याख्या है। सुदर्शन मह ने साय्य पर श्रित प्रमास्य वेदांत सूत्रों की प्रतिक्ष स्थानुत के गीता-माय्य, वेदार्य संप्रह वेदांत-सार, वेदांत-दीप आदि भी तिखे हैं। रामानुत के बाद विरिद्याहन संप्रदाय का प्रवार करनेवालों। में श्री वेक्टनाय या वेदांतदेशिक अदेव विर्यों (१२४० ई०) का नाम सब से प्रसिद्ध है। वेदांत-देशिक अदेव विर्यों

श्राकंत्ताएं, हमारा व्यक्तित्व, हमारा वौद्धिक श्रौर नैतिक जीवन, हमारे विचार श्रौर भावनाएं किसी में कोई तत्त्व नहीं है; सब मिथ्या हैं, सब कुछ माथा है, केवल बहा ही सत्य है।

लेकिन ऐसे निर्गुण, निर्मम श्रीर निष्ठुर बहा को लेकर हम क्या करें ? यह बहा जो हमारे दुख-दर्द से विचित्तित नहीं होता, जिस तक हमारी श्राहों की गर्मी नहीं पहुँचती, जो हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकता, जिसके न कान है न श्रॉलें, न बुद्धि है, न हृदय, उस बहा का हम क्या करें ? ऐसे बहा से किसी प्रकार का संबंध जोड़ना संभव नहीं है। यदि हम माया के पुतले हैं तो हम जो कुछ करें सब माया ही है। फिर श्रुति के विधिन्तिषेष, श्रवक्के बुरे का उपदेश किस लिए है ? श्रुति की श्राज्ञाशों का क्या श्रये है ! ज्ञान की खोज भी किस लिए ! बंधन, मोच श्रीर मोचा की इच्छा, साधक, श्रीर साधना सभी तो मिथ्या हैं।

रामानुज का मत है कि जीव और जगत् की वास्तविक, पारमार्थिक, सत्ता माने बिना काम नहीं चल सकता। यदि हमारे जीवन का कोई मूल्य है, यदि सृष्टि-प्रक्रिया विहंबना-मान्न नहीं है, तो हमारे प्रयहों का चेन्न जगत् भी सत्य होना चाहिये। तो क्या रामानुज अनेकवादी हैं ? नहीं वे अहैतवादी हैं; किंतु उनका अहैत शंकर से भिन्न है; वह विशिष्टाहैत है। विशिष्टाहैत का अर्थ है 'विशिष्ट का विशिष्टरूप से अहैत' (विशिष्टस्य विशिष्टरूपेगाहैतम्—वेदांत देशिक)। अहितीय ब्रह्म विशिष्ट पदार्थ है, जीव और प्रकृति उसके विशेषण हैं, इस विशिष्ट-रूप में ब्रह्म ही एकमान्न तत्त्व है।

वैष्णव-धर्म का इतिहास त्रौर साहित्य तो बहुत प्राचीन है, यद्यपि उसे दार्शैनिक आधार देने का बहुत-कुछ श्रेय श्रीरामानुजाचार्य को है। ऋग्वेद में विष्णु एक साधारण सीर देवता थे। घीरे-घीरे उनका महत्त्व बदा। साथ ही एक 'भाग' नामक देवता मी 'भगवत्' या मगवान् में परिवर्तित होकर प्रसिद्ध होता है। गाय के निर्विकत्पक प्रत्यच में 'यह गाय है' ऐसा ज्ञान होता है। यह ज्ञान सिवक्त्पक से मिन्न किस प्रकार है? सिवकत्पक प्रत्यच्च में 'यह भी गाय है, यह (अनेकों में से) एक गाय है' इस प्रकार का ज्ञान होता है। प्रत्येक वस्तु का जो पहली बार प्रत्यच्च होता है वह निर्विकत्पक होता है। निर्विकत्पक ज्ञान भी लिटल है। रामानुज ज्ञाति या सामान्य को अलग पदार्थ नहीं मानते। व्यक्तियों में साहरय होता है जिसे देखकर हम 'जाति' या 'सामान्य' की धारणा बनाते हैं। ज्ञाति केवल बौद्धिक पदार्थ है।

तब श्रुतियां ब्रह्म को निर्जुण बताती हैं तब वे ब्रह्म में कुछ गुणों का अभाव कथन करती हैं, उनका श्रमिप्राय यही होता है कि ब्रह्म में श्रम्य गुण हैं। ब्रह्म-साज्ञात्कार बिना भक्ति श्रीर उपासना के नहीं हो सकता। तन्त्व-ज्ञान भी बिना भगवान् की कृपा के नहीं होता श्रीर भगवान् की कृपा बिना भक्ति तथा उपासना के श्रसंभव है।

रामानुत का भूम-विषयक सिद्धांत 'सल्स्याति' कहलाता है। ज्या-तियों के विषय में दो रखोक पास्क याद रख सल्स्याति सकते हैं।

> श्रातम-त्याति रसत्त्याति रख्यातिः ख्यातिरन्यधा । तथाऽनिर्वंचन-स्याति रित्येतत्स्यातिपंचक्रम् ॥ योगाचारा माध्यमिका स्तथा मीमांसका श्रपि । नैयायिका माथिनश्च श्रायः त्यातोः क्रमाज्जगुः ॥

श्रयीत् योगाचार, साध्यसिक, सीमांसक, नैयायिक श्रीर वेदांती क्रमशः श्रात्मख्याति, श्रसख्याति, श्रख्याति, श्रन्यया-ख्याति श्रीर श्रनिर्वचनीय-स्याति के समर्थक हैं। रामानुत के श्रनुयायी इन सव के प्रकारह पंडित थे। उन्होंने श्रद्धेत मत का बहा शुक्तपूर्ण खरहन किया श्रीर विशिष्टाहुँत के सिद्धांतों की श्रं खिलत न्याख्या की। उनके सुख्य प्रंथ तस्त्व-टीका ('श्री भाष्य' की श्रसम्पूर्ण व्याख्या), तालर्थ-चंद्रिका (गीता-भाष्य पर टीका) 'तन्त्व सुक्ता कलाप' श्रीर 'शतदूषणी' हैं। श्रंतिम प्रंथ में श्रद्धेत-चेदांत की कड़ी समीचा है। वेदांत देशिक ने 'सेश्वर मीमांसा' प्रंथ भी लिखा है। श्री निवासाचार्य (१७०० ई०) की 'यतीन्द्र मत-दीपिका' में रामानुज के सिद्धांतों का संचित्त श्रीर सरल वर्णन है। रामानुज ने उपनिषदों पर भाष्य नहीं लिखा। श्रहारहवीं शताब्दी में रंग रामानुज ने कुछ उपनिषदों पर विशिष्टाहुँत के श्रनकृत टीका की।

हिंदू-धर्म के इतिहास पर रामानुज का न्यक्त श्रीर विस्तृत प्रभाव पड़ा है। श्रद्धेतवाद के श्रालोचक श्रीर भक्ति-मार्ग के प्रचारक रामानुज के विशेष रूप से श्रद्धारी हैं। मध्याचार्य, बल्लभाचार्य, चैतन्य, रामानद श्रादि पर रामानुज के विशिष्टाद्वेत का प्रभाव स्पष्ट लचित होता है।

रामानुज के मत में प्रत्यन्त, अनुमान और आगम यह तीन ही प्रमाण प्रत्यक्ष प्रकरण हैं। अनुमान-वाक्य में पांच नहीं तीन ही अवयव होने चाहिए, पहले तीन या बाद के तीन। सांख्य और वेदांत की भाँति यहां भी 'प्रत्यन्न' का वर्णन महत्त्वपूर्ण है। रामानुज का निश्चित सिद्धांत है कि निर्विशेष या निर्गुण वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। यदि अहैत वेदांत की तरह ब्रह्म को निर्मुण माना जाय तो ब्रह्म अज्ञेय हो जायगा। जानने का अर्थ है वस्तु को किसी 'विशेष' या 'गुण' से संबद्ध समस्ता। नैयायिकों के मत में निर्विकलपक प्रत्यन्त में वस्तु की जाति आदि विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। रामानुज का मत इससे भिन्न है। वे भी निर्विकलपक और सविकलपक का भेद मानते हैं, परंतु दूसरी प्रकार। सिर्फ़ वस्तु की सत्ता (सन्मान्नता) का प्रहण्म नहीं हो सकता, इसलिये मानना चाहिए कि निर्विकलपक प्रत्यन्न में भी पदार्थों के गुणों का कुछ बोध ज़रूर

करण इतना न्यापक और प्रभावशाली है तो रस्सी में हाथी का भूम क्यों नहीं होता, सांप का ही क्यों होता है ? और शुक्ति में सर्प का भूम क्यों नहीं होता ? सत्व्याति भूम की न्याख्या नहीं करती, उसकी सत्ता ही उडा देती है। यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान में भेद किये बिना काम नहीं चल सकता। सत्व्यातिवादियों से एक रोचक प्रश्न किया जा सकता है—क्या भूम से बचने की कोशिश करनी चाहिए ? यदि हां, तो वह कोशिश सफल कैसे हो सकती है ?

रामानुज के मत में प्रमा उस यथार्थ (वस्तु-संवादी) ज्ञान को कहते हैं, जो व्यवहारानुग भी है अर्थात् जिसके अनुसार व्यवहार करने से सफलता हो सकती है (यथावस्थित व्यवहारानुगुण ज्ञानं प्रमा)! स्वम के पदार्थ भी सत् होते हैं, परंतु स्वम-ज्ञान व्यवहार में काम नहीं श्राता। रामानुज के अनुसार स्वम के पदार्थों का स्नष्टा ईश्वर है, जीव नहीं। फिर विभिन्न व्यक्तियों के स्वप्न भिन्न-भिन्न क्यों होते हैं ? क्योंकि स्वप्न के पदार्थों की सृष्टि जीवों के कर्मानुसार होती है। अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुरूप ही जीव अच्छे हुरे स्वप्न देखता है। यह मत मनोविज्ञान के प्रतिकृत है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्राँयड के मतानुसार मतुष्य की अव्यक्त चेतना या अनिसव्यक्त मानसिक जीवन की गुप्त वासनाएं ही स्वप्नों का कारण होती हैं। अद्भैतमत में भी स्वप्न जीव को सृष्टि होते हैं परंतु रामानुज का कष्टर यथार्थवाद उन्हें स्वप्न-पदार्थों को काल्पनिक कहने से रोकता है।

रामानुज की सम्मति में पूर्व और उत्तर मीमांसा में कोई विरोध नहीं है। वेद के कर्म-काण्ड, उपासना-काण्ड और ज्ञान-कांड सभी का महत्त्व है। रामानुज का मत कोई नवीन मत नहीं है, उनका दावा है कि न्यास, बोधायन, गुहदेव, भासचि, ब्रह्मानंट, द्विड़ार्य, पराड्कुश नाथ, यामुना-चार्य श्रादि प्राचीन शिचकों ने जो श्रुति की न्याख्याएं की हैं, वे उनके मत ख्यातियों को दोषपूर्ण सानते हैं और श्रपनी सल्ख्याति का प्रतिपादन करते हैं।

पाठकों को याद होगा कि अहैत वेदांती हर ज्ञान को सविषयक मानते हैं। परंतु ज्ञान के विषय की सत्ता प्रातिभासिक, ज्यावहारिक और पारमार्थिक भेद से तीन प्रकार की हो सकती है। रामानुज सत्ताओं के इस वर्गांकरण को स्वीकार नहीं करते। सत्ता एक ही प्रकार की है। परंतु वे भी अहैत के इस सिद्धांत को मानते हैं कि प्रस्थेक ज्ञान का विषय होता है। यही नहीं, प्रत्येक विषय सविशेष था गुणवाला भी होना चाहिए, अन्यथा उसकी प्रतीति न होगी। इसका यह अर्थ हुआ भूमज्ञान का भी विषय सत् होता है, वास्तविक होता है। श्रुक्ति में जो रजत दीखती है उसकी वास्तविक सत्ता होती है।

यहां पाटक संचेप में वेदांत का 'पंचीकरण' सिद्धात समक्ष कें। जिन महाभूतों (स्थूल भूतों) का प्रत्यच होता है उनमें से प्रत्येक में दूसरे भूत मिले रहते हैं। स्थूल पृथ्वी में ब्राठवां-ब्राठवां भाग जल, वायु श्रादि का है और शेप श्रपना। इस प्रकार प्रत्येक भौतिक पदार्थ में पांचों भूत वर्तनान है। यही पंचीकरण-प्रक्रिया है। श्रुक्ति में रजत के परमाणु वर्तमान हैं, इसिलये रजत का प्रत्यच भी 'सत्पदार्थ' का प्रत्यच है। इसी प्रकार रेते में जल-कण उपस्थित है श्रीर मृग-मरीचिका श्रस्त का ज्ञान नहीं है। यतीन्द्रमत दीपिका कहती है,

श्रतः सर्वे ज्ञानं सत्य सविशेषविषयंच, निर्विशेष वस्तुनोऽग्रह्णात् । श्रर्थात् सव ज्ञान (ज्ञानमात्र) सच्चा श्रौर सविशेष पदार्थं का होता है, निर्विशेष वस्तु का ग्रहण् नहीं होता । इसका सीधा श्रर्थं यह है कि मूम या मिथ्या ज्ञान की वास्तव में सत्ता ही नहीं है । भूम की यह ज्याख्या सर्वथा श्रसंतोषजनक माज्य होती है । पचीकरण सिद्धांत क्या हुआ, जादू हुआ, जो किसो वस्तु जो कुछ दिखजा सकता है । यदि पंची-

वाद के समर्थंक हैं। कारणता-विचार की दृष्टि से प्रकारी को उपादान श्रीर प्रकार को उपादेय (उपादान कारण का कार्य) कहना चाहिये। जीव श्रीर जगत् ब्रह्म के उपादेय हैं, ब्रह्म की परिणमन-क्रिया के फल है। ब्रह्म का जगत् श्रीर जीवों के रूप में परिणाम होता है, फिर भी ब्रह्म निर्विकार रहता है, यह श्रुति के श्रनुरोध से मानना चाहिए (श्रुतेस्तु शब्द मृतात्वाद)। ब्रह्म में विचित्र शक्तियां हैं, उसे कुछ भी श्रशस्य नहीं है।

ईरवर तथा जगत् और जीवों में आत्मा और शरीर जैसा संबंध है। ईरवर सब की आत्मा है। जैसे मौतिक-शरीर की आत्मा जीव है, वैसे ही जीव की आत्मा ईरवर है। ईरवर जीव का अन्तर्यामी है (अन्तर्याम्यस्तः)।

मीमांसा की परिभाषा में कहें तो जीव और ईरवर में शेष-शेषी-भाव संबंध है। मुख्य यज्ञ-विधान को शेषी कहते हैं और उसके साधनभृत सहकारी विधान को शेष। मीमांसा में शेष का अर्थ है 'उपकारी' अथवा पराए उहरेय से प्रवृत्त होनेवाला। जब मनुष्य अपना और ईरवर का संबंध टीक-टीक समक्त जेता है तब वह अपनी अहन्ता और व्यक्तित्व भगवान के अर्थण कर देता है, उसके अपने उहरेय नहीं रहते और वह सिर्फ भगवत-अर्थण हुद्धि से कमों में प्रवृत्त होता है। ऐसा करने में ही व्यक्तित्व की सार्थकता और असली स्वतंत्रता है।

भगवान् की उद्देश्य-पृत्तिं का साधन जीव उनका दास है। इस तरह प्रकार-प्रकारी-भाव का अर्थ सेवक और स्वामी का संबंध भी है।

प्रकार श्रीर प्रकारों में गुण श्रीर द्रव्य का संबंध भी बताया जाता है। रामानुज का द्रव्य श्रीर गुण का संबंध-निषयक मत ध्यान देने योग्य है। उनके श्रनुसार द्रव्य श्रीर गुण में तादालय संबंध नहीं है। 'देवदत्त मनुष्य है' यह वाक्य देवदत्त श्रीर मनुष्यता का तादालय कथन नहीं करता, जैसा

१ रामानुज' ज ऋहिया श्राफ द फाइनाइट सेल्फ, पृ० ४०

के श्रनुकूल हैं। उन्होंने प्राचीनों को शिक्षा को पुनरज्जीवित-मात्र किया है।

रामानुज के कुछ ही पहले के वेदांत के न्याख्याताओं में यह दो नाम
उव्लेखनीय हैं। भास्कर का समय ६०० ई०
समस्ता चाहिए। वे भेदाभेदवादी और ब्रह्मपरिग्रामवाद के समर्थक थे। ब्रह्म एक ही काज में भेदवान और भेद-रहित,
एक और अनेक दोनों है। एक ब्रह्म में से जगत् का बहुत्व विकसित होता
है। भास्कराचार्य ने मायावाद का खंडन किया है। जद जगत् की वास्तविक सत्ता है। जीव और ईश्वर में स्फुलिंग और अप्ति का संबंध है।
साधना के विषय में भास्कर का ज्ञान और कर्म के समुच्चय में विश्वास है।

यादव प्रकाश कुछ काल तक रामानुज के गुरु रहे थे, उनका समये ग्यारहवीं सदी है। रामानुज का ससय भी यही शताब्दी है। थोड़े समय बाद उनका यादवप्रकाश से मतभेद हो गया। यादव भी ब्रह्मपरिगाम-वाद के प्रचारक थे। ब्रह्म चित्, श्रचित् श्रोर ईश्वर बन जाता है श्रीर श्रपने शुद्ध रूप में भी स्थित रहता है। ब्रह्म जगत् से भिन्न भी है श्रीर श्रभिन्न भी।। यादव ने ब्रह्म श्रोर ईश्वर में भेद किया जो रामानुज को स्वीकार नहीं है। भेदाभेदवाद भी ठीक नही, एक ही ब्रह्म में विरोधी गुण नहीं रह सकते। फिर ब्रह्म, जीव और जगत् में क्या संबंध है ? रामानुज का श्रपना उत्तर कुछ जटिल है, श्रव हम उसी को सममने की चेट्या करेंगे।

रामानुज के मत में बहा प्रकारी है और जीव तथा जगत् उसके प्रकार।
प्रकार-प्रकारी भाव
प्रकार का अर्थ कुछ-कुछ जैन-दर्शन के 'पर्याय'
शब्द के समान है। जैनियों के श्रनुसार द्रव्य
भ्रुद या परिवर्तन-श्रू-य है और उसके पर्याय बद्दते रहते है। इस प्रकार
जैनों के द्रव्य में स्थिरता और परिवर्तन दोनों साथ चलते हैं। प्रकारप्रकारी-भाव को श्रनेक दृष्टियों से सममा जा सकता है। रामानुज सकार्य-

ही जीव बना हुआ है। परंतु यहां अंश का अर्थ 'जगह घेरनेवाला दुकडा' नहीं समस्तना चाहिए। ब्रह्म अर्खंड है, उस के देशात्मक दुकड़े नहीं हो सकते। रामानुज के मत में जीव ईश्वर का अंश है जैसे प्रकाश सूर्य का अंश है। या गुण (गोत्व, गो-पन) गुणी (गौ या गाय) का (ब्रह्म-सूत्र, २१३।४४,४६)।

इस प्रकार विशिष्टाद्वेत में जीव, जगत् और ब्रह्म का संबंध समकाने की तरह-तरह से चेष्टा की गई है। प्रकार-प्रकारी-माव एक सामान्य नाम है जिसके अंतर्गत शेष-शेषी, अवयव-अवयवी, गुण्-गुणी आदि अनेक संबंध हैं ! इस संबंध का तारपर्य यही है कि प्रकार और प्रकारी दोनों की वास्तविक सत्ता है, दोनों का खलग-खलग न्यक्तित है, एक का दूसरे में क्षय कभी नहीं होता । जीव ईश्वर की भांति ही नित्य है, वह अविद्या-कविपत नहीं है। मुक्ति में भी जीव ब्रह्म से भिन्न ज्यक्तिःववाला रहता है श्रीर ब्रह्म के श्रानंद-पूर्ण सिनध्य का उपभोग करता है। जीव ईरवर का श्रंश है, शरीर है अथवा विशेषण या प्रकार है। जिस प्रकार शरीर और श्रात्मा श्रवग-श्रवग वच्या वाले हैं वैसे ही जीव श्रीर ईश्वर तथा जगत् श्रीर ईश्वर भी हैं। ब्रह्म जीव से विजातीय (भिन्न जाति बाला) है, जैसे श्रश्व श्रीर भी एक दूसरे से विजातीय हैं। परंतु फिर भी ईश्वर तथा जीवों और जगत् में घनिष्ठ संबध है। एक को दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता । प्रकार और प्रकारी 'अप्रुयक्सिद्ध' है, उनकी पृथक्-पृथक् सिद्धि नहीं होती, उनमें विच्छेद संभव नहीं है। यही रामानुज का श्रद्धेत है। ब्रह्म में जगत संनिविष्ट है जैसे पुरुष में 'गन्य श्रीर सोने में पीला-पन । ब्रह्म ( विशेष्य ) को जीव और जगत् से ( विशेषणों ) से श्रतग करके वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्म में जगत का श्रन्तर्भाव हो जाता है। सांख्य के प्रकृति श्रीर पुरुष दोनों ब्रह्म की विभृतियां है। इसीखिए श्रुति कहती है कि ब्रह्म को जान खेने पर कुछ जानने को शेप नहीं रहता ( येनामतं मतं मवति, श्रविज्ञातं विज्ञातम् )। जगत् ब्रह्म

कि सांख्य का मत है। गुणी गुण नहीं होता, और गुण गुणी ( गुणवान् पदार्थ ) से भिन्न है। रामानुज के मत में द्रन्य और गुण, प्रकारी और प्रकार में अत्यन्त भेट़ होता है। गुणा और गुणी में तादालय नहीं, बल्कि सामानाधिकरण (एक अधिकरण में रहने का भाव ) मानना चाहिए। प्रकार को प्रकारों का अप्रथक्सिन्द विशेषण समस्तना चाहिये। जीव और जगत् ईश्वर ( प्रकारी ) के प्रकार हैं, वे ईश्वर से अलग नहीं किये जा सकते, पर वे ईश्वर से भिन्न हैं। जीवों और जगत् की स्वतंत्र सत्ता है पर उन्हें ईश्वर से वियुक्त नहीं किया जा सकता; वे ईश्वर के ही आंग हैं, शरीर हैं, कभी जुदा न होनेवाले विशेषण हैं। ईश्वर उनका विशेष्ण और आधार है।

रामानुज के दर्शन में इन्य और गुण आपेचिक शब्द है। यों तो जब और चेतन जगत इन्य हैं जिनमें विभिन्न गुण पाये जाते हैं, परंतु ईश्वर की अपेचा से जीव और प्रकृति विशेषण या गुणात्मक है। ईश्वर ही विशेष्य या गुणी है जिसे प्रकृति और जीवगण विशेषित करते हैं। ईश्वर के इन्यत्व की अपेचा से जीव और प्रकृति इन्य नहीं, गुण हैं।

ज्ञान भी ज्ञाता का गुण होता है, इसिलये ज्ञाता और ज्ञान में भेद है। ज्ञाता को, अद्वेत-वेदांत के समान, ज्ञान-स्वरूप कहना ठीक नहीं। रामानुज-दर्शन में ज्ञान को 'धर्मभूत ज्ञान' कहा जाता है। जब जीव कुछ जानता है तब 'धर्मभूत ज्ञान' किसी इंद्रिय-द्वार से निकल कर ज्ञेय विषय से संयुक्त होता है। विषयी ( श्रात्मा, ज्ञाता ) श्रीर विषय ( ज्ञेय, पदार्थ ) में संबंध उत्पन्न करनेवाला 'धर्मभूत-ज्ञान' है।

जीव श्रीर ईरवर का संबंध 'श्रंश' शब्द के प्रयोग से भी बतलाया जाता है। जीव ईरवर का श्रंश हैं। गीता कहती है—समैवांशो जीवलोके जीवमृत: सनातन:, श्रधांत् इस शरीर में भगवान् का एक सनातन श्रंश का कार्य है; ब्रह्म जगत् का उपादान श्रीर निमित्त कारण दोनों है। ब्रह्म

वही, पृ० १८

के अर्थ में 'गुरा' वन गये हैं । विशिष्टाहैत की प्रकृति सांख्य के समान हो चौबीस तत्त्वों वाली है। नीचे जिखी ताजिका में इन्यों का विभाग दिखाया गया है:--

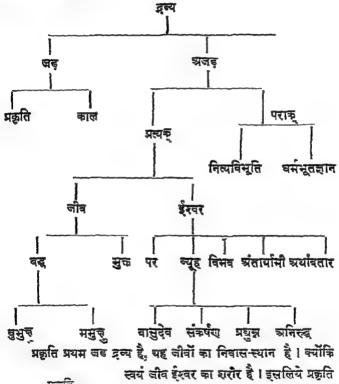

সক্লবি ईश्वर का भी निवास-स्थान या शरीर है।

प्रकृति सांख्य के समान ही 'त्रितुज्यनयी' श्रीर चौवीस तन्हों की जननी है। परंतु यहां सत्, रज तम को ब्रच्यात्नक नहीं नाना गया है। क्योंकि यह प्रकृति के गुरा हैं, इसलिये प्रकृति से मिन्न हैं; प्रकृति और गुर्गों ने 'न्नपुयक्सिद्दता' है । सांख्य त्रौर विशिष्टाद्रैत की प्रकृति में हुन्न स्रोर भौ ही एकमात्र तस्व है पर वह ब्रह्म निगुँग और निर्विशेष नहीं है, वह सविशेष अर्थात् विशिष्ट है। इस विशिष्ट तस्व की एकता के कारण ही रामानुज-दर्शन का नाम 'विशिष्टाद्वैत' है।

पदार्थ विभाग के सिद्धांतों का श्रङ्काला-बद्ध वर्णन करेंगे। वैशे-पदार्थ विभाग कि सांस्य और जैनमत की तरह रामानुज ने भी पदार्थों का विभाग किया है। रामानुज का मत अनेक सिद्धांतों का मिश्रण-सा है। इसमें कहीं सांख्य के सिद्धांत अनुस्यूत दिखाई देते हैं, कहीं गीता और वेदांत के। पदार्थों के वर्गांकरण में विशिष्टाद्वेत की कुळ अपनी विशेषताएं भी है, जिनकी और हम यथा-स्थान इंगित करेंगे। 'सर्वंदर्शन संग्रह' में वेंकटनाथ या वेदांतदेशिक इत पदार्थ-विभाग का खारांश इस प्रकार दिया है:—

व्रव्याद्रव्यप्रमेदायितसुभय विधं तिद्वधं तत्त्वमाहुः। व्रव्यं द्वेधा विभक्तं जड्मजड् मिति, प्राच्यमव्यक्तकातौ ॥ श्रन्त्यं प्रत्यक् पराक्च प्रथमसुभयथा तत्र जीवेशभेदात्। नित्याभूतिमैतिश्चेत्यपरमिह्, जड्ग मादिमां केचिदाहुः॥

श्रयीत्—द्रव्य श्रीर श्रद्रव्य के भेद से तत्त्व दो प्रकार का है। द्रव्य दो प्रकार का होता है, जड़ श्रीर श्रज़ड़। जड द्रव्य प्रकृति श्रीर काल हैं। श्रज़ड द्रव्य प्रत्यक् (चेतन) श्रीर पराक् भेद से दो तरह का है। प्रत्यक् श्रज़ड़ द्रव्य जीव श्रीर ईश्वर हैं; पराक् श्रज़ड़ द्रव्य 'नित्यविभृति' श्रीर 'धर्मभूत ज्ञान' हैं। नित्यविभृति को कुछ विद्वान् जड़ बतलाते हैं।

पदार्थ के दो भेद द्रव्य और अद्रव्य है, यह प्रमेय हैं। प्रमाण (प्रत्यच, श्रनुमान, शब्द) भी पदार्थ हैं। श्रद्रव्य पदार्थ सिर्फ दस हैं श्रथांत सत्, रज, तम, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, संयोग और शक्ति। मीमांसा का शक्ति-पदार्थ स्वीकार किया गया है। वैशेपिक के कुछ गुगों का श्रद्रव्यों में संनिवेश है। साख्य के सत्, रज और तम यहां वैशेषिक

१ सर्वदर्शनसम्बद्ध पृ० ४४

पराक्तस्व का प्रकाश दूसरों के लिये हैं (स्वयं प्रकाशत्वे सित परस्मा एव भासमानत्वं-यतीन्द्र मत दीविका) पराक् तत्त्व अजङ् है, पर साथ ही अचे-तन भी है।

सतोगुण-प्रधान नित्यविभृति है, श्रन्यगुण प्रधान प्रकृति । नित्यविभृति स्वयं प्रकाशद्रक्य है, योग की
नित्य विभृति स्वयं प्रकाशद्रक्य है, योग की
सिद्धियों से उसका कोई संबंध नहीं है। वह
उर्ध्व देश में, ऊपर की श्रोर श्रनन्त है। नीचे की श्रोर प्रकृति से
परिच्छित्र है। मुक्त जीवों श्रोर ईश्वर के शरीर, निवासस्थान, तथा
श्रन्य उपकरण इसी द्रव्य के बने हुये है। कैकुण्ड लोक, गोपुर, वहां
के जीवों के शरीर, विमान, कमल, श्राभूषण श्रादि नित्यविभृति के
कार्य हैं।

ऐसा मालूम होता है कि एक ही सांख्य की प्रकृति गुण्-विशेष की प्रधानता के कारण विशिष्टाहुँत की 'प्रकृति' और 'नित्यविभृति' बन गई है। दोनों मिलकर सब दिशाओं में अनत भी हो जाती हैं। नित्यविभृति का दूसरा नाम 'शुद्ध-सत्त्व' है जिसका अर्थ यह है कि बैकुण्डादि लोकों रजस् और तमस् गुणों का अभाव है। परंदु सतोगुण की प्रधानता या अन्य गुणों के अभाव के कारण ही 'नित्य विभृति' किस प्रकार जड़त्व को छोड़कर 'अजड़' हो जाती हैं, यह समक्त में नहीं आता। हमारी समक्त में 'नित्य विभृति' को जड़ मानने वाले विद्वान् अधिक डीक हैं। यदि सतोगुण सम्पन्न प्रकृति को 'अजड़' माना जाय तो प्राकृतिक जगत् में ही जड़ और अजड़ का भेद करना पड़ेगा। नित्यविभृति उन पदार्थों का उपादान कारण है जो 'आवर्श जगत्' (मुक्त जीवों के लोक) में पाई जाती हैं। इस जगत् में भी भगवान् की पवित्र मृतियां (जैसे श्रीरंगम् में ) नित्यविभृति का कार्य कथन की जाती हैं। वास्तव मे प्रकृति और नित्यविभृति में भेदक रेखा खींचना कठिन है।

दर्शनीय मेद हैं। (१) सांख्य की प्रकृति श्रसीम या विशु है; रामानुज की प्रकृति नीचे की श्रोर तो श्रनंत है परंतु ऊपर की श्रोर 'नित्यविभृति' से परिच्छिन्न है। निन्यविभृति का वर्णन कुछ श्रागे करेंगे। (२) सिद्धांत में सांख्य की प्रकृति पुरुष पर किसी प्रकार निर्मर नहीं है परंतु रामानुज की प्रकृति सर्वथा चेतन-तत्त्व पर श्रवबंवित है। प्रकृति श्रोर हेश्वर में भी 'श्रपृथक्सिद्धि' संबंध है।

काल प्रकृति से अलग तत्व माना गया है, पर ब्रह्म से अलग वह भी नहीं है। इस प्रकार विशिष्टाहैंत का काल-काल तत्त्व न्याय और सांख्य दोनों से मिन्न है। प्रकृति की तरह काल का भी परिणाम होता है। चण, बंट, दिन आदि काल के परिणाम हैं। काल की स्वतंत्र सत्ता है, परंतु अवकाश या शून्य प्रकृति का कार्य है। काल और प्रकृति में कीन पहले था, यह प्रश्न व्यर्थ है। परंतु देश (अवकाश) की अपेना प्रकृति पहले है।

श्रजह तत्वों में हम प्रथम 'नित्यविभृति' श्रीर 'धर्मभूत ज्ञान' का, पराक्तत्वों का, वर्णन करेंगे। यहां ध्यान हेने योग्य शात यह है कि विशिष्टाहें ते में जह श्रीर चेतन का विभाग नहीं माना गया है। प्रायः चेतन तत्व से मतलय ज्ञान शक्ति-मग्पन्न जीव श्रीर ईश्वर समका जाता है श्रीर जहतत्व से प्रकृति। रामानुज इन दों के बीच में एक प्रकार के तत्व मानते हैं जो 'श्रजह' हैं, पर चेतन नहीं हैं। 'धर्मभृत ज्ञान' श्रीर 'नित्यविभृति' जह द्रव्य नहीं हैं, न वे जीव श्रीर ईश्वर की भाँति चेतन ही है। वे विशिष्टाहेंत के 'पराक्-तत्व' हैं जब कि जीव श्रीर ईश्वर 'प्रत्यक्तव्व' हैं। प्रत्यक्तव्व' हैं। प्रत्यक्त श्रीर पराक् में क्या सेव हैं ?

श्चाद का श्चर्य है 'स्वयं-प्रकाश' ज द उससे विरुद्ध को कहा जायगा।
श्चान ड-प्रत्यक श्रीर पराक्
श्रीर हंश्वर यह श्चाद श्चर्यात स्वयं-प्रकाश दृश्य
हैं। 'पराक्तत्व' स्वयं प्रकाश तो होता है, पर स्वयं-ज़ेय नहीं होता।

जीव में अणु होने पर भी अनंत ज्ञान संभव है। अणुजीव सारे शरीर को जान सकता है, क्योंकि जीव का इस ज्ञान से 'अष्ट्रथक्सिद्धि' संबंध है इसीलिए उपनिषद् कहती है—न विज्ञादुविज्ञातेः विपरिलोपोविद्यते, अर्थात् ज्ञाता के ज्ञान का कभी जोग नहीं होता। बद्ध जीवों का ज्ञान तिरोहित रहता है जो कि मुक्तें में अभिन्यक हो जाता है। धर्ममूत ज्ञान चेप है (ज्ञादुवेंयावभासा मितः), परंतु किसी दूसरे ज्ञान द्वारा नहीं, यह स्वयंप्रकाश है। अचेतन होने के कारण धर्ममूतज्ञान में स्वयं ज्ञेयता, अपनी चेतना या अनुमूति, नहीं है। वह स्वयंप्रकाश है, इसीलिए जह नहीं है। अब सचेतन प्रसन्तकों का वर्णन करते हैं।

जीव अणु है और चेतन है। वह चचु, श्रोत्र आदि से भित्त है। जीव के अणु होने में श्रुति स्मृति ही प्रनाण हैं। जीव की उक्तान्ति ( शरीर से निगैनन ) सुनी जाती

हैं; उसके प्रमाण ( परिसाण ) का भी कथन है । जैसे, ब्रंगुष्ट सात्रः पुरुषो सध्य ब्रास्मिन तिस्रति ( कर ) ।

तथा

वालाप्र शत भागस्य शतधा क्लिपतस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स वानस्त्या क्लपते ॥

(श्वेताश्वेतर)

यहाँ पहले रलोक में जीव को अंगुष्ठ-सात्र कथन किया गया है और दूसरे में बाल के अप्रभाग का दसहजारवां अंशा। मतलब यह है कि जीव का अणु परिमाण है। धर्मभूतज्ञान से निल्य संबद्ध होने के कारण जीव एक साथ ही अनेक पदार्थों को जान सकता है। इसी प्रकार एक जीव अनेक शरीरों में भी रह सकता है जैसा कि इन्ह सिद्ध लोग करते हैं।

जीवों के कमों के अनुसार, अथवा उन कमों के फजस्वरूप प्रवृत्तियों के अनुसार, ईश्वर उन से कर्म कराता है। ईश्वर ही वास्तविक कर्चा विशिष्टाह्रैत संप्रदाय मे ज्ञान द्रन्य माना जाता है, परंतु वह ईश्वर श्रौर जीवों का धर्मभूत (गुरा) भी है। 'धर्म-धर्मभूत ज्ञान मृतज्ञान' का यही तारपर्य है। 'यतीन्द्र मत दीपिका' के श्रनुसार धर्मभूत ज्ञान,

स्तरं प्रकाशाचेतन द्रव्यत्वे सित विषयित्वम् । विभुत्वेसित प्रभावद्रव्य गुणात्मकत्वम् । श्रर्थप्रकाशो बुद्धिरिति तत्त्वचणम् ।

स्वयं-प्रकाश, अचेतन द्रव्य और ज्ञान का विषय है, विसु अर्थात् ध्यापक है, प्रभापूर्णं द्रव्य और गुगात्मक है; अर्थं का प्रकाश करनेवाला, बुद्धिरूप है।

धर्मभूत ज्ञान द्रव्य है क्योंकि उसमें परिवर्तन होता है (द्रव्यं नाना दशावत—वेदांतदेशिक); अहैत के अन्तःकरण के समान धर्मभूत ज्ञान विषयाकार हो जाता है। आला में परिवर्तन नहीं होता, ज्ञान और अनुभव से धर्मभूतज्ञान में परिवर्तन होता है। धर्मभूत ज्ञान से संसक्त आला में अनुभव की विविधता और एकरसता दोनों संभव हैं। सुख, दुख हुच्छा, हेच, प्रयक्त आदि अलग गुण नहीं हैं जैसा कि न्याय-वैशेषिक मानते हैं, वे धर्मभूत ज्ञान के ही रूपान्तर हैं। इसी प्रकार काम, संकल्प विविक्तिसा, अद्धा, अश्रद्धा सब ज्ञानरूप हैं। विशिष्टिहित का मनो-विज्ञान बुद्धि प्रधान है, वह रेशनज साइकोजॉजी है। धर्मभूत ज्ञान मन या मन-सहित इंदियों से सहचरित होकर ही कियमाण होता है और प्रत्यच, अनुमान, स्मृति, संशय, विपर्यंय, अम, राग, होष, मोह, मात्सर्य आदि में परिणत हो जाता है। नाना दशाना को द्रव्य कहते हैं (द्रव्यं नाना दशावा हो इस जच्च के अनुसार धर्मभूत ज्ञान 'द्रव्य' है।

परंतु वह गुणात्मक भी है; जान विना जीव या ईश्वर के अवलंबन के कुछ भी नहीं कर सकता। धर्ममूत ज्ञान व्यापक है, इसलिए सुक्त

१ हिरियन्ना पृ० ४०४

श्रीर श्रप्राकृत बैकुंड जैसे स्थानों में रहनेवाला है। ईश्वर का जीव, प्रकृति, काल श्रादि से 'श्रपृथक्सिद्धि' संबंध है। तथापि ईश्वर जीव, प्रकृति श्रादि से श्रत्यंत भिन्न है, ईश्वर के गुगा शेष जड़ श्रीर श्रजड़ पदार्थों से श्रलग हैं। जीव, प्रकृति श्रादि ईश्वर के विशेषग्र हैं, पर वे द्रक्य भी हैं।

उपासकों के अनुरोध से भगवान पांच मूर्तियों में रहते हैं। श्रचां, विभव, न्यूह, सूच्म श्रौर श्रंतयांमी यह भगवान के पांच रूप हैं। यह क्रमशः ईरवर के ऊँचे रूप हैं। उपासकों की बुद्धि श्रौर पवित्रता के श्रनु-सार ही ईरवर की विशिष्टमूर्ति प्लनीय है। देवमूर्तियां भगवान का श्रचांवतार हैं; मस्त्यावतार श्रादि 'विभव' है; वासुदेव, संकर्षण, प्रयुक्त श्रौर श्रविद्ध 'न्यूह' हैं; 'सूच्म' से मतलब परब्रह्म से है; 'श्रंतर्यामी' प्रत्येक शरीर मे वर्तमान है। 'सूच्म' या 'पर' ब्रह्म से मतलब बैकुंडवासी भगवान से भी समका जाता है। श्रेष उनकी शख्या है श्रौर जच्मी प्रियपत्री। लच्मी जगत् की माता हैं, वे ईश्वर की स्वन-शक्ति का मूर्त्त चिद्ध हैं। वे दंख देना नहीं जानतीं श्रौर पापियों के प्रति कर्त्यामयी हैं।

साधक के तिये आवश्यक है कि पहले कर्मयोग (गीतोक्त) से अपने

हृदय को शुद्ध कर ले । उसके बाद आत्मस्वरूप पर मनन करने का नंबर है । आत्मा या जीव शारीर और इंद्रियों से भिन्न है । यह मनन या विचार ही ज्ञान-योग है । परंतु अपने आत्मा को जान लेना ही यथेष्ट नहीं है । रामानुज का निश्चित मत है कि भगवान् को जाने बिना मनुष्य अपने को नहीं जान सकता । भगवान् जीव के अंतरात्मा हैं, उन्हें बिना जाने जीव का स्वरूप ठीक-ठीक नहीं जाना जा सकता ।

भगवान् को जानने का उपाय मिक्त-योग है। यह साधनावस्था का सबसे ऊँचा स्टेज है। मिक्त का श्रमिप्राय भगवान् का प्रीतिपूर्वक ध्यान करना है (स्नेहपूर्वं मनुध्यानं यक्तिः)। इस प्रकार ध्यान करने से ही

१ दे॰ सर्वेदर्शन सम्रह, पृ॰ ४७

है। जीव के अच्छे बुरे कर्मों के लिये ईश्वर उत्तरदायी नहीं है, पूर्व-कर्म और उनसे बना स्वभाव आदि ही उत्तरदायी है। कर्म-विपाक ईश्वर के अस्तित्व का ही नियम या स्वभाव है, इसिलए उसे मानने से ईश्वर की स्वन्तत्रता और सर्वशक्तिमत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। जीव कर्म करने मे स्वतन्त्र है, परन्तु बिना ईश्वर की सहायता के वह कर्म नहीं कर सकता। खेत में जैसा बीज डाला जाय वैसा फल उगता है, परन्तु पर्जन्य या मेघ की अपेना सब बीजों को रहती है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रवृत्तिवाले जीवों को ईश्वर की अपेना रहती है। इसीलिये ईश्वर को कर्माध्यन्न कहा जाता है।

कहीं-कहीं जम्बे वर्गोकरण में विशिष्टाह्नैती जैनियों का अनुकरण करते हैं। जीव मुक्त है, या बद्ध जीवों में कुछ मुमुक्त (मोक्तार्थी) है, कुछ बुमुद्ध (भोगार्थी)। मुमुक्तुओं में कुछ भक्त होते हैं कुछ प्रपन्न। बुमुक्तु जीवों में कुछ अर्थ (धन) और काम में मग्न रहते हैं, कुछ धार्मिक हैं। धार्मिक जीवों में कुछ देवताओं के उपासक है, कुछ मगवान के, इत्यादि!

सूचम चित् (चेतन जीव, गीता की परा प्रकृति) श्रीर श्रचित् (जड़ प्रकृति) से विशिष्ट ईश्वर जगत् का कारण है, उपादान है; संकरप-विशिष्ट ईश्वर विशव का निमित्त कारण है। सूच्म-चित्-श्रचित् विशिष्ट ब्रह्म कारण है श्रीर स्यूज-चित्-श्रचित्-विशिष्ट ब्रह्म कार्य है। वेदांत-वाक्यों के समन्वय से ब्रह्म का जगत्कारण होना सिद्ध है। ईश्वर निर्गुण या निर्विशेष नहीं है, वह ज्ञान, शक्ति श्रीर करुणा का मंडार है। वह सर्वेश्वर, सर्वशेषी, सब कर्मों से श्राराध्य, सर्व-फज-प्रदाता, सर्व-कार्योत्पादक श्रीर सर्वाधार है। सारा जगत् उसका शरीर है, वह जगत् के दोषों से मुक्त है। वह सत्य, ज्ञान, श्रानंद श्रीर निर्मलता धर्मवाला है। वह जीवों का श्रंतर्यामी है श्रीर स्वामी है, जीव उसका शरीर है, उसके विशेषण या प्रकार हैं। विशिष्टाहुत का ईश्वर व्यक्तित्ववान प्रकृष है

श्रभाव नहीं । परंतु मुक्ति का शरीर अप्राकृतिक अथवा 'नित्यविभृति' का कार्य होता है । 'नित्यविभृति' के उपादान बैकुंठ में मुक्तजीव शरीरधारी होकर भगवान के सान्निध्य का आनंद लूटते हैं । मुक्त जीव भगवान के खत्यंत समान होता है, परंतु जगत् की उत्पत्ति, प्रलय आदि में उसका कोई हाथ नहीं होता ।

एक दूसरी प्रकार के मुक्त जीव भी होते हैं, जिन्हें 'केवजी' कहते हैं। यह जीव अपने स्वरूप पर मनन करके, जीव प्रकृति आदि से भिन्न है, इस पर विचार करके, मुक्त हुये हैं और सबसे अजग रहते हैं। स्पष्ट ही यह सांख्य-योग की मुक्ति विशिष्टाहुँत को पसंद नहीं है। 'केवजी' मुक्त पुरुष मानना दूसरे दर्शनों के जिये आदर-भाव प्रकट करता है।

रामानुज का दशैन जनता का दशैन है। जनता के धार्मिक श्रीर नैतिक विश्वासों का जैसा समर्थन रामानज ने रामानुज का महत्व किया वैसा किसी ने नहीं किया। मैक्समजर ने परिहास में लिखा है कि रामानुज ने हिन्दुओं को उनकी श्रात्माएं वापिस दे दी । अभिप्राय यह है कि शंकराचार्य ने जीव और न्यक्तित्व को मिथ्या या माया का कार्य वता दिया था जिससे हिन्दू जाति बास्तविक श्रात्मा की सत्ता में संदेह करने लगी थी, रामातुल ने जीव की पारमार्थिक सत्ता का संदन किया। जीवाल्मा, जगत् श्रोर ईरवर तीनों की पारमार्थिक सत्ता है, न कि केवल ब्यावहारिक । इस प्रकार हमारे ब्यावहारिक जीवन श्रीर नैतिक प्रथलों का महत्त्व बढ़ जाता है। हमारे कर्तेन्य श्रसली कर्तन्य हैं। जिन्हें पाप कहा जाता है वे वास्तव में पाप हैं। पाप-पुराय, भले-द्वरे श्रादि का भेद काल्पनिक या ज्यावहारिक नहीं है। बंधन श्रीर मोच वास्तविक है। बिना द्वैत को स्वीकार किये प्रेम या भक्ति नहीं हो सकती। प्रेमी श्रीर प्रेमास्पद, भक्त श्रीर मगवान् दोनों की वास्तविक सत्ता के विना प्रेम और भक्ति संभव नहीं है। रामानुज ने हुँत के साथ अहुँत की भी रहा की। जीव और प्रकृति

भगवस्त्ररूप का बोध हो सकता है जो कि मोच का अन्यतम साधन है। भगवान् पर अपनी संपूर्ण-निर्भरता (शेषत्व) की भावना और उससे उत्पन्न अनुरागपूर्णचिंतन ही भक्ति है। भक्ति मोच का साधन नहीं है, भक्ति की अवस्था स्वयं साध्य है। भक्ति फलस्वरूप है। भक्ति की आहि ही जीवन का चरम उद्देश्य है।

विशिष्टाद्वेत के अनुसार किसी भी काल में मनुष्य को कर्म नहीं त्यागने चाहिए। इसारिल की भॉति रामानुज का भी मत है कि नित्य कर्मों का सदैव अनुष्ठान करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि विशिष्टाहेंत संन्यास का समर्थन नहीं करता। मोच के लिये संन्यास आवश्यक नहीं है। तथापि कर्म मोच का साचात् साधन नहीं है, और न रामानुज 'समुच्चय-वाद' के ही समर्थक है। मोच का साचात् हेतु तो ज्ञान ही है; विशेष प्रकार का प्रमात्म-विषयक ज्ञान ही भक्ति है जो स्वयं मोचस्वरूप है।

ज्ञान और भक्ति सिर्फ द्विजातियों अर्थात् ब्राह्मण, चित्रय श्रौर वैरयों के लिये है। सूदों के लिये 'अपित्त' का उपदेश किया जाता है। प्रपत्ति का अर्थ है शरणागितः, अपने को सब अकार भगवान् के ऊपर छोड़ देना अपित है। अपित वैष्णुव-सप्रदाय की विशेष शिका है। रामानुज के मत में तो 'भक्ति' का पर्यवसान 'अपित्त' में ही होना चाहिए। 'अपित' भक्ति की अंतिम दशा है।

रामानुज की मोच-विषयक धारणा अन्य दर्शनों से भिन्त है । अन्य दर्शनों में मोचावस्था आत्मा और शरीर (प्रकृति, मोक्ष जड़तन्त) के वियोग का नाम है । बुद्धि, मन, अंतःकरण आदि मौतिक है; लिंग-शरीर मौतिक है; उनका आत्मा से संसर्ग न रहना ही मोच है । न्याय-वैशेषिक, सांख्य और मीमांसा के अनुसार मोचावस्था ज्ञान और आनंद की अवस्था नहीं है । पर रामानुज के मत मे मोच-दशा में शरीर, ज्ञान और आनंद सब का माव होता है,

१ दे० हिरियन्ना, पृ० ४१३।

रखना भी कम आवश्यक नहीं है। जो हृदय और बुद्धि दोनों को पूर्य-रूप से संतुष्ट करे, ऐसे दर्शन का आविष्कार अभी मुर्तृव-जाति ने नहीं किया है। शंकर और रामानुज दोनों के दर्शन संदूषि हैं। शंकर और रामानुज मनुष्य थे और मनुष्य की प्रत्येक कृति सदोष या श्रपूर्ण होती है। इस श्रध्याय के प्रारंभ में हमने शंकर की श्राजोचना की थी, श्रध्याय के अन्त में हम रामानुज के दोषों का दिग्दर्शन करेंगे। हमें खेद है कि 'दोष-दर्शन' जैसा अप्रिय काम हमारे सिर पर पढ़ा है, पर एक निष्पच श्राजोचक से और क्या श्राशा की जा सकती है ? दार्शनिक जेखक बढ़े प्रयक्त से दूसरे विचारकों के सिद्धांतों की न्याख्या करता है और फिर बने-बनाये घर में श्राजोचना की कुएहाड़ी खगा देता है। 'श्राधि एक नहीं है जिसका वचन प्रमाण हो' और जब ऋषिगण श्रापस में मज़ड़ पढ़ें तो ग़रीब श्रध्येता, जो निष्पच रहना चाहता है, क्या करे ?

भक्ति के लिए भगवान् की आवश्यकता है, सानव-हृदय एक आदशं की खोज में है जिस पर वह अपना प्रेम म्योझावर कर सके। सत्य, शिव और सुंदर के आदशं को मानव-बुद्धि ने भगवान् या ईश्वर का नाम दिया है। परंतु ऐसे ईश्वर ने दुःखमय संसार की सुष्टि क्यों की, इसका कोई वत्तर नहीं है। जीवों के कमों को अनादि बता कर संसार के सुःख को उनके मत्ये मदना बात को टाल देना है। इस सिद्धांत की परीचा (वेरीफिकेशन) संभव नहीं है। फिर कदणामय ईश्वर जीव के पाप कमों को नष्ट या चमा भी तो कर सकता है। किसी ईश्वरवादी ने इन किताइयों का सामना ईमानदारी से नहीं किया है। योग-दर्शन ने ईश्वर को सुष्टि-श्वना से अल्ला करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, परंतु प्रकृति बिना ईश्वर की देख-रेख के विचित्र रचना कैसे करती है, यह भी सरल प्रश्न नहीं है।

रामानुज ईश्वर श्रीर जीव को निर्विकार मानते हैं। उन्होंने सारा परिवर्तन 'धर्मभूत-ज्ञान' को दे दिया है। परंतु जिस वस्तु के धर्मी भगवान् से भिन्न होते हुये भी उनकी विभूति, प्रकार या विशेषण है। क्योंकि जीव और प्रकृति दोनों ब्रह्म के प्रकार है, इसजिये उनमे अत्यंत विरोध नहीं होना चाहिए। प्रकृति से ऋत्यंत विच्छेद ही मोच क्यों माना जाय ? मुक्ति-दशा में शरीर श्रीर उसके विषयों का वर्त्तमान होना इतना बुरा क्यों समसा नाय ! रूप, रस, गंध, स्पर्श के श्रनुभवों से इतनी घृया क्यों ? मुक्त जीव भी 'नित्यविभूति' के शरीर और जोक में रमण करता है। सोच का अर्थ सब प्रकार के श्रनुभवों का रुक जाना या ज्ञान का सर्वनाश नहीं है जैसा कि न्याय-वैशेषिक श्रीर सांख्य-योग मानते हैं। मुक्त जीव की श्रनुमृति बन्द नहीं हो जाती, बढ़ जाती है। वह जह नहीं हो जाता, अधिक चेतन हो जाता है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य दर्शनों ने घोर हैत ने रामानुज को प्रभावित ही नहीं किया। 'प्रकृति' श्रौर 'नित्य विभूति' का भेद इसी द्वैत का प्रभाव दिखलाता है। वास्तव मे यह भेद स्वयं रामानुज की युक्तियों के श्रतुकूत नहीं है। यदि इसका यह अर्थ तगाया जाय कि सुक्त जीव प्रकृति से संसक्त होते हुए भी प्रकृति के दोषों से बचा रहता है, प्रकृति मे जो शोभन और ग्रम है, उसी से मुक्त जीव सहचरित होता है, तो रामानुज का सत निर्देश है।

विशिष्टाहुँत-दर्शन ने भिक्त, प्रेम, कर्तन्य आदि के लिए शंकर की अपेका अधिक जगह निकाल ली; वह भगवद्गीता के भी अधिक अनुकूल हैं। इसीलिए आज भारत की अधिकांश जनता, ज्ञात या अज्ञात रूप से, रामानुज की अनुयायिनी है। कुछ बिगड़े दिमाग़ के 'ऊँची कोटि के' पंडितों को छोड कर अहुँव के वास्तविक अनुयायी कम हैं।

रामानुज की फिलॉसफी हृदय को श्रधिक संतुष्ट करती है, परंतु बुद्धि दार्शनिक कठिनाइयां यह नहीं कहते कि दार्शनिक को हृदय की श्राव-श्यकताओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, परंतु बुद्धि की मांगों का ख्याब मानने पर जीवों की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। जीव को स्वतंत्र मानने पर श्रद्धेत नहीं रह सकता श्रीर परतंत्र मानने पर 'उत्तरहायिल' समम में नहीं श्राता। परतंत्र जीव श्रपने कमों के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता, उसे श्रच्छा-बुरा फल भी नहीं मिल सकता। श्रद्धेत वेदांत ने इन किठनाइयों से बचने के लिए मायावाद की शरण जी श्रीर पारमार्थिक तथा न्यावहारिक दिन्कोणों की कल्पना की। द्वेत न्यावहारिक या श्रापेत्तिक है, श्रद्धेत पारमार्थिक (माया मात्र मिदं द्वेतमहैतं परमार्थतः)। परंतु रामानुज तो मायावाद के समर्थक नहीं हैं। उनकी किठनाइयों का कोई दूसरा 'हल' या समाधान भी समक्त में नहीं श्राता। उनका 'श्रकार्यद्वेत' या 'विशिष्टाद्वेत' दार्शनिक दृष्टि से निर्देष नहीं है।

( गुणों ) में परिवर्तन होता रहता है उसे अपरिवर्तनीय कहना कहां तक डीक है, यह विचारणीय है। ईश्वर के विशेषण जीव श्रीर प्रकृति दोष-प्रस्त हैं, फिर ईश्वर को निर्देश कहने का क्या श्रमिप्राय है ?

श्रसीम श्रीर ससीम का संबंध बताना दर्शनशास्त्र की प्रमुख समस्या है। जीव तथा जगत् श्रीर ईश्वर में नया संबंध है, यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। जीव श्रीर प्रकृति द्रव्य हैं, उनका विशेषण या प्रकार होना समम में नहीं श्राता। रामानुज ने शंकर के निर्मुण श्रीर निर्विशेष ब्रह्म की श्राली-चना की है। परंतु रामानुज का श्रपना ब्रह्म उससे विशेष भिन्न नहीं है। यदि परिवर्तित होनेवाने श्रीर सदोष विशेषणों को हटा लिया जाय तो रामानुज के ब्रह्म का क्या शेष रह जाता है ? यदि गुग्च श्रीर गुग्मी में अत्यंत भेद है तो ब्रह्म श्रीर उसके कल्याण गुग्मों में श्रत्यंत भेद है। इस दशा में स्वयं ब्रह्म एक प्रकार से निर्मुण ही रह जाता है।

विभिन्न जीवों में भेद करनेवाजा क्या है, यह भी विशिष्टाह्रैत ठीक नहीं बतजा सकता। सब जीव एक ही ब्रह्म के प्रकार या विशेषणा हैं, फिर उनमें इतना भेद क्यों है ? ब्रह्म के 'प्रकार' खंड-खंड क्यों हो रहे हैं ! जीव और ज्ञान का संबंध भी विचिन्न है। रामानुज के धर्मभूतज्ञान की अपेजा सांख्य का अम्तःकरण अधिक सुंदर धारणा है। अन्तःकरण की वृत्तियों को पुरुष का चैतन्य प्रकाशित करता है। वृत्तियां जब हैं। रामानुज के अजब धर्मभूत ज्ञान और जीव का संबंध ठीक समम में नहीं आता। दोनों द्रक्य हैं और एक दूसरे का विशेषण नहीं हो सकते।

वहा का एक प्रकार (जीव) दूसरे प्रकार (प्रकृति) को जानता है। इन प्रकारों का संबंध किस तरह का है? रामानुज 'परिणामवाद' के समर्थक हैं परंतु परिणाम-वाद की किताह्यों से श्रुति की दुहाई देकर ही नहीं बचा जा सकता। दूसरे मतवाजे श्रुति का दूसरा श्रमिशाय बतजाते हैं। परिणाम-वाद का युक्ति-पूर्ण मंडन भी होना चाहिए। प्रकार श्रीर प्रकारी में श्रत्यन्त मेद मानने पर श्रमेद श्रुतियों से विरोध होता है, श्रमेद

प्रानंद रहता है। अचेतन तत्त्व तीन हैं, अप्राकृत (रामानुज का शुद्ध सत्त्व या नित्यिवभृति), प्रकृति और काज। ईश्वर का नियन्ता होना नित्य धर्म है। वह जगत् का उपादान और निमित्त कारण दोनों है। निम्बार्क ने विवर्त्तवाद का खंडन करके परिणामवाद का पत्त लिया है। ईश्वर, जीव और प्रकृति में अत्यन्त अभेद या भेद नहीं है। जीव और प्रकृति परतन्त्र सत्ताएं हैं और ब्रह्म स्वतंत्र। ब्रह्म की शक्ति जगत् की रचना करती है। जिसे रामानुज ब्रह्म का शरीर कहते हैं उसे निम्बार्क ब्रह्म की शक्ति पुकारते हैं। शक्ति के परिवर्तन ब्रह्म की नहीं छूते।

निम्बार्क भक्ति-मार्गी हैं। नारायण और बाच्मी के स्थान पर उन्होंने कृष्ण और राधा को स्थापित किया। भक्ति का अर्थ उपासना नहीं, प्रेम है। भक्ति अनन्य होनी चाहिये। दूसरे देवताओं की भक्ति वर्जित है। जीव और अजीव की ब्रह्म पर निभैरता ही निम्बार्क का अहुत है। उनके दर्शन में हुत की भावना प्रबख है। निम्बार्क ने रामानुज की आखोचना की है। विशेषण का काम विशिष्ट पदार्थ को अन्य पदार्थों से भिन्न करना होता है। चित्र और अचित् को ईश्वर का विशेषण मानना ठीक नहीं। अत्यव चित्र और अचित् को ईश्वर का विशेषण मानना ठीक नहीं।

शंकर के आलोचक वेदांत के आचार्यों में मध्य का नाम प्रमुख है।

मध्याचार्य १ वे द्वेतवादी थे। मध्याचार्य पूर्णप्रज्ञ और आनंदतीर्थं के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, उनके दर्शन को
पूर्णप्रज्ञ-दर्शन भी कहते हैं। मध्य का जन्म ११६६ हैं० में हुआ। उन्होंने
अह्मसूत्र पर भाष्य जिला और अपने 'अञ्जन्याख्यान' में उसी की पृष्टि की।
अजुन्याख्यान पर जयतीर्थं ने 'न्यायसुधा' टीका जिली। जयतीर्थं की
'वादावजी' भी प्रसिद्ध अंथ है। इसमें श्रीहर्षं के टीकाकार चित्सुख की
आलोचना है। व्यासराज का 'भेदो-जीवन' भेद की वास्तविकता सिद्ध

भध्वाचार्य के सिद्धन्तों के लिए देखिए, नागराज कृत, रेन आफरि अलिज्म इन इरियन फिलासफी।

## श्राठवां श्रध्याय

# (परिशिष्ट)

1

पुस्तक की भूमिका में हमने वेदांन को 'वारह दर्शनों में से एक समक्त वेदांत के अन्य आवार्य कर शिना था। वास्तव में वेदांत के अन्तर्गत अनेक दर्शन हैं और भारतीय दार्शनिक संप्रदायों की संख्या बारह से कहीं अधिक है। रामानुज और शंकर के सिद्धांतों में महस्वपूर्य भेद हैं; यही अन्य आवार्यों के विषय में भी कहा जा सकता है। प्रायः वेदांत के सभी दूसरे आवार्यों ने शांकर मत की आजोचना की है। इन सब आवार्यों के मतों और आजोचनाओं का श्रृङ्खित वर्यन इस खोटी पुस्तक में संभव नहीं है। यहां हम दो तीन आवार्यों की शिका का दिक्मात्र प्रदर्शित करेंगे।

इनका समय रामानुज के कुछ ही बाद ग्यारहवीं शताब्दी समसना वाहिए। यह तेलेगू ब्राह्मण थे और वैन्णव मत के अनुयायी, इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर 'वेदांत-पारि-जात-सौरभ' नामक भाष्य जिखा है। इनका मत द्वेताद्वेत कहजाता है जो भास्कराचार्य के भेदाभेदवाद से समानता रखता है। प्रसिद्ध केशव करमीरी जिन्होंने गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य जिखे हैं, निम्बार्क के ही अनुयायी थे।

जीव ज्ञान-स्वरूप है श्रौर ज्ञान जीव का गुण भी है। गुण श्रीर गुणी में तादालय नहीं होता, पर उनका भेद देखा नहीं जा सकता। श्राकार में जीव श्रण्य है, परंतु उसका ज्ञान गुण व्यापक है। प्रत्येक दशा में जीव में

१ राधाकुष्णन् , भाग २, पृ० ७५१

२ जड़ जौर चेतन का भेद-जीव श्रीर श्रजीव का भेद विल्कुल स्पष्ट है । प्राण्यासी श्रीर प्राण-शून्य पदार्थों की भिन्नता वालक भी जानते हैं। उसे सिद्ध करने के लिये प्रमाण की श्रावश्यकता नहीं है।

२--जीव और जीव का भेद--जीव बहुत से हैं, यह भी स्पष्ट है। श्रन्यथा सुख, दुःख श्रादि सब को साथ ही साथ होते।

४--जीव और ईश्वर का भेद--ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है, जीव श्रवपञ्च श्रीर श्रवप शक्तिवाला । श्रतपुत्र उनमें भेद है ।

१— जब और ईरवर— जीव की तरह ईरवर भी जब से भिन्न है। इन भेदों की वास्तविकता के पन्न में सब से बड़ी युक्ति व्यावहारिक है। उक्त भेदों को माने बिना न्यवहार नहीं चल सकता। यदि जीव और जीव का भेद न मानें तो नैतिक जीवन नष्ट हो जायगा। कोई सुखी कोई दुःखी क्यों है, इसका उत्तर देते न बन पढ़ेगा। इसी प्रकार प्रस्य भेदों को भी मानना चाहिए।

परंतु भेदों की ज्यावहारिक सत्ता से तो अद्वैत वेदांत को भी इन्कार नहीं है। मध्व के मत में भेद ज्यावहारिक ही नहीं, पारमार्थिक है। भेद की सत्ता ही नहीं है, यह सिद्ध करने की कोशिश कुछ अन्य वेदांतियों ने की थी।

भारत के अधिकांश दार्शनिकों की तरह मध्य तीन प्रमाण मानते हैं,
मध्यानार्थ के सिद्धात
अर्थात् प्रत्यच्च, अनुमान और श्रुति । उपमान
अनुमान में अन्तर्भृत है। सिर्फ प्रत्यच्च और
अनुमान की सहायता से हम विश्व की पहेली को नहीं समक सकते, श्रुति
की सहायता आवश्यक है। मध्य स्वतः प्रामाण्यवादी हैं। ज्ञाता और ज्ञेय
के बिना ज्ञान संभव नहीं है, इसिलिये अद्देतवाद व्यर्थ है। ज्ञाता और
ज्ञेय में सीधा संबंध होता है। ज्ञाता एकदम ज्ञेय को ज्ञान जेता है।
सत्ताएं दो प्रकार की हैं, स्वतंत्र और परतंत्र। परम प्ररूप परमात्मा की ही

करता है। उसी लेखक का 'न्यायामृत' प्रसिद्ध ग्रंथ है। मधुसूदन सरस्त्रती की 'श्रद्धेत-सिद्धि' में 'न्यायामृत' की श्रालोचना की गई निसका उत्तर रामाचार्य की 'न्यायामृत-तरंगिणी' में दिया गया। 'गुरुचन्द्रिका' ने तरंगिणीकार का खंडन किया, जिसके प्रस्युत्तर में 'न्याय-तरंगिणी-सौरभ' लिखा गया। 'न्याय-रलालंकार' में द्वेत श्रीर श्रद्धेत के इसरोचक शास्त्रार्थं का सारांश इकट्ठा किया गया है।

शंकराचार्य के अध्यास और विवर्ष सिद्धांत की मध्य और उनके अनुयायियों ने कड़ी आलोचना की है। सध्य ने अह तवाद की आलोचना इस बात पर ज़ोर दिया है कि अम या आन्त ज्ञान भी सर्वथा-नियम हीन नहीं होता। रस्ती में सर्प का भूम होता है, शक्ति मे रजत का। रस्ती में रजत या हाथी का भूम क्यों नहीं होता? भूम के जिए दो सत्य पदार्थों का होना आवरयक है। सर्प और रजत की वास्तविक सत्ता है, इसजिए उनका भूम होता है। यदि जगत की वास्तविक सत्ता है तो अहा में उसका अध्यास या भूम भी नहीं हो सकता।

संसार में भेद नहीं है अभेद ही है, या भेद अवास्तविक अथवा मायिक है, यह कहना साहस-मात्र है। भेद की वास्तविकता को माने बिना जगत् का कोई न्यवहार नहीं चल सकता। गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र, पित और पत्नी के संबंध भेद की सत्ता सिद्ध करते हैं। यदि भेद न हो तो समाज और उसके न्यवहारों का लोप हो जाय। पाप और पुग्य, ज्ञान और अज्ञान का भेद तो अद्देती को भी मानना पहेगा। यदि प्रमा और अप्रमा ( यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान ) में भेद नहीं है तो दार्शनिक चिंतन की आवश्यकता ही क्या है ? मध्व के अनुसार पांच प्रकार का भेद बहुत ही स्पष्ट है:—

१—जब श्रीर लड़ का मेद—एक जड़ पदार्थ दूसरे जड़ पदार्थ से भित्र है । कुर्सी श्रीर मेज श्रलग-श्रलग हैं । े उनकी एकता है। एकता का अर्थ तादाल्य नहीं है। 'स आत्मा तत्त्वमिस' का पदच्छेद मध्य 'स आत्मा श्रतत् त्वम् श्रसि' करते हैं, जिसका अर्थ है, वह आत्मा तू नहीं है। मुक्त जीव और ईश्वर की एकता मध्य को स्वीकार नहीं है।

शुद्धाहुँत के प्रवर्त्तक श्री वल्लमाचार्य का समय पंद्रहवीं शतावदी समस्ता चाहिए। वे विष्णु स्वामी के श्रनुयायी थे। उनके कार्य का चेत्र उत्तर भारत रहा, यद्यपि वे जन्म से द्विणी बतलाए जाते हैं। श्री वल्लभाचार्य ने वेदांत-स्त्रों पर 'श्रणुमाल्य', लिखा है और मागवत पुराण पर 'सुबोधिनी' की रचना की है। 'प्रस्थान त्रयी' के साथ ही वे भागवत को भी प्रमाण मानते थे। उनके संप्रदाय को 'श्रह्मवाद' और 'पुष्टि मार्ग' भी कहते हैं। पुष्टि का श्रथं है पोषण श्रथवा श्रनुप्रह श्रथीं भगवत्ह्रपा। श्रपने को हीन मानकर जो भगवान् की द्या पर निभैर रहते हैं उन्हीं का कल्पाण होता है।

प्क बहा ही तत्वपदार्थ है और श्रुति ही उसके विषय मे प्रमाण है। बहा निर्मुण नहीं, समुण है। जहां श्रुति ने बहा को निर्मुण कहा है वहां उसका ताल्पर्य बहा को सत्, रज, तम आदि से रहित कथन करना है। ईरवर या बहा या कृष्ण सिष्टकर्त्ता हैं। कर्तंच्य के लिए शरीर की आवश्य-कता नहीं है। फिर भी मक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान सत्, चित् और आनंद-स्वरूप हैं। जीव का आनंद बद्ध दशा में तिरोहित हो रहा है। मगवान अपनी शक्ति से जगत् की सृष्टि और प्रलय करते हैं; वे जगत् के उपादान और निमित्त कारण दोनों है। जगत् मिथ्या या मायामय नहीं है। माया बहा की ही शक्ति है, इसलिए जगत् सत्य है। अविद्या के कारण जीव बंधन में पढ़ा है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वल्लमाचार्य के सिद्धान्तों के लिए देखिए, 'श्रीमद् वल्लमाचार्य श्रीर उनके सिद्धान्त' मद्द् श्री व्रजनाय शर्मा कृत ।

पुक्रमात्र स्वतंत्र सत्ता है। परतंत्र सत्ता जीव श्रीर जड़-तत्त्व की है। श्रभाव भी परतंत्र पदार्थ है।

जीव, जगत् और ब्रह्म तीनों अलग-अलग हैं। श्रुति जब ब्रह्म की 'एक मेवाद्वितीयम्' ( एक अद्वितीय ) कहती है तो उसका ताल्प्यं ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना होता है। ब्रह्म से बढ़कर और कुछ नहीं है। ब्रह्म में पर अपर का भेद नहीं है, ब्रह्म एक ही है जिसमें अशेष अच्छे गुण पाए जाते हैं। ब्रह्म का अलौकिक शरीर है और लच्मी सहचरी है। जच्मी नित्य सुक्त हैं।

जैनियों की तरह मध्य भी प्रत्येक भौतिक पदार्थ को श्रात्मा या जीव-युक्त समक्तते हैं। एक परमाणु के बराबर स्थान में श्रनंत जीव रहते हैं (परमाणु-प्रदेशेष्ट्रवनस्ताः प्राणिराशयः)। वहा पर श्रवलम्बित होने पर भी जीव कर्म करने में म्वतंत्र हैं। जीव स्वभावतः श्रानंदमय है, जह-तस्व का संयोग ही उसके दुःख का कारण है। मोजावस्था मे जीव का श्रानंद श्रमिन्यक्त हो जाता है।

मध्व सांख्य की प्रकृति को स्वीकार करते हैं। महत्, ग्रहंकार, बुद्घि मन, दस इंदियां, पांच विषय श्रीर पांच भूत यह चौबीस प्रकृति के विकार हैं।

ज्ञान से ईरवर पर निर्मर होने की भावना उत्पन्न होती है। विश्व को समम लेने से ब्रह्म था ईश्वर का ज्ञान होता है। ईश्वर को जानने से उसमें भक्ति उत्पन्न होती है। पवित्र जीवन न्यतीत करने से सत्य की उप-लब्धि होती है। गुरु के चरणों में बैठकर नियमपूर्वक वेदाध्ययन करने से तत्त्व-वोध होता है। वेद पदने का अधिकार शुद्धों और स्त्रियों को नहीं है, परंतु वेदांत का श्रध्ययन सब बुद्धिमान पुरुष कर सकते हैं। सब कुछ करने पर भी विना भगवान की कृपा के न ज्ञान हो सकता है न मोच। मुक्त पुरुषों की बुद्धियां, इन्छाएं श्रीर उद्देश्य एक हो जाते हैं, यही

१ राघाष्यान् , भाग २ प० ७४३।

दास और मीरा का नाम मुख्य है, इस मत के अनुयायी बन गये और उन्होंने अपनी सरस कान्यसृष्टि से उत्तर भारत को कृष्ण-भक्ति में हुवा दिया। हिन्दी-साहित्य में जिन्हें 'अष्टलाप' के कवि कहते हैं वे वल्लभाचार्य के ही अनुयायी थे। वल्लभ से पहले मध्य-संप्रदाय ने भी कवियों को प्रभावित किया था। मध्य संप्रदाय से प्रभावित होने वाले हिन्दी-कवियों में विद्यापित मुख्य हैं। र

बंगाल में वैष्णव-धर्म और मिन-मार्ग का प्रचार करनेवालों श्री वैतन्य महाप्रभु १४=१ ई॰ में हुआ। श्री वैतन्य पर विष्णु-पुराण,

हरिवंश-पुराण श्रीर भागवत का बहुत प्रभाव पहा और वे राधा-कृष्ण के श्रनन्य भक्त बन गए। उन की शिवा को दार्शनिक श्राधार जीव गोस्तामी (सोजहवीं शताब्दी) ने दिया। चैतन्य का न्यक्तित्व श्राकर्षक था। वे जाति-पाँति के मेदों से ऊपर थे। उन्होंने कई मुसल्मानों को श्रपना शिष्य बनाया। जीवन्वामी का शत-सन्दर्भ और चलदेव का वेदान्त पर 'गोविन्द भाष्य' उल्लेखनीय अन्थ हैं। अकि-साहित्य वास्तव में प्रान्तीय भाषाओं में विकसित और परिवर्द्धित हुश्चा है।

चैतन्य-संप्रदाय में विष्णु ही अन्तिम तत्व हैं। विष्णु या कृष्ण की तीन शक्तियां हैं चित्, माया और जीव। चित्-शक्ति से भगवान् अपने गुणों की अभिन्यक्ति करते हैं। उनकी आनन्द-शक्ति (हादिनी) का न्यक्त स्वरूप राधिका (कृष्ण-प्रिया) हैं। माया-शक्ति से भगवान् जड़ जगत् को उत्पन्न करते हैं और जीव-शक्ति से आत्माओं को। जीव भगवान् से भिन्न है और अणुपरिमाणवाला है। जीव और जगत् भगवान् के विशे-पण वहीं हैं, उनकी शक्ति की अभिन्यक्तियां हैं। बलदेव ने माया को प्रकृति वर्णन किया है जिसमें भगवान् के ईच्यामात्र से गति उत्पन्न होती है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखिये स्यामसुन्दर दास कृत हिन्दी भाषा श्रीर साहित्य पृ० ४०७ <sup>२</sup> वही, पृ० ४०६

यह श्रविद्या माया से भिन्न है और इसका श्राश्रय जीव है। वर्लाभ शंकर के मायावाद का समर्थन नहीं करते, उन्होंने विशिष्टाद्वित को भी स्वीकार नहीं किया है। सांख्य की प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता भी उन्हें श्रमिमत नहीं है। जीव श्रीर जगत दोनों सत्य हैं, मिथ्या नहीं है, पर वे ब्रह्म के विशेषण नहीं, श्रंश है। वास्तव में जीव श्रीर ब्रह्म एक ही हैं। वर्लाभावार्य की सब से प्रिय उपमा श्राग्न श्रीर स्पूर्तिंग का संबंध है। जैसे श्राग्न से स्पुर्तिंग या चिनगारियां निकलती है वैसे ही ब्रह्म से चित् श्रीर श्राचित, जीव श्रीर जगत, उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार द्वेत कहीं है ही नहीं, श्रद्धेत ही परमार्थ सत्य है। 'ब्रह्म ने इच्छा की कि मै एक से ब्रह्मत हो जाऊं'; श्रपने को श्रमिन्यक्त करना ब्रह्म का स्वभाव है, वही सृष्टि का हेतु है।

जीव अणु है। मुक्ति का अर्थ भगवान् के साथ रहकर उनकी लीलाओं का आनंद जेना है। भक्ति मोच का मुख्य साधन है और ज्ञान गौणु। शरीर भगवान् का मंदिर है, उसे दुःख देने से कोई जाभ नहीं है। वरकभ चार न्यूहों का सिद्धांत मानते हैं। सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न होता है, 'तत्वमसि' (वह तू है) का अचरार्थ ही वास्तविक अर्थ है। तिजक और तुलसी का धारणा, वर्णाश्रम धर्म का पालन और सेवा, पुष्टि-मार्ग की मुख्य शिचाएं हैं। भगवान् के अनुमह में विश्वास रखना चाहिए। शुद्धाद्वेत-मार्चग्रह में लिखा है—

> ये तु ज्ञानैक संनिष्ठा स्तेषां लय एव हि, भक्तानामेव भवति जीजास्तादः श्रति दुर्जभः।

श्रर्थात् जो केवल ज्ञानी है उनका भगवान् में जय हो जाता है। श्रपने न्यक्तित्व को बनाए रख कर भगवान् की खीलाओं का श्रति दुर्जभ श्रास्वाद भक्तों के लिए ही है।

वल्लाम के पुष्टि मार्ग का उत्तर-भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा । कृष्ण-मित का उपदेश इस संप्रदाय की प्रसिद्धि का मुख्य कारण हुआ। बहुत से श्रेष्ठ कवि, जिनमें सूर- ज्ञान से नष्ट हो सकता है। बन्धन और बन्धन का हेतु तथा श्रात्मा का यह हैत भारतीय-दर्शन की मृत धारणा है। श्राकोचकों का यह कथन कि भारतीय-दर्शन इस लोक से विमुख श्रीर परलोक में श्रतुरक्त है, बहुत हद तक ठीक है। परन्तु क्योंकि साधनावस्था इस लोक की ही चीज़ है, इस लिए लौकिक व्यवहारों को भी महत्व देना पदता है।

उपर्युक्त 'हैत' भारत के सभी दर्शनों में वर्तमान है। जेन-दर्शन 'कार्माण-वर्गणा' या कर्म-परमाणुओं से अलग होने को मोच कहता है; सांख्य-योग में प्रकृति का संसर्ग झूटना ही कैवल्य है। न्याय-वैशेषिक के जीव की मोच ज्ञान-शून्य अवस्था है; यही मीमांसा का मत है। परन्तु यदि प्रकृति और पुरुष दोनों को समान रूप से पारमार्थिक माना जाय तो मोच-दशा में उनमें संबन्ध होना अनिवार्य है। इसिलिए वेदान्त का कहना है कि 'बन्धन और बन्धन के हेतु' की वास्तविक सत्ता नहीं है। जगह माया का प्रपंच है, उसकी केवल न्यवहारिक सत्ता है जो सुक्त पुरुष के लिए नहीं रहतो। ऐसी दशा में मुक्त पुरुष और प्रकृति के सम्बन्ध का प्रश्न ही नहीं उस्ता।

वेदानत को 'श्रद्वेतवाद' कहा जाता है परन्तु यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो वेदानत भी द्वेत-दर्शन है। तीन प्रकार की सत्तापं, सत्, श्रस्त श्रीर श्रनिर्वचनीय, व्यवहारिक सत्य और परमार्थ सत्य श्रादि की धारणाए द्वेत-मूलक हैं। यह द्वेत बंधन श्रीर मोच के ही मूल मे वर्लमान है। यदि वास्तव में किसी दर्शन को श्रद्वेतचाद कहा जा सकता है तो वह मिति-मागियों का दर्शन है। भगवद्गीता और रामानुल के सिद्धान्त वास्तविक श्रद्वेत हैं; वहां जीव श्रीर जगत् को बहा की दो प्रकृतियां (परा श्रीर श्रपरा) या विशेषण श्रथवा प्रकार कथन किया गया है। वञ्चभाचार्य के मत में चित्त माया श्रीर जीव श्रद्धा की शक्तियां हैं। रामानुल की फिलॉसफी तो हीगल की फिलॉसफी से मिलती-जुलतो है। भेद वास्त-विक हैं; चरम-तत्त्व की एकता मेहों में श्रीभ्वयस्त हो रही है। भेद ही

मोच का ग्रथं है भगवान् की प्रीति का निरन्तर श्रनुभव। प्रेम ही मुक्ति है, भक्ति ही वास्तविक मोच है। भगवद्-भिन्त की प्राप्ति ही जीवन का जच्य हैं। विशुद्ध प्रेम श्रीर काम-वासना में ज़मीन-श्रासमान का श्रन्तर है। ज्ञान की अपेचा भी भक्ति श्रेष्ठ है; भक्ति के बिना भगवान नहीं मिन्न सकते।

### सिंहावलोकन

श्रपनी पहले श्रीर दूसरे भाग की भूमिकाश्रों में हमने इस बात पर ज़ोर दिया था कि विभिन्न दार्शनिकों श्रीर श्राचार्यों में मतभेद है; यही नहीं हमने यह भी कहा था कि मतभेद श्रच्छी चीज़ है श्रीर किसी राष्ट्र या जाति की उन्नति का श्रन्यतम कारण है। क्योंकि हमें भारत के दार्शनिक इतिहास का खयड-खयड करके वर्णन करना था, इसिंतये इस 'भेद' पर गौरव देना श्रावश्यक था। श्रन्यथा इस बात का भय था कि पाठक विभिन्न संप्रवायों की विशेषताश्रों श्रीर सूचमताश्रों पर ध्यान देने के कष्ट से बचने की चेष्टा करते। श्रव जब कि हम विभिन्न मतों का श्रवग्राश्रवग श्रध्ययन कर जुके हैं, यह श्रावश्यक है कि हम सम्पूर्ण भारतीय-दर्शन पर एक विहंगम-दिष्ट हार्जें श्रीर सब दर्शनों की सामान्य विशेषताश्रों को समक्तने की कोशिश करें। भारत में भाचीन काज से राजनीतिक नहीं, किन्तु वार्मिक श्रीर सांस्कृतिक एकता रही है; भारत के सारे हिन्दु श्रों में यह एकता श्राज भी श्रवुषण है। इस सांस्कृतिक श्रीर धार्मिक एकता का दार्शनिक श्राधार क्या है, यह जानने थोग्य बात है।

जैसा कि हम कह जुके हैं भारतीय दार्शनिक ससीम से असंतुष्ट होकर असीम की खोज में रहे हैं। शास्त्रीय भाषा में वे मोजाशों थे। मोज का अर्थ देश-काल के बंधनों से छुटकारा पाना है। भारतीय-दर्शन का विरवास है कि बंधन और दुःल आत्मा का स्वभाव नहीं है और यदि उन्हें स्वभाव मान लिया जाय तो मुक्ति संभव न हो सकेगी। आत्मा अजर, अमर और शुद्ध-खुद्ध है, सब प्रकार का बन्धन अज्ञानकृत है और हुई। यह शिक्ता अथवा आदर्श अपने विकृत रूप में आज भी चला जाता है। 'यौगिक क्रियाओं' की शिका सर्व साधारण के लिये न थी, वह गृहस्थ-धर्म के अनुकृत मी न थी। इसिंतिए 'कर्मयोग' और 'ज्ञान-योग' का जन्म हुआ जिनके संमिश्रण से 'समुच्चयवाद' ( ज्ञान और कर्म दोनों से मोच-प्राप्ति के विश्वास ) का उदय हुआ। इन सब के साथ ही भागवत-धर्म की भक्ति-विषयक शिका भी चलती रही जिसने बाद को भारत पर पूरा आधिपत्य जभा लिया।

भारतीय सभ्यता और संकृति के क्रिश्चियन (ईसाई) श्रालोचक इस बात पर बहत ज़ोर देते हैं कि भारत के लोग जगत् को मिथ्या और सामा-जिक व्यवहारों को मूंड सममते हैं। उनकी सम्मति में 'वेदान्त दर्शन' ही भारत का प्रतिनिधि दशैन है और उसमें मायावाद की शिका है। इस प्रकार की बालोचना बालोचकों के पत्तपात और मूर्खता की परिचा-यक हैं। इस कह चुके हैं कि वेदान्त ने नैतिक जीवन की आवश्यकता से कभी इनकार नहीं किया । चरित्र की शुद्धता पर जितना भारतीय दर्शन ने ज़ोर दिया है उतना किसी ने नहीं दिया। इसका कारण यहां पर धर्म और दशन में भेद न करना था। भारत में वेदान्त के श्रतिरिक्त श्रन्य दर्शनों का भी यथेष्ट प्रचार रहा है। न्याय श्रीर भीमांसा समय-समय पर प्रसिद्ध दर्शन रह चुके है। वस्तुतः शंकर का 'क्षानयोग' मीमांसा के बढ़े हुए प्रभाव के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। शंकर का मायावाद जनता में कभी प्रसिद्ध नहीं हुआ। भारतीय जनता के धार्मिक और दार्शनिक विचारों का स्रोत प्राया-प्रन्य रहे हैं। प्रायः सभी प्राया जीव श्रीर प्रकृति के ईरवर से श्रवग तथा ईरवर पर निर्भर होने की शिचा देते हैं। पराणों के दर्शन को हम 'सेश्वर सांख्य' कह सकते है। भिन्न-भिल पुराणों में ईरवर को शिव, विष्णु, देवी आदि नामों से अभिहित किया गया है। सतलब एक ही परम-तत्व से है जो जरात का श्राधार है।

'एक' का जीवन है। भेदों का सामानाधिकरण्य ( एक अधिकरण में रहने का स्वभाव ) ही रामानुज के विशिष्टाहुँत का मूल-मंत्र है। रामानुज के मत में शरीर और जीव दोनों ब्रह्म के विशेषण हैं; वे उन दोनों में अन्य दर्शनों की तरह घोर हुँत नहीं मानते। मुक्ति में भी जीव का शरीर होता है। रामानुज ने जीवों को स्पिनोज़ा की अपेजा अधिक व्यक्तित्व और स्वतंत्रता देने की कोशिश की है।

परम्तु इससे पाठक यह न समम खें कि द्वेत-वाद कोई बुरी चीज़ है या रामानुज शंकर से बढ़े दार्श निक हैं। हर प्रकार के श्रद्वे तवाद में किनाइयां हैं। 'एक' से 'श्रनेक' की उत्पक्ति कैसे होती है ? विश्व-तत्त्व एक साथ ही 'सम' और 'विषम' कैसे हो सकता है ? सारे दार्श निक श्रन्तिम तत्त्व को निरक्षन, निर्विकार और निद्वंन्द कथन करते है, फिर संसार में विकार और इन्द्र कहां से श्रा जाते है ? संसार में दुःख निराशा, भय, धृषा, द्वेष क्यों हैं ? विशुद्ध ब्रह्म इन सब का कारण हो सकता है, यह समफ में नहीं श्राता। अपने जीवन की सब मूल्यवान् वस्तुओं —विद्या, प्रेम, महत्त्वाकाङ्चा, पाप, पुण्य श्रादि—को माथा कहने को भी जी नहीं चाहता। ऐसे ब्रह्म का हम क्या करें जिसे हमारे तुच्छ जीवन से कोई सहानुभृति नहीं है ?

जद श्रीर चेतन का भेद मानकर भारतीय-दर्शनों ने चेतन-तत्त्व पर बद्दे मनोयोग से विचार किया है। 'बहुदेववाद' श्रीर 'तटस्थेश्वर वाद' को ठुकरा कर वे चैतन्य-तत्त्व की एकता के सिद्धान्त पर उपनिषत्काल में ही पहुँच गए। उपनिषदों में ही ब्रह्म-परिग्णामवाद श्रयवा 'सायाशून्या हैत' भी पाया जोता है। चेतन सम्बन्धी विचारों में इतनी जल्दी किसी देश में विकास नहीं हुआ।

साधना-संबंधी विचारों मे भारतीय दशैन काफी विचित्रता उपस्थित करता है। वैदिक-काल की साधना देवस्तुति श्रीर सरल यज्ञ थे। इसके बाद 'कर्मकायड' का श्रभ्युदय हुश्रा श्रीर वर्षाश्रस-धर्म की शिचा शुरू श्रापुनिक काल में श्री लोकमान्य तिलक ने 'गीता रहस्य' लिखकर 'कर्मयोग' को श्रसिद्धि देने की कोशिश की है। संसार के सब से बढ़े कर्मयोगी महात्मा गांधी को उत्पन्न करने का श्रेय श्राल भारत को ही है। गीता का 'कर्मयोग' साधना-चेत्र मे भारतवर्ष का सब से बढ़ा श्राविष्कार है। जबवाद श्रीर श्रतिद्वन्द्विता से पीढित योख्य को भी श्राल उसी की श्रावश्यकता है। श्रालडस हक्सले नामक लेखक का विचार है कि संसार का श्राण 'निष्काम कर्म' के श्रादर्श से ही हो सकता है।

## आधुनिक स्थिति

राजनीतिक स्वतंत्रता और बौद्धिक साहस साथ-साथ चलते हैं। यह ठीक है कि इस मुसलमानों के राजत्व काल में सत्रहवीं शताब्दी तक भिन्न-मिन्न विषयों पर संस्कृत मे प्रन्थ-रचना होती हुई पाते हैं, फिर भी उस की प्रगति मन्द जरूर पढ गई। भारतीय इतिहास के पूर्वाई में जैसे उच्च-कोटि के विचारक उत्पन्न हुये वैसे उत्तराई में दिखलाई नहीं देते। दशैनों के प्रणेता, शंकर, रामानुज, प्रशस्तपाद, उद्योतकर, वाचस्पति, उदयन श्रीर रांगेश जैसे सौलिक विचारकों की संख्या दिन-प्रति-दिन कम होती गई। यह मानना ही पहेगा कि भिन्त मार्ग के शिचकों मे दार्शनिक प्रौढता कम है। मध्व, वरुकम, निम्बार्क द्यादि की तुलना पहले श्राचार्यों से नहीं की जा सकती। उत्तर काल के खेखकों में तार्किकता तो है, पर मौलिकता नहीं है। साथ ही उसकी रचनाओं में एक विशेष कट्टरपन का भाव है जो त्रांशिक निर्जीवता का लच्या है। हिन्दू धर्म और दर्शन की इस कहरता का भी ऐतिहासिक कारण है। कड़े सामाजिक, धार्मिक और च्यावहारिक नियम बना कर हिन्दुओं ने अपने धर्म और संस्कृति को विदेशियों के प्रभाव से बचाने की कोशिश की। कट्टरता के अभाव में, संभव है कि इिन्तू-सभ्यता श्रीर संस्कृति मुस्लिम-सभ्यता में लीन होकर नष्ट हो जाती । मनित-कान्य की करुणा और भगवान् के सममुख टीनता

प्राचीन काल से भगवद्गीता हिन्दुओं का प्रिय गंथ रहा है और उस में स्वष्ट की कर्मयोग तथा भित का प्रतिपादन है। रामानुज के बाद से तो भारतीय स्पष्टरूप से भित्त-मार्गी बन गये। श्रद्धैत वेदान्त के शिलक भी भित्त-मार्ग के प्रभाव से बिखत न थे। शंकराचार्य करते हैं,

सत्यिप भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्वम् सामक्री हि तरगः नवचन संमुद्दो न तारंगः।

श्रर्थात्—हे भगवान्! भेद मिट जाने पर भी मै श्राप का कहलाऊँगा न कि श्राप भेरे। तरंग को 'समुद्र की' बतलाया जाता है; समुद्र 'तरंग का' है, ऐसा कोई नहीं कहता।

श्राश्चर्य ही बात है कि रामानुज से प्रारंभ करके निम्बार्क, मध्वा-चार्य, कश्रीर, दादू, नानक, वरुलभाचार्य, तुलसीदास, स्रदास, चैतन्य-देव, तुकाराम, समर्थ स्वामी (शिवाली के गुरु) श्रादि ने जो भारत क कोने-कोने में भक्ति की धारा प्रवाहित की उसे भारत के यह धुरंधर आलोचक देख ही नहीं सकते। शिव, विष्णु, राम और कृष्ण पर लिखे गये भारतीय भक्ति-कान्य के सामने योरुप का सारा ईसा-साहित्य तुच्छ श्रीर नीरस है। हम ऐसा पचपात-वश्रा नहीं कहते, यह ऐतिहासिक तथ्य है। शिव-संबन्धी भक्ति-कान्य के विषय में बानेंट कहता है,

'संसार के किसी धर्म ने इतना समृद्ध तथा कल्पना, चमत्कार, भाव, श्रीर सीष्टव-युक्त भक्ति-काच्य उत्पन्न नहीं किया है।''

यह एक निष्पन्न विद्वान् के भारतीय भक्ति-कान्य के एक अंश के विषय में उद्गार है। बानेंट ने हिन्दी के सुरसागर, विनय-पित्रका आदि का अध्ययन नहीं किया होगा अन्यथा वह शैव भनित कान्य को ही इतना महत्व न दे देता। भनित-कान्य भारतीय साहित्य की स्पृह्रणीय विशेषता है। आज भी वैष्णव-साहित्य से अभावित रवीन्द्र नाथ की 'गीताअजित' ने सहज ही पश्चिम को मोह जिया।

१ दी हार्ठ श्राफ इरिडया, पृ० ८२

परिचय देकर अपने खोए हुए स्वाभिमान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा राममोहन राय, रमेशचन्द्रदत्त, लोकमान्य तिलक, रवीन्द्रनाथ, ढा० दासगुप्त, ढा० गंगानाथ का, श्री रानाडे, सर राधा-कृष्यम् आदि ने यही करने की कोशिश की है। महात्मा गान्धी ने भारत के क्यवहार-दर्शन की महत्ता को अपने जीवन से सिद्ध कर दिया है। भारतीय गणित, इतिहास, ज्योतिष, श्रायुर्वेद आदि सभी विषयों पर खोज करके सुन्दर अन्य खिखे गए हैं। कुछ काज पहले अंग्रेजी पढे-खिखे युवक मैकॉल की आवृत्ति करके भारत के प्राचीन प्रन्यों को वर्बर-साहित्य कहने से नहीं चुकते थे। पर श्राज ऐसी दशा नहीं है, श्राज के शिचित लोगों में प्राचीन-गौरव के अभिमान का उदय हो गया है।

परन्तु इतना ही यथेप्ट नहीं है। संसार को इस बात का विश्वास विला देना है कि हमारे पूर्वज महान् थे, अच्छी बात है। स्वामिमान भी सुन्दर वस्तु है, यदि वह दूसरों के निरादर पर अवलंबित नहीं है। आज भारत के हदय में स्वामिमान का उदय हुआ है, यह श्रुम लच्च्या है। हमारे स्वामिमान में दूसरों के प्रति अनादर या तिरस्कार का भाव भी नहीं है, यद्यपि कुछ पण्डित योरूप को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। प्रश्न यह है कि इस स्वामिमान की रचा किस प्रकार की जाय ? हमारा स्वामिमान तभी रह सकता है जब हम स्वयं कुछ वन जायं। 'आधुनिक भारतीय-दर्शन' नामक अंग्रेजी प्रन्थ की आलोचना करते हुये एक अंग्रेजी पत्र 'माइंड' ने लिखा था कि 'इसमें आधुनिक तो कुछ भी नहीं है, सब पुराना है।' प्राचीन दर्शनों की प्रशंसा करने का अर्थ तो दार्शनिक चिन्तन नहीं है। यदि हम भारतवर्ष को समुक्षत देखना चाहते हैं तो हमें प्रत्येक चेत्र में स्वयं मौजिक कार्य करना होगा।

यह मौतिक कार्य कैसे हो ? थोड़ी देर को इस अपना ज्यान दर्शन-शास्त्र की ओर ही रक्खेंगे। भारतवर्ष में फिर से मौतिक दार्शनिक कैसे उत्पन्न हों ? योरुपीय विचारकों का अध्ययन आवश्यक है, परन्तु योरुपीय का भाव भी कुछ-कुछ हिन्दुओं को राजनीतिक हीनता का परिचायक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी जाति के सामाजिक श्रीर घार्मिक जीवन तथा विचारों पर राजनीतिक स्थिति का निश्चित प्रभाव पड़ता है।

यह प्रभाव आधुनिक काल में भी देखा जा सकता है। ब्रिटिश राज्य के बाने पर भारतीयों को घार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिली। पश्चिमी-साहित्य के संपर्क से विचार-स्वातंत्र्य का उदय भी हथा | नवीन शिचितों को अपनी जाति की कटरता और डीनता खटकने लगी। योरुप के स्वतंत्र विचारकों ने उनकी आंखें खोल हीं। उन्होंने देखा कि कि कट्टर-रपन श्रीर श्रन्ध-विश्वास का आश्रय लेकर उनकी जाति ने उन्नति के सब दर्वाज़े बन्द कर दिए हैं। आज हम सिर्फ पूर्वजों की दुहाई देते हैं, उनके गौरव का गान करते हैं, उनके नाम पर थोरूप को गालियां सुना देते हैं, पर ख़ूद कुछ भी नहीं करते। श्राज हमने विचार करना छोड़कर विश्वासों पर जीवित रहना स्वीकार कर लिया है। हम पूर्वजों की कीर्त्त गाते है, पर हम में अपने पूर्वजों का कोई गुरा नहीं है। आज हम कपिल, क्याद, शंकर, रामानुज जैसे विचारकों को क्यों नहीं उत्पन्न कर सकते ? जिन दो शताब्दियों में योख्य ने श्रत्यन्त वेग से उन्नति की है उनमें हम श्रकर्मं यय रहे हैं । उनकी स्वतंत्रता के साथ ही हमारी दासता की बेड़ियां जकड गई हैं। बात यह है कि श्रव कटरता का जमाना नहीं है। श्राज का युग सव चेत्रों में स्वतंत्रता के लिए लडने का, सर्वतोसुखी कर्मण्यता का युग है। कमैं-योग ही श्राज के युवक की साधना है, उसे ज्ञान श्रीर भक्ति से प्रवाह में बहने का समय नहीं है।

योहए से अपमान और निरादर का इंटर खाकर भारतीयों को अपने प्राचीन गौरव का स्मरण हुआ। उन्होंने देखा कि योहए की आली-चना में श्रत्युक्ति है, भारतीय इतने हीन नहीं हैं, उनका अतीत उज्ज्वल रहा है और उनका मविष्य मी वैसा ही हो सकता है। पिछले पचास-साठ वर्षों से भारतीय विद्वान् प्राचीन लेखकों की कृतियों का योहए को पहुँचा कर ही हम उससे मौिखक विचारक श्रीर खेखक उत्पन्न करने की श्राशा कर सकते हैं।

अत में भारतीय जनता से हमारी प्रार्थना है । महानू ऋषियों के उत्तराधिकारी होने के नाते श्रापका उत्तरदायित्व भी बहुत है। जी देश या जाति ग्रन्छे लेखकों श्रीर नेताश्रों का श्रादर करना नहीं सीखती उसका पतन अवश्यम्भावी है। आपका कर्तन्य है कि आप विश्व-साहित्य के गंभीर विचारों से अपने मस्तिष्क को भरें. स्वय विचारक बने और विचारकों का शादर करें। श्राप 'स्वींद्रनाथ प्रशंसा के पात्र हैं या नहीं' इसका निर्णय करने के लिये पश्चिमी आलोचकों का मुँह न देखें। भारत के प्राचीन गौरव के गीतों से भी काम नहीं चल सकता । प्राचीन लेखकों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा व्यक्तित्व को छोटा बनानेवाली है। आप स्वयं श्रपनी बुद्धि का आदर करें श्रीर श्रपनी योग्यता में नम्र विश्वास रक्खें। संसार के घरंधर विचारक आपके सामने अपने विचार रखते हैं. श्रीर स्वीकृति के लिये आपका मुख ओहते हैं। आपको अधिकार है कि उनमें से अपने अनुकृत विचारों का श्रादर और प्रशंसा करे। श्राप किसी कान्य-प्रंय को इसिक्षये अच्छा या ब्रुरा न मान कें कि कुछ प्रसिद्ध आलोचक वैसा मत रखते हैं। श्रालीचकों में पचपात भी रहता है श्रीर कभी कभी वे खेखक के महत्त्व-निर्णंय में भूता भी करते हैं। ऐसे बहुत से वहे कवि, दार्शनिक श्रीर खेखक हये हैं जिनका महत्त्व उनके जीवन-काल के श्राली-चकों ने नहीं समस्ता । सबसे श्रच्छा रास्ता यही है कि श्राप स्वयं निर्याय करने की योग्यता संपादन करें श्रीर श्रपने निर्णय में विश्वास करें। जो दसरों के विचारों के महत्त्व को ठीक-ठीक ग्रांक सकता है वही स्वतंत्र विचार भी कर सकता है श्रीर उसी के विचार महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। स्वतंत्र-निर्णय श्रापका जन्मसिद्ध श्रधिकार है. श्राप किसी ऋषि के वाक्यों को अनुरशः मानने को बाध्य नहीं हैं। श्राप सब दर्शनों को पढ़ें. पर श्रपने को किसी का ख़ास तौर से श्रनुयायी न कहें। इसमें ख़तरा है।

भाषाओं में पदना और जिखना ही यथेष्ट नहीं है। भारतीय दर्शन भारतीय जनता के हृदय या मस्तिष्क से निकलोगा। श्राज एक।श्रोर पिएडत-वर्ग संस्कृत में शास्त्रार्थ करता रहता है और दूसरी श्रोर यूनिवर्सिटियों के प्रोफ़्रेसर श्रंप्रेजी में व्याख्यान देते हैं। नतीजा यह है कि भारत की जनता को विद्वानों के विचारों से विद्वात रहना पढ़ता है। श्राज श्रंप्रेजी में भारतीय दर्शनों पर जितने 'स्टैएडर्ड' ग्रन्थ हैं, हिन्दी में उनका सीवां हिस्सा भी नहीं है। इसका श्राधिक कारण-भी है। हिंदी-जनता विचार-पूर्ण ग्रन्थों का स्वागत नहीं करती, हिंदी-जेलक को श्रपने परिश्रम का मुल्य नहीं मिलता। श्रंप्रेजी पुस्तकों से विद्वानों में प्रसिद्धि मिलती है श्रीर पुस्तकों के विश्वविद्यालयों में निर्धारित हो जाने पर धन भी मिलता है। इस कारण श्रच्छे जेलक प्रायः श्रंग्रंजी की श्रोर श्राकपित होने जगते हैं। परिणाम जनता का बौद्धिक हास है। ऐसी दशा में जनता से यह श्राशा करना कि वह मौजिक विचारकों को जन्म दे, दुराशामात्र है।

दुर्भाग्यवश गर्वन्मेंट भी पूर्णंतया हमारी नहीं है जो हमारी इन किताइयों को दूर करने का प्रयत्न करे। हमारी श्रावश्यकतायें तो बहुत हैं। प्रथमतः भारत के विद्वानों का यह कर्तन्य है कि वे श्रान्तीय भाषाश्रों में सुन्दर प्रंथ जिस्तें। योख्य को श्रपने प्राचीन विचारों का परिचय देना श्रन्थी बात है, पर श्रपनी जनता तक है उन विचारों का पहुँचाना कम ज़रूरी नहीं है। श्राज हमारे विद्यार्थी श्रन्वेषण या खोज करने के बाद श्रंप्रेजी में पुस्तक जिस्तते हैं। भारतीय विद्वानों का परिश्रम श्राज भार-तीय जनता के जिए नहीं है। विश्व-विद्यालयों को चाहिये कि विद्यार्थियों से मातृभाषा में खोज कराएं। योख्यीय विचारकों के श्रंथों को भी भार-तीय जनता तक पहुँचाना श्रावश्यकता इस बात की है कि सरकार स्वयं केम नहीं चल सकता। श्रावश्यकता इस बात की है कि सरकार स्वयं लेखकों को उपयोगी अन्य जिस्तने श्रीर श्रनुवाद करने के जिये प्रोत्साहित करे। इस प्रकार पूर्वी श्रीर परिचमी साहित्य को जनता के मस्तिप्क तक

# सहायक प्रन्थों की सुची

सामान्य प्रंथ:---

दास गुप्त, सुरेंद्र नाथ—"ए हिस्ट्री श्रॉव इंडियन फिलॉसफी,"दो भाग । राधाकृष्णन् , सर सर्वेपरुली—"इंडियन फिलॉसफी," दो भाग । हिरियन्ना—"श्रॉडट-लाइन्स् श्रॉव इंडियन फिलॉसफी" । सर्व-दर्शन-संग्रह—श्रानंदाश्रम संस्करण ।

#### पहला ऋध्याय

घाटे, बी॰ एस॰—"लेक्चरस् आँन द ऋग्वेद"। वियदर निज्—"हिस्ड्री आँव संस्कृत लिटरेचर," भाग १ मैकडोनल—"वैदिक रीडर"। पेटरसन, पीटर—"सेलेक्शन्स् फ्राम द ऋग्वेद" दयानंद, स्वामी—"ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका"

### दूसरा अध्याय

दास गुप्त, सुरेंद्र नाथ—"ईंडियन श्राइडियन्तिज्म"। विषटर निज्ञ—"हिस्ट्री॰"

#### त्तीसरा श्रध्याय

र्षशादि दशोपनिषद्—वाणी विकास संस्कृत पुस्तकालय, बनारस । रानाडे, रामचंद्र दत्तात्रेय—"ए कॉन्स्ट्रक्टिव सर्वे ऑव उपनिषदिक फिलॉसफी" । श्राज मारत माता श्रापसे नवीन विचारों की याचना करती हैं, प्राचीन विचार तो उसके हैं ही। परंतु नवीन का उद्गम प्राचीनता की सूमि से होता है, इसिबये यह इतिहास-प्रथ श्रापको समर्पित है।

#### दूसरा अध्याय

विद्याभृष्ण, सतीश चंद्र—"हिस्ट्री श्रॉव इंडियन लॉजिक" । श्राथले, यशवंत वासुदेव—"तर्कं संग्रह" । कुप्पू स्वामी शास्त्री—"तर्कं संग्रह" । रैपिडल—"इंडियन लॉजिक इन ग्रलीं स्कूल्स्" । तर्कं-संग्रह-दीपिका कारिकावली (विश्वनाथ)। न्याय-सूत्र । वैशेषिक-सूत्र । नंद लाल सिंह—वैशेषिक-सूत्र (पाश्चिनि श्रॉफिस)।

#### तीसरा ऋध्याय

साख्य-तत्त्व-कौमुदी ।
सांख्य-कारिका ( गौडपाद-भाष्य )—कोक बुक द्वारा संपादित ।
सांख्य-प्रवचन-भाष्य ।
योग-भाष्य ।
बृहदारचयक-उपनिषद् ( शांकर भाष्य ) ।
मैक्स मुखर—"सिक्स सिस्टम्स् श्राँव इंडियन फिलॉसफी" ।
चौथा श्रष्ट्याय

शास्त्र-दीपिका । कीथ--- "कर्म-मीमांसा" । मा, डाक्टर गंगानाथ--- "प्रमाकर स्कूल खाँव पूर्व मीमांसा" । मामती ( अध्यास-भाष्य ) ।

#### पाचवां ऋघ्याय

कर्मकर-- "कर्पैरिजन प्रॉव द भाष्याज् भाँव शंकर, रामानुज ."।

### चौथा ऋध्याय

वेल्वेल्कर श्रीर रानाडे—"हिस्ट्री श्रॉव इंडियन फिलॉसफी" भाग २ । भगवद्गीता, शांकर भाष्य—गीता प्रेस, गोरखपुर । तिलक, वाल गंगाधर—गीता-रहस्य ।

#### पांचवा अध्याय

स्टीवेन्सन, मिसेज़—"द हार्ट श्रॉव बैनिब्म"। जगमन्दर लाल जैनी—''श्राउट लाइन्स् श्रॉव जैनिब्म" स्याद्वाद मंजरी ( मिल्लसेन ) तस्वार्थ सूत्र ( उमा स्वामी )।

#### छठवां ऋध्याय

यामाकामी सोगेन—"सिस्टम्स् श्रॉव बुद्धिस्ट थाट"। श्रानद् कुनार स्वामी—"बुद्ध ऐगड द गास्पेल श्रॉव बुद्धिउम"। मह्मसूत्र, शांकर-भाष्य ( तर्क-पाद् )

## द्वितीय-भाग

#### पहला अध्याय

सूज माध्यमिक कारिका —पूसां द्वारा संपादित । महास्त्र, शांकर-भाष्य । दासगुप्त —''इंडियन श्राइडियक्तिजम'' । सुजुकी—''श्राउट-लाइंस श्रॉव महायान बुद्धिजम'' शर्वात्स्की—''द कन्सेप्शन श्रॉव बुद्धिस्ट निर्वाण'' ।

# अनुक्रमिएाका

नोट्--सिर्फ महत्त्वपूर्ण पृष्ट-सकेतों का ही समावेश किया गया है।

刄

ग्रकलंक १२२

च्चल्याति ३१५-१२

श्रगित ४६

श्रजाति ३३६

श्रजितकेश कम्बली १०४

श्रतिन्याप्ति २३३

श्रत्यंताभाव २४२

भ्रहेतवाद ३८३, ४११

श्रद्ध २४६, २४३

श्रथवंत्रेद ४६

श्रध्यास ३४४

श्रम्योन्याभाव २४२

श्रनिर्वेचनीय ३५२

ध्यनिर्वचनीय-ख्याति ३४६-४२

श्रनीश्वरवाद १३२-३३

त्रानुमान प्रमागा १ ५७, २१६, २२४-

રપૂ

अनेकांतवाद १३४

श्रम्यथाख्याति २२३

श्रन्यथासिद्ध २३४

ऋपरा विद्या ७२

अपवत ४४

अपूर्व ३०४

श्रमाव २३७, २४१,-४२

अर्थापत्ति २६६-६७

श्रवयव-श्रवयवी २३६, २४१

अन्याप्ति २३४

अविद्या ६२, ६६२, ३६६-६७

श्रश्वघोष १८६, १६८

श्रसत्कार्यवाद २३२-३३

श्रमल्याति २११-१२

श्रसंग २००

श्रस्तिकाय १२८

अस्र द२

श्रा

श्रात्मा २३, ६६, ७३, ७४, ७७,

म०, म१, २१६, २४२-४**४**,

२६०, २६६-३०१,३४७-६४

श्रासस्याति १६७

श्रानंदमय श्रात्मा ३६१, ३७४

श्रान्वीचिकी २१४

श्राप्त मीमांसा १२२

शारंभवाद (दे॰ असत्कार्यवाद)

श्रान्नेय, डाक्टर बी॰ एता॰—''योग वाशिष्ठ ऐंड मॉडर्न थॉट''। छठवां अध्याय

ब्रह्मसूत्र, शांकर भाष्य—(रत्तप्रभा, भामती, न्यायनिर्याय सहित) बंबई ।
बृहदारययक-उपनिषद् (शांकर भाष्य)।
पंच-पादिका—(विजया नगरम्-संस्कृत सीरीज)।
पंच-पादिका-विवरण (काशी, सं० १६४८)।
सिद्धांत-लेश-संग्रह (विजया नगरम् संस्करण)।
वेदांत-परिभाषा (शिखामणि-सहित)—बंबई।
नैक्कर्य-सिद्धि—(ग्रो० हिरियज्ञा द्वारा संपादित)।
संचेप-शारीरक।
कायसन—''सिस्टम न्नाव् वेदांत"।

सातवां ऋध्याय

यतींद्र-मत-दीपिका श्रीनिवासाचारी---"रामनुज' ज् श्राइडिया श्रॉव द फाइनाइट सेल्फ"। श्राठवां श्रध्याय

नागराज शर्मा—''रेन श्रॉव रियलिक्म इन इंडियन फिलॉसफी''। अजनाथ शर्मा—''श्रीमद् वल्लमाचार्य श्रीर उनके सिद्धांत''। रयाम सुंदर दास—''हिंदी भाषा श्रीर साहित्य''। ग

गार्गो ६६, ८०, २१२ गीता ६७, १००, १०४, १०६, १०७, १०८, ११०, १११-

गौड़पाद २४६, ३३४-३६, ३३¤ गगेश २१६

च, छ

चारित्र १३१ चार्वाक १०२ चित्तवृत्तिनिरोध २६२ चित्सुख ३४२ चैतन्य महाप्रभु ४१४ छान्दोग्य ४३, ६७, ८८

ज, म

जयंत सह २१६ जीव ==, १२४, १२६, ३७१-७४, ३६३-६३, ३६६, ४०=, ४११,

\$83-83, 388, 80E, 899

जीवन्सुक ३८० जैन-दर्शन ११६ तथा श्रागे सा. डा० गंगानाथ ४२३

7

दुष्टीका २८७

त, थ तत्त्व-चिंतामणि २१६-१७ तत्त्वदर्शन २४,१०८, १२४ तत्त्व पदार्थं ७४ तत्त्व समास २४६ तमस् (श्रंधकार) २४२, २६६ तके ३४६, ३४७, ३४८ तैत्तिरीय ६३, ६८, ७८

₹

दर्शन-शास्त्र १७, १८, १६, २०, २१, १६६-७१

दिगम्बर १२१ दिङ्नाग १८४ दुःखवाद २७ दृष्टिकोग २२, १३६-३७ द्रन्य १२८

ઇ

धम्मपद १४० धर्म २०३-४ धर्मकाय १८३-८४ धर्मकीर्त्त १८६ धर्मोत्तर १८६ धर्ममूत ज्ञान ३६८-६६,४०४ धर्मसूत ज्ञान ३६८-१

स

नय १३६ नागसेन १४१-४३ म्रालय-विज्ञान १६६,२००, २०१ श्रास्त्रव १२४, १३० श्राशावाद २७

इ. ई

इंद्र ४८, ४६ ईश्वर २४४-४६, २८२, ३०२,

303, 390, 399, 800

ईश्वर कृष्ण २४४ ईश्वरवाद २४४ ईशापनिषद् पर ईस्थेटिक्स २६

3

उदयन २४४, २४६ उपनिषद् ६१, ६२, ६४, ७२, ७४, कार्यं ३३, ३४६ 98, 53, 54, 58, 83 उपमान-प्रसाख २३०, २७७, २८८, कार्माख वर्षणा १२६

299 उपवर्ष २८७ उपाधि ३४९ उमास्वामी १२२ उपा ४७

. 羽

भरकेद ३६, ३८, ४०-४३, ४४,

40

ऋत ४६

ऋण रम

ए, ऐ

एकेश्वरवाद ४१, ४३ एकजीववाद (दे॰ जीव)

एथिक्स २४

एकदेववाद ४०, ४१, ४३

ऐतरेय ६३, ६८

कठोपनिषद् ६३, ६६

क्याद २१७ कविला २४४

कर्त्ता की स्वतंत्रता ६०

कर्ममार्ग, कर्मयोग १०२, ११२, ४०१

कर्म-सिद्धांत ४८

कारण २३२-३४

कार्य २३२-३३ कुंद कुंदाचार्य १२२

क्रमारित २८७, २८८, २६०, २६७

कुसुमाञ्जिकि २१६, २४४ केनापनिषद् ६३, ६८

कैवल्य २६४, २७६ कौपीतकी ६३, ६६

ख

संडन-संड-लाग्र ३४२

प्रमाण-शास्त्र २४ प्रमाण-समुच्चय १८५ प्रमेय २१८-१६ प्रशस्तपाद २१७ प्रश्नोपनिषद् ६३,७० प्राति भासिक ३४४, ३८२ प्रामाणय-वाद २३६, २६४ ६६

ਕ बादरायण ३१४,३१४ ब्रस्ट १४०-४३, १४६, १४६-४६, १६३-६४ बुद्धपालित २०६ बुद्धि २७६ बृहती २८१ बृहदारययक ६३,६४ बहरपति १०३ बोधिसस्य १८४ ब्रह्म ७६,८२,८३,३११-१८,६३३-38 ब्राह्मग्-युग ४७,६२ मक्ति ३८३, ४०१, ४०२, ४०४, 808,818,814 भक्ति-मार्ग १०२,११६

भगवद्गीता (दे० गीता)

भागवत धर्म ३२४

भामती १४८,३४१,३४४,३६७ भास्कर ३६० भृत तथता १६८-२०० मोजवृत्ति २४८

म सक्खली गोसाल १०४ मरिक्तम निकाय १४० मध्वाचार्य ४०६-४१३ मनन ६२,३८० मनोविज्ञान २६,८५,८६,१६२, 9 2 3 सक्त सिश्र २८८,३४१ महाभारत १०१,१०६,१०६,२१५ महायान १८३ महावाक्य ३७६ सहाचीर १२१ सावा दर-द४,३६२-६७,३७० मायावाद दर,द४,३२१ मांडुक्य उपनिषद् ६३,७० मांड्रक्य कारिका ७२,३३४ माध्यमिक २०४,२११ मिथ्या २१३,३६८ ६६ मिलिन्द-अश्न १४०,१४१ मीमांसा १६,३४२ मुक्ति (दे॰ मोच) संहकोपनिषद् ६३,६६

नागार्जुन १८४,२०४-७,२०६-२१३ सामस्य १४८-४६ नासदीय सुक्त ४१ नास्तिक १०२,१२०,१७७ नित्यविभृति ३६७ निदान १४८ निदिध्यासन ६२,३८० तिस्वाकांचार्य ४०५-४०६ निर्जरा १२४,१३० निर्वाण १४८,१४६,१६० निष्कास ११६ निष्प्रपंच ब्रह्म ७१,८३ नेरात्म्यवाद १५० नैष्कर्म्यसिद्धि ३४२ न्याय २२४ न्याय वार्तिक २१६ न्याय बिन्दु २१६ न्याय-वैशेषिक ६४,२१४ न्यायसूत्र २१४,२१७-२१८

पकुछ काच्छायन १०४ पतंजिल २५म पदार्थे २३१,३६४ पदापाद ३४१ परतः जामाचय (दे० स्वतः जामाचय) परमाखु २३६-४२

प्रमाणुवाद २३६-४२ परा विद्या ७२ पर्याय १२८ पाप २०, १३० पारमार्थिक सत्ता ३४४, ३५२ पिठर पाक २४३ पीलुपाक २४१ पुराय २०, १३० पुदुशल १२६, १३० पुनर्जन्म २४३, २८० प्राण कश्यप १०३ पुरुष ४४, २७२-७६, २७८, २८१ प्रत्वार्थ ३३० पुरुष-सूक्त ४४ पूर्व-मीमांसा २८६ और आगे प्रकार-प्रकारी-भाव ३६०-६२ प्रकृति २४६ ६१, २६८-७२, २७६ 384

प्रजापति ७४
प्रतीत्मसमुत्माद् ६४७, २०४
प्रतीत्मसमुत्माद् ६४७, २०४
प्रत्मच २२२, २८६, ३४६, ३८६
प्रभावस्य २८७-८८, ३०६, ३०६-११
प्रमा २२२
प्रमास्य १७१-७२, २२१, २८६

प्रमाग्य-परीचा १७१, रदद

श्रन्यता २१० शून्यवाद २०४,२११ श्रवस १२ श्रीहर्ष ३४२ श्वेताम्बर १२१ श्वेताश्वेतर ६६,७०

शंकर ८४,८४,८७,३४०-४१,३४६, संवर १२४, १३० ३४८,३४१,३४८,३४६,३७४-७४, स्कंच १४०-१,१४३

३८१

शांकर वेदांत ६६,३४०-४१

स

सकार्यवाद् २६४-२६८,२८३-८४ - स्वप्न ८८, ३२६ सरस्याति ३८७

सत्ता २४६,३४४ सप्रपच ब्रह्म ७६-८१

समत्व १११-१२

समन्त भद्र १२२ समन्वय १०७,११६,११८

समवाय २४१

साधना ३२,३७८,४०१

स्मान्य २४१-५१

सांल्य ६४, २४४-४८, २८२-८३,

321

सांख्य-कारिका २४६, २५६

साचि-ज्ञान ३४०

सुरेश्वराचार्य ३४२, ३४६

सौंदर्य-शास २६

सौत्रांतिक १८७, १६३

संजय बेलट्ट पुत्त १०४

संदेहवाद १११-२०

संन्यास ६१

स्याद-वाद १३४, १३४, १३६,

935

स्वभाव-वाद १००

हिरियका १०६, २६६

हीनयान १८१-८२

हेत्वाभास २२६-३०

च् त्र ज्

चिंगिकवाद १४३,१४४,१४४,

358-83

त्रयी २१५

त्रिपिटक १४०

त्रिपुटी ज्ञान २६१

ज्ञान २६,१७१,३४६-४०,३८८,

ज्ञान-मार्ग १०२,११३

मैत्र्युपनिषद् ६३,७० मोच ६२,१२५,१३०,२४४,३०८,

₹20,805

यरत

यादव-प्रकाश ३१०

यासुनाचार्य ३८४

याज्ञवल्क्य ६६,⊏२

योग-दर्शन २४७,२४=

योग-मार्ग १०२,११२

योग-वाशिष्ठ ३१४,३२८,३३०

योग-सूत्र २६२

योगाचार १६४

रत्न प्रभा १४८,२१२

रहस्यवाद ६०,६३

राधाकृष्यान् ४७,४६ १४७,१४८

रानाडे, रामचंद्र दत्तात्रेय ६३,६२

रामानुज ८२,६७,३२७,३८३-८७,

**३**न. १४,४०२-७

लच्या ३७६-७७

लोक-संग्रह ११३,३८१

लौघान्ति-भास्कर २८८,३०२

लंकावतार-सूत्र १६६

व

वरुण ४४,४६

वसुबन्धु २००

वर्णाश्रम-धर्म १८

वल्लभाचार्य ४१३-१४

वाचस्पति २१६,३४१,३६१,३६४

वात्स्यायन २१४

विपरीत-ख्याति ३१२-१३

विवर्त्त-वाद ३४३

विशेष २३७, २४१

विष्णु ४६, ४७

विज्ञानिमच्च २४६-४७

विज्ञानवाद १६४-२०४

वृत्ति २६२

वृत्ति-ज्ञान ३४०

वेद ४०

वेदांत-देशिक या वेंकर नाथ ३८४.

३६४, ३६८

वेदांत सूत्र ३१४-१७

वैभाषिक १८७, १६२

वैशेषिक २१७, २२०, ३२२

व्यवहार-दर्शन २३, २४, ८६

१६०, ३०३

च्याप्ति २२४

न्यावहारिक सत्ता ३४४, ३८२

श

शबरभाष्य २८८

शब्द २१२

शब्द-प्रमास १७२-७४,२३१,२६१

शुस्य २१०

#### प्राक्कथन

निम्न प्रष्टों मे भारतीय दर्शन की प्रमुख शासाओं का श्रद्धला-बद इतिहास प्रस्तुत किया गया है। एक प्रकार से केवल हिन्दी में ही नहीं प्रत्युत श्रिधिकांश देशी भाषाओं में यह श्रपने ढग का पहला प्रयत्न है। इन भाषाओं से प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय दर्शन के किसी संप्रदाय-विशेष या एक-ग्राध दार्शनिक समस्या पर तो कभी-कभी श्रालोचनात्मक या प्रतिपादक, मुख्यतः ऐतिहासिक, पुस्तके निकली हैं, पर ऐसा ग्रन्थ जिसमे सारे दार्शनिक मतों का सन्निवेश हो. मिलना दुर्लंभ ही है। वस्तुतः भारतीय दर्शन के ऐसे विद्वान् जो सभी शासाओं में समान श्रभिरुचि रखते हों. जिनकी मूल ग्रन्थों तक सीधी पहुँच हो. श्रीर जो प्राप्तिक श्रालोचनात्मक एव विश्लेषसात्मक श्रध्ययन की पद्धतियों से परिचित हों, सख्या में बहुत थोड़े हैं। हिन्दी में तो घीर भी कम है। वे लोग भी जो इस विषय पर सफलता-पूर्वक लिख सकते हैं. अपने को प्रकट करने में श्रंग्रेज़ी-माध्यम का उपयोग करते हैं, शायद इसलिए कि उन्हें (श्रग्रेज़ी में) श्रधिक-संख्यक श्रीर ज़्यादा समस सकनेवाले पाठक मिलने की आशा रहती है। इसका स्पष्ट फल हिन्दी साहित्य की चित है। इस लिए अपने अध्ययन के निष्कर्षों को इतना परिश्रम करके प्रान्त की भाषा, हिन्दी, में प्रकाशित करने के लिए लेखक हार्दिक बधाई के पात्र हैं।

भारतीय दर्शन, जिसमे उपनिषदों और जैन तथा बौद्ध धार्मिक साहित्य के अन्यवस्थित विचार भी सन्निविष्ट हैं, अपनी विविधता, प्राचीनता और अखण्डता के कारण ही नहीं, अपितु दृष्टिकोण की व्यापकता और कही-कहीं अपनी तर्कनात्मक सूक्तताओं के कारण भी, (आधुनिक विद्वानों के खिए) महत्त्वपूर्ण है। प्रस्तुत पुस्तक से, जो

# संशोधन और परिवर्धन

- ए० १०३ चार्वाक लोग चार ही तस्व मानते हैं, पॉचवां श्राकाश नहीं। सत्पदार्थ का लक्षरा--
- पृ० १८८ वैशेषिक सूत्रों के भाष्यकार प्रशस्तपाद ने सत्ता-सामान्य के योगवाले और नेवल अस्तित्ववान् पदार्थों में भेद किया है। द्रव्यों, गुर्गों और कमों में सत्ता-सबंध है; सामान्य, विशेष और समवाय पदार्थों में अस्तित्व तो है, सत्ता-सम्बन्ध नहीं है। (दे० राषाकृष्णन्, भाग २, पृ० १८६)।
- पृ०२१६ पं०११ न्यायसूत्रोद्धार का लेखक वाचरपति 'न्यायसूची निबंध', 'न्याय-वार्तिक-तारपर्यटीका' आदि के लेखक प्रसिद्ध वाचरपति मिश्र से भिन्न है और उनसे काफी बाद का है।
- पृ० ४४६ पं० २ 'योगवार्त्तिक' सिर्फ 'योग-भाष्य' पर टीका है। 'योगसार' विज्ञान भिन्न का ही दूसरा अथ है।
- पृ० ३४२ पं० ६ 'चित्सुखी' का चास्तविक नाम 'प्रत्यक्तत्वप्रदोपिका' है। यह 'खरडनखरडखाद्य' पर टीका नहीं है, प्रत्युत स्वतंत्र प्रन्थ है। चित्सुखाचार्य ने 'खरडनखरडखाद्य' पर टीका भी विखी है। (दे० दासगुप्त, भाग २, पृ० १४७)। पं० ३-४—नवीनतम अनुसधानों के अनुसार सर्वज्ञसुनि के गुरु देवेश्वर, सुरेश्वर से भिन्न व्यक्ति माने जाते हैं। मर्गडन और सुरेश्वर भी संभवतः भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे। मर्गडन की "ब्रह्मसिद्धि" में शंकर से कुछ भिन्न अद्वैत मत का प्रति पादन है।

सामान्य पाठकों के लिए प्रवेशिका होने के श्रीमप्राय से लिखी गई है, यह श्राशा नहीं की जा सकती कि वह भारतीय दर्शन की उन समस्त विशेषताओं का दिग्दर्शन कराए जिनके कारण उसका विश्व-संस्कृति मे एक विशिष्ट स्थान है। फिर भी एक छोटी-सी पुस्तक की सिंहस परिधि मे विभिन्न लोक-प्रसिद्ध दार्शनिक सप्रदायों के मुख्य-मुख्य विषयों का—प्रामाणिक श्रीर स्पष्ट व्याख्या के लिए श्रावश्यक मीमांसा श्रीर श्रालोचना-सहित—समावेश करने मे लेखक सफल हुआ है।

सस्कृत के मूल प्रन्थों के अतिरिक्त लेखक ने स्थान-स्थान पर तत्तद्-विषय की अमेज़ी पुस्तकों का भी उपयोग किया है। पुस्तक के अंत मे दी हुई प्रनीय प्रन्थों की संनिप्त सूची आगे के अध्ययन में अवश्य सहा यक होगी, पर, मेरी राथ में, यदि विभिन्न दर्शनों पर नवीनतम प्रकाशनों के आधार पर यह सूची कुछ और विस्तृत कर दी गई होती, तो पुस्तक का महत्त्व और बढ जाता।

सम्पूर्णता की दृष्टि से जिस प्रकार परिशिष्ट में निम्बार्क और अन्य गीया वैष्णव मतों का वर्णन है, उसी प्रकार मुख्य शैव, शाक्त और पाञ्चरात्र मतों का भी संग्रिस वर्णन होना चाहिए था। परन्तु यह अभाव शायद इतना न खले, क्योंकि यह पुस्तक समान्य पाठकों के जिए जिली गई है जिसके कारण इसका चेत्र प्रसिद्ध दशैनों तक ही सीमित है।

बेखक की शैली में प्रवाह है, वह अपनी युक्तियों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना जानता है। अपने विषय की आधार-सामग्री पर उसका प्रशंसनीय अधिकार है। उसका दृष्टिकोण सर्वत्र आलोचनात्मक है। आशा की जाती है कि यह पुस्तक जो कि एक सर्वथा नवीन दिशा में प्रथम प्रयल है, हिन्दी के शिचिन समाज द्वारा बहुत ही सहानुभूति-पूर्ण स्वागत पावेगी और भारतीय दशैन के विद्वानों से सम्यक् समाहत होगी।

> गोपीनाथ कविराज (महामहोपाध्याय,.एस्० ए०)

# शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ | पंक्ति         | श्रशुद             | शुद                |
|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 85    | 90             | दिवस का श्रारंभ    | दिवस का छारंभ,     |
| 90    | १६-२० (शीर्षक) | निष्प्र ब्रह्म पच  | निष्प्रपंच ब्रह्म  |
| 84    | 99             | पुरीसत्            | पुरीतत्            |
| 924   | १३             | तस्वाथाधिगमसूत्र   | तत्वार्थाधिगमसूत्र |
| १२६   | २६             | हाइखोइजम्          | हाइलोज़ोइज़्म      |
| 350   | प्र-६          | कार्माण वर्गणा     | कार्मण वर्गणा      |
| 200   | 53             | (सहोपलंभ नियममाद   |                    |
| २०२   | 99             | ह्येय              | ज्ञेय              |
| २०२   | १४-१६          | सहोपलभ नियम        | सहोपलंभ नियम       |
| २१६   | 5              | उत्रयानाचार्यं     | उद्यनाचार्य        |
| 230   | 4              | गदाघर मिश्र        | गदाधर भद्दाचार्य   |
| ₹9७   | २१             | च्योम केश          | न्योम शिवाचार्यं   |
|       | 30             | तत्तु              | तंतु               |
| २३७   | ₹              | सत्ता होती         | सत्ता न होती       |
| 580   | 38             | श्रीर वायु रूपवान् | श्रीर तेज रूपवान्  |
| २४७   | 5,8            | जल और              | जल, वायु और        |
| ३४८   | ક્             | श्रीर द्वयगुकों    | × ×                |
| २४८   | 8              | परम महत् यी दीर्घ  | परम महत्           |
| २६१   | Ł              | घ्राग्रेन्द्रिय    | ज्ञानेन्द्रिय      |
| २६३   | 3              | रलोकी              | लोकी               |
| २८७   | २४             | दुप्टिका           | हुप् टीका          |
| ३८६   | २४             | भासचि              | भारुचि             |
| 834   | 3.8            | शत सन्दर्भ         | पट् सन्दर्भ        |
|       |                |                    |                    |